# पल्दीपिका

भावार्थबोधिनी





# फलदीपिका

भावार्थबोधिनी

व्याख्याकारः
गोपेश कुमार ओझा
एम० ए०, एल-एल० बी०

3

मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे, पटना प्रथम संस्करणः १९६९ द्वितीय संशोधित संस्करणः १९७५

पुनर्मृद्रण : दिल्ली, १९८१, १९८३, १९८८, १९९१, १९९३, १९९६, १९९८, २००१

#### © मोतीलाल बनारसीदास

८ महालक्ष्मी चैम्बर, २२ भूलाभाई देसाई रोड, मुम्बई ४०० ०२६ ४१ यू०ए० बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७ २३६ नाइंथ मेन III ब्लाक, जयनगर, बंगलौर ५६० ०११ सनाज प्लाजा, १३०२ बाजीराव रोड, पुणे ४११ ००२ १२० रायपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, चेन्नई ६०० ००४ ८ केमेक स्ट्रीट, कोलकाता ७०० ०१७ अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ चौक, वाराणसी २२१ ००१

मूल्य: रु० २२० (सजिल्द) रु० १२० (अजिल्द)

नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, दिल्ली ११० ००७ द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्रप्रकाश जैन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५ नारायणा, फेज-१, नई दिल्ली ११० ०२८ द्वारा मुद्रित

## भूमिका

#### वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दु भूषरा नन्दनम् । अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् ॥

परब्रह्म परमेश्वर की असीम अनुकम्पा से फलित ज्योतिष का यह अनुपम ग्रंथ, हिन्दी भाषा भाषी संसार के दृष्टि पथ में प्रथम बार अवतरित हो रहा है। पहिले यह ग्रन्थ दक्षिण भारतीय लिपि 'ग्रंथ' में ही उपलब्ध था। प्रायः ४० वर्ष पूर्व कलकत्ते से मूल संस्कृत देव-नागरी में प्रकाशित हुआ और यद्यपि तिमल, तेलगू, कन्नड, मलयालम, गुजराती, अंगरेजी आदि भाषाओं में इसकी टीका उपलब्ध हुईं, किन्तु हिन्दी में इसका अभाव था।

यह व्याख्या संस्कृत के भाव और अर्थ को प्रकाशित करती है; जन्म कुंडली के द्वादश भावों का अर्थ निरूपण करती है। इसके अतिरिक्त हिन्दी व्याख्या में श्री रामानुज प्रणीत भावार्थ रत्नाकर नामक फलित ग्रंथ के प्रायः ४५० योग भी हमने दे दिये हैं—इस कारण इसका नाम भावार्थबोधिनी फलदीपिका सार्थक है।

श्री मंत्रेश्वर का नाम युवावस्था में मार्कण्डेय मट्टाद्रि था। इनका जन्म दक्षिण भारत के नम्बूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ। एक मत से इनका जन्म तिमल प्रान्त के शालवीटी स्थान में हुआ। दूसरा मत है कि इनकी जन्म भूमि केरल थी। यह सुकुन्तलाम्बा देवी के भक्त थे। इनके जन्म-काल में भी मतभेद है। कुछ विद्वान् तेरहवीं शताब्दी और कुछ सोलहवीं शताब्दी मानते हैं।

यह अखिल विद्योपार्जन के लिये सुदूर वदिरकाश्रम, हिमालय प्रदेश तथा विद्वज्जनललामभूता मिथिला में बहुत काल तक रहे। न्याय वेदान्त आदि षट् दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् थे और निरन्तर व्रतोपवास- नियमपूर्वक तपस्या कर देवताराघन में सफल हुए। तब इनका नाम मन्नेश्वर हुआ। १५० वर्ष की आयु में योगिकिया द्वारा इस ऐहिक शरीर का त्याग किया। अखिल विद्याओं का अध्ययन और तपस्या के कारण इनका ज्योतिष का भी अगाघ ज्ञान था और इस फलदीपिका में बहुत-से ज्योतिष के फलादेश प्रकार इतने अपूर्व और गंभीर हैं कि पाठक मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते।

फलदीपिका ग्रंथ फलित ज्योतिष की भौढ़ रचना है। हिन्दी व्याख्या के साथ-साथ मूल क्लोक भी दे दिये गये हैं जिससे सहदय संस्कृत प्रक्यी मूल का रसास्वाद कर, मंत्रक्वर की सुललित पदावली से प्रकर्ष हर्ष का अनुभव कर सकें। ग्रंथ की महत्ता, उपादेयता या बहुविषयकता की व्याख्या करना व्यर्थ है, क्योंकि पुस्तक पाठकों के सम्मुख है।

आशा है अधिकारी वर्ग, ज्योतिष की विविध परीक्षाओं के लिये जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं, उनमें इस फलित विषयक अमूल्य प्रंथ का भी सिन्नवेश करेंगे, जिससे विद्यार्थी अपने भावी जीवन में विशेष सफल ज्योतिषी हो सकें। विद्वानों से निवेदन है कि इस पुस्तक के अग्रिम संस्करण के लिये यदि कोई परामर्श देना चाहें तो निम्नलिखित पते से पत्र-व्यवहार करें।

सारावली में लिखा है:

#### यदुपचित मन्य जन्मिन शुभाशुभं कर्मणः पक्तिम् । व्यञ्जयित शास्त्र मेतत्तमिस द्रव्याणि दीप इव ॥

अर्थात् पूर्वजन्म में जो शुभ या अशुभ कर्म जातक ने किये हैं उनका फल, अधकार में रक्खी हुई वस्तुओं को दीपक की भांति ज्योतिष शास्त्र दिखाता है। ज्योतिष कल्पद्वम के तीन स्कन्ध हैं संहिता, सिद्धान्त तथा होरा। होरा के अन्तर्गत जन्म या प्रश्न कुण्डली का फलादेश आता है। उन्हीं फलों को दिखाने के लिये यह रचना फल-दीपिका है।

विजय दशमी विक्रम संवत् २०२६ ९३ दरियागंज, दिल्ली-६ टेलीफ़ोन २७१७२८ गोपेशकुमार ओका

## विषयानुक्रमिशाका

#### १. प्रथम अध्याय : राशि भेद।

मंगलाचरण-जन्म समय का ठीक ज्ञान-काल पुरुष के अंगों का राशिचक से समन्वय-राशियों के स्थान तथा स्वामी-प्रहों की उच्च राशियाँ, परमोच्च अंश, नीच राशि तथा परम नीच अंश-मनुष्य, चतुष्यद,कीट, जलचर संज्ञा-पृष्ठोदय, शीर्षोदय उभयोदय-दिवाबली रात्रिवली-राशियों की चर आदि संज्ञा-द्वार, वाह्य-चातु-कूर,सौम्य आदि विवरण तथा दिशाएँ- किस भाव से क्या विचारना। पृ० १७-२९

#### २. दूसरा अध्याय : ग्रह भेद।

सूर्य, चंद्र, मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र शनि किन-किन के कारक होते हैं-इनसे क्या-क्या विचार करना-प्रहों के स्वरूप, गुण, प्रकृति— प्रहों की दिशा-उनके धातु, स्थान, पक्षी, वृक्ष-प्रहों के नैसर्गिक तथा तात्कालिक मित्र, शत्रु आदि-उनके काल, जाति गुण, ऋतु, अन्न, देश, रत्न-पापत्व और शुभत्व। पृ० ३०-५३

#### ३. तीसरा अघ्याय : वर्ग विभाग।

दशवर्ग-राशि, होरा, द्रेष्काण, पंचमांश, सप्तमांश, नवांश, दशमांश-द्वादशांश, षोडशाँश-षिटअंश-दशवर्गं चक्र-किस वर्ग से क्या विचार करना किस वर्ग का क्या महत्व है-उत्तमांश पारिजातांश आदि विचार । ग्रहों की प्रदीप्त, सुखित, मुदित आदि संज्ञा-। पृ०—५४-७२

#### ४. चौथा अध्याय: ग्रह बल।

स्थान बल-कालबल-दिक्बल-अयन बल, युद्धवल चेष्टाबल-नैसर्गिक बल-दृग्बल-भावबल-भावदिक्बल चन्द्र क्रियादि——चन्द्र क्रिया फल-चन्द्र अवस्था फल । पृ ७३-१००

#### पाँचवाँ अध्याय : कर्माजीव प्रकरण

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति-शुक्र-शनि-प्रत्येक ग्रह के अनुसार जातक के कार्य और आजीविका, किस प्रकार तथा किस कार्य से होगी-इसका विचार। पृ० १०१-१०८

#### ६. छठा अध्यायः योग

पंच महापुरुष योग-रुचक-भद्र-हंस-मालव्य-शश-चन्द्रमा के योग सुनफा, अनफा, दुरुघरा-केमद्रुम-सूर्य के योग-वेशि वाशि-उभयचरी-अन्य योग-शुभकर्तरी-पापकर्तरी-सुशुभ-केसरी-अधम-सम-वरिष्ठ-महाभाग्य—शकट-वसुमत्-अमला-पुष्कल-शुभमाला-अशुभमाला-लक्ष्मी-गौरी-सरस्वती-श्रीकंठ-श्रीनाथ-विरचि-द्वादश भाव स्वामियों के परस्पर स्थान विनिमय से दैन्य, खल, महायोग । प्वंत-काहल-राजयोग-शंख-संख्या योग-वहलकी या वीणा-दाम-पाश-केटार-शूल-युग-गोल । अधियोग चामर-चेनु-शौर्य-जलिध-शस्त्र-काम-आसुर-भाग्य-ख्याति-सुपारिजात-मुसल-अवयोग-निःस्वयोग-मृति-कुहू-पामर—हर्ष-दुष्कृति-सरल- निर्भाग्य-दुर्योग—दिरद्र-विमलयोग । दुर्योग (दूसरे प्रकार का)—इन सब योगों के लक्षण और फल । पृ० १०९-१६२

#### ७. सातवाँ भ्रध्याय: राजयोग।

स्वराशि तथा उच्च राशिस्थित ग्रहों का फल-सुस्थान स्थित वकीग्रह-दिग्बली ग्रहों से राजयोग-वर्गोत्तम लग्न और चन्द्र-लग्नेश से राजयोग-उच्च चन्द्रमा-अश्विनी में शुक्र-मंगल के सुस्थान से योग-घनु के पूर्वार्द्ध में सूर्य, चन्द्र-सूर्य नवांश में चन्द्र-स्वनवांश स्थिति से राजयोग-वर्गोत्तम चन्द्र-नवम स्थान स्थित ग्रहों से राजयोग-उच्चराशि स्थित शुक्र, शिन-नीच तथा शत्रु राशिस्थ ग्रह—तृतीय, षष्ठ एकादश में-पूर्ण चन्द्र वर्गोत्तम नवांश में—गृष्चन्द्र केन्द्र में-जल चर राशि नवांश में चन्द्र-शुक्र पर गुष्ठ की दृष्टि-वृहस्पित दृष्ट वृध-मित्र दृष्ट उच्च ग्रह-निज नवांश में सूर्य-मीन राशि में चन्द्र-वृष में चन्द्र-चन्द्र पर गुष्ठ, शुक्र की दृष्टि-लाभेश, धर्मेश, धनेश से राजयोग-नीचभग राजयोग। पृ० १६३-१७९

#### दः अठवाँ अध्याय: भावश्रय फल।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुघ, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, तथा केतु का लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्य, पंचम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश भाव में स्थित होने का पृथक्-पृथक् फल । पृ० १८०-२०५

#### नवां ग्रध्याय : राशिफल ।

मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु, मकर, कुभ या मीन लग्न में हो या जिस राशि में चन्द्रमा हो उसका फल। उच्चराशि स्थित, स्वगृही, मित्रक्षेत्री, शत्रुक्षेत्री, नीच राशि स्थित-अस्त-समराशि स्थित ग्रहों का फल-वित्री तथा वर्गोत्तम नवांश स्थित ग्रह का फल। पृ० २०६-२१६

#### १०. दसवाँ अध्याय: कलत्रभाव।

चन्द्र या लग्न से पांचवाँ और सांतवाँ स्थान-शुक्र से चतुर्थं,
अष्टम द्वादश में कूर ग्रह-सप्तमेश तथा सप्तम स्थान गत ग्रहों का
फल-वृश्चिक में शुक्र-मकर राशि में गुरु-मीन में शिन, कर्क में मंगल,
शिन-मंगल या शिन के वर्ग में शुक्र-चन्द्र शुक्र यदि मंगल शिन से सप्तम
हों-पत्नी संख्या—पत्नी नाश के योग-चन्द्र-शिन योग-सप्तम में शत्रुक्षेत्री
या नीच ग्रह-सम विषम राशि से फल में तारतम्य-द्वितीयेश, सप्तमेश
और व्ययेश-विवाह की दिशा—िकस दशा या अन्तर्दशा में विवाह-िकस
दशा, अन्तर्दशा में पत्नी मरण। पृ० २१७-२२३

#### ११. ग्यारहवाँ अध्याय : स्त्रीजातक ।

स्त्रियों की जन्म कुंडली में मांगल्य (सधवा स्थिति) अष्टमभाव से-पुत्र नवम से-पित विचार सप्तम से-सतीत्व चतुर्थ से—सम, विषम राशियों में लग्न और चन्द्र-उत्तम या निकृष्ट पित प्राप्ति के योग-अल्पसुत योग—शुभ योग-लग्न तथा चन्द्र का त्रिशाश के अनुसार फल-नक्षत्र विशेष में जन्म का फल-सास, ससुर, देवर आदि के लिये शुभा-शुभ फल-वन्ध्या योग-विधवा योग-सन्तित नाश योग-गर्भाधान का शुभ समय। पृ २२४—२३०

#### १२ बारहवां अध्याय : पुत्र भावफल।

लग्न तथा चन्द्र से पंचम भाव तथा पंचमेश-इनके शुभाशुभ योग-पापीग्रह यदि स्वराशि का पंचम में हो-यदि अन्य पाप ग्रह पंचम में हो-यदि पंचम भाव में सिंह, कन्या या वृश्चिक हो-बिलम्ब से पुत्रोत्पत्ति योग-दूसरी पत्नी से पुत्रयोग-अधिक संतति योग-अधिक कन्या योग- वंश आगे न चलने के योग-दत्तक पुत्र योग-पुत्रनाश योग-बहु पुत्र योग-गर्भ रहने का समय-संतान संख्या योग-संतान होगी या नहीं इसके योग तिथि, करण आदि दोषों के कारण सन्तित न होने से उपाय-पुत्र प्राप्ति समय-दशा, अन्तर्दशा तथा गोचर विचार। पृ० २३१-२४९

#### १३. तेरहवाँ अध्यायः आयुर्वीय ।

जन्म का समय कौन सा लिया जावे इसमें मत भेद-१२,वर्ष की वय तक वालारिष्ट तथा माता-पिताओं के ग्रह का विशेष प्रभाव—योगारिष्ट-अल्गाय-मध्याय-दीर्घायु-दिन मृत्यु-दिन हक्-विषघटी-वालमृत्यु के योग-लग्न-चन्द्र द्रेष्काण-लग्नेश चन्द्रेश नवांश-लग्नेश चन्द्रेश द्वादशांश अल्प-मध्य-दीर्घायु के योग-केन्द्रादि स्थिति से आयु विचार-रंघायीश का विशेष विच र-लग्नेश, लग्नेश नवांश स्वामी-चन्द्रराशीश-चन्द्र नवांश स्वामी के वलाबल से आयु निर्णय-अल्पायु-मध्यायु-दीर्घायु में नाश का समय-अन्य योग । पृ० २५०-२६४

#### १४. चौदहवाँ अध्याय : रोगनिर्णय ।

रोग विचार-सूय, चन्द्र-मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शिन, राहु, केतु प्रत्येक ग्रह के पीड़ाकारक होने से कौन-कौन से रोग होंगे-किस रोग से मृत्यु होगी-प्रत्येक ग्रह जिनत रोग जिससे मृत्यु हो-अष्टम भाव में जो राशि हो, उसके रोग जो मृत्यु करें-शस्त्र, विष आदि से मृत्यु-क्लेश पूर्वक मरण-सुख से मृत्यु-जीवन के बाद जातक की परलोक गित-शीषोंदय, पृष्ठोदय राशि वश विचार-पूर्व जन्म का वृत्त-पिछले जीवन में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष लता आदि में जन्म-भविष्य जन्म किस योनि में होगा-स्वदेश या परदेश में, भविष्य में जन्म । पृ० २६५-२८४

तुला लग्न के १५-वृश्चिक के ५-धनु के ४-मकर लग्न के लिये ९ कुंभ के ८ और मीन लग्न सम्बन्त्री १० योग। पृ०३८४-३८५

#### २०. बीसवाँ अध्याय : अन्तर्दशाफल

महादशा में अन्तर्दशाओं का फल-लग्न, लग्नेश, घनस्थान धनेश आदि वारहों भाव और उनके स्वामियों के वल के अनुसार फल-स्वोच्च, स्वगृही तथा वक्रीग्रह का फल-नीच, शत्रु राशिगत तथा अस्तग्रह का फल-यदि किसी भाव का स्वामी विगड़ा हो तो उसका फल-वर्गीतम ग्रह-तीसरे, पाँचवें तथा अप्तम नक्षत्र स्वामी की दशा-मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु की अन्तदंशा का विशेष विचार-यदि अन्तर्दशा नाथ भहादशानाथ या लग्नेश का शत्रु हो-शनि, मान्डि, राहु २२वें द्रेटकाण के स्वामी या उनके नवांशों के स्वामी-महादशा या अन्तर्दशानाथ के गोचरवश विचार-दशानाथ तथा अन्तर्दशानाथ की पारस्परिक स्थिति दशा या अन्तर्दशानाथ अपने पाक के समय उच्च या स्वगृही अथवा नीच या शत्रु राशि में गोचरवश जा रहा हो-राहु युत ग्रह-उड्डाय प्रदीपानुसार कारक, मारक, पापी, राजयोग-योगकारकवश विचार, आरोही, अवरोही विचार-नवांश के अनुसार तारतम्य-भावार्थं रत्नाकर के अनुसार योग-घनयोग ९-निर्धन योग ४-विद्यायोग १५-जाणी योग ६-नृतीय भाव के योग १२-चतुर्थ भाव योग १७-पुत्र विचार २ योग-शत्रु तथा रोग सम्बन्धी १२ योग-पत्नी विचार १४ योग-आयु-आरोग्य के १६ योग-भाग्य योग २३-राजयोग २५-महादशा योग २४-ग्रह सामान्य योग १६-ग्रह मालिका योग ७-मारक योग २१। प्० ३८६-४५०

#### २१ इक्कोसवाँ अध्याय : प्रत्यन्तर्दशा फल

अन्तर्दशा प्रत्यन्तर्दशा निकालने का प्रकार-सूर्य महादशा में नवों अन्तर्दशा-प्रत्येक अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर-सूर्य महादशा में अन्तर और

प्रत्यन्तर-चन्द्र महादशा में अन्तर और अन्तरों में प्रयन्तर-मगल महादशा में नौ अन्तर्दशाएँ और उनमें प्रत्यन्तर-राहु महादशा में अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर-गृह महादशा में अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर-बुध महादशान्तर्गत अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर तथा शुक्र महादशा में नवों अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर तथा शुक्र महादशा में नवों अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर्दशा। पृ० ४५१-४८५

#### २२. बाईसवाँ अध्याय : मिश्रदशा

कालचक महादशा, अन्तर्दशा-महादशा काल-भुक्त भोग्य निकालने का प्रकार-प्रत्येश नक्षत्र चरण में जन्म होते से विविध राशियों का दशाक्रम-प्रत्येक राशि का दशा काल-प्रत्येक दशा में अन्तर्दशा काल-राशि स्वामीवश फल में तारतम्य-गोचरवश प्रभाव-विविध गतियाँ-इन सवकी पूणं व्याख्या उदाहरण सहित-जन्म नक्षत्र से पाँचवें तथा आठवें नक्षत्र से उत्पन्न, आधान तथा महादशा-निसर्ग दशा-अंश दशा-सत्याचार्य का मत-पिण्डायुर्दशा-जीवशर्मा मणित्य, चाणक्य, मय आदि का मत। पृ० ४८६-५३५

#### २३. तेईसवाँ अध्याय: अष्टकवर्ग।

अष्टकवर्ग से गोचर विचार का सिद्धान्त-सूर्य-चन्द्र, मंगल, बुधृ, वृहस्पति, शुक्र तथा शनि के अष्टक वर्ग बनाने की प्रक्रिया-उपचय, मित्र राशि, स्वोच में या अनुपचय, शत्रुराशि या नीच ग्रह से फलादेश में तारतम्य-एक या अधिक विन्दुओं का अशुभ या शुभ फल-ग्रह को लग्न मान शुभाशुभ निर्देश-प्रत्येक राशि की ८ कक्ष्या-कक्ष्यावश शुभाशुभ काल निर्णय-सर्वाध्टकवर्ग-उद्दाहरण सहित । पृ० ५३६-५६१।

#### २४. चौबीसवाँ अध्याय: अष्टकवर्ग फल

पिता, माता, भ्राता अ। दि तथा स्त्रयं का शुभाशुभ काल निर्णय-अष्टकवर्ग से शुभाशुभ वर्ष निकालने का प्रकार-किस राशि या दिशा में विवाह करने से विवाह फलप्रद होगा-त्रिकोण शोधन उत्तर भारतीय पराशर के और दक्षिण भारतीय होरा रत्नकार बलभद्र के मत में विभिन्नता-मंत्रेश्वर का मत-प्रश्न मार्ग का मत-त्रिकोण शोधन व्याख्या तथा उदाहरण सहित-एकाधिपत्य शोधन-राशि, ग्रह,गुणा कार-इन सबसे विविध फलादेश पृ० ५६२-५९९

### २५. पच्चीसवाँ अध्याय : गुलिकादि उपगह।

गुलिक या मान्दि स्पष्ट करने का गणित प्रकार-यम,-कण्टक, अर्द्ध प्रहर, काल, घूम, व्यतीपात, परिवेष या परिधि-इन्द्र चाप तथा केतु स्पष्ट करने की प्रक्रिया-इन सबका विविध भावगत फल। पृ० ६००-६१६

#### २६. छुब्बीसवाँ अध्याय : गोचर फल।

चन्द्र लग्न की प्रधानता, चन्द्र लग्न से सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पिति, शुक्र, शिन तथा राहु केतु के गोचर वश शुभ और अशुभ स्थान-वेथ फल-प्रत्येक ग्रह का चन्द्र लग्न से विविध भावगत शुभाशुभ फल-नक्षत्र गोचर-सप्तशलाका-जन्म, आधान तथा कर्म एवं वैनाशिक वश विचार-जन्म-अनुजन्म, त्रिजन्म नक्षत्र-ग्रह युद्ध-उल्कानिपात-जन्म नक्षत्र से गिनने पर प्रत्येक नक्षत्र में विविध ग्रहों के संचार वश फल-लत्ता फल । सर्वतोभद्र चक्र निर्माण प्रकार-गोचर वश फल-पूर्ण व्याख्या सहित । पृ० ६१७-६६७

#### २७. सत्ताईसवां अध्याय : प्रवच्या योग ।

चतुर्ग्रह योग-राशि के अन्तिम भाग के उदय का फल-बलीग्रह की प्रव्रज्या-चन्द्रद्रेष्काण वश फल-जन्माधिप यदि शनि से दृष्ट हो-सूर्य, चन्द्र आदि जो ग्रह बलवान् हो उससे प्रव्रज्या प्रकार-तपस्वी योग-यदि

राज योग और प्रव्रज्या दोनों प्रकार के योग जन्म कुंडली में हों-सन्यासिद्धि। पृ०६६८-६७१

#### २८ अट्ठाईसवां अध्याय : उपसंहार ।

अट्ठाईस अध्यायों में से-प्रत्येक में किस विषय का फलादेश बताया है इसका विवरण-ग्रंथकार का परिचय । पृ० ६७२-६७३

२९. परिशिष्ट — विशोत्तरी महादशा में अन्तर्दशा चक्र-कालचक्र दशा में अन्तर्दशा चक्र-चन्द्र स्पष्ट से भुक्त-भोग्य काल चक्र महादशा निकालने की सारिणी नं० १, २, ३, ४ पृ० ६७४-६७९



## फलदीपिका

प्रथम अघ्यायः

#### राशि भेद

शुक्लाम्बरघरं देवं शशिवणं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं घ्यायेत्सर्वविष्नोपशान्तये ॥

सन्दर्शनं वितनुते पितृदेवनृणां मासाब्दवासरदलेरय ऊर्ध्वगं यत् । सब्यं क्वित्क्वचिदुपैत्यपस्थ्यमेकं ज्योतिः परं दिशतु वस्त्वमितां श्रियं नः ॥ १॥

वाग्देवीं कुलदेवतां मम गुरून् कालत्रयज्ञानदान् सूर्यादींडच नवप्रहान् गणपति भक्त्या प्रणम्येडवरम् । संक्षिप्यात्रिपराशरादिकथितान् मन्त्रेडवरो देवविद् वक्ष्येऽहं फलदीपिकां सुविमलां ज्योतिर्विदां प्रीतये ॥२॥ मंगलाचरण—शुक्ल (व्वेत या उज्ज्वल) अम्बर (वस्त्र या आकाश) धारण करने वाले, चन्द्रमा के वर्ण (कान्ति) वाले, प्रसन्न वदन चतुर्मुंब देव (श्री भगवान्) का सब विष्नों की शान्ति के लिये घ्यान करें।

वह परम ज्योति (भगवान् सूर्यनारायण) जो ऊपर आकाश में देवताओं को आघे वर्ष (छः मास) तक, पितरों को आघे मास (एक पखवाड़े) तक और मनुष्यों को आघे दिन रात (१२ घंटे) तक एक साय दर्शन देते है, जो कभी वायीं और चलते हैं (अर्थात् जिनकी गति कभी उत्तरायण होती है) और जो कभी दाहिनी और चलते हैं (अर्थात् जिनकी गति कभी दक्षिणायन होती है, हमको अपरिमित (जिसकी सीमा नहीं) श्री (धन, वैभव, सीभाग्य, सौन्दर्य आदि) प्रदान करें।

ध्युव लोक में देवताओं का वास माना गया है—वहां छः महीने का दिन, छः महीने की रात्रि होती है। पितरों का वास चन्द्रलोक में माना गया है—चन्द्रमा पर सूर्य का प्रकाश आघे मास तक (शुक्ल पक्ष में) रहता है, कृष्ण पक्ष पितरों का माना गया है। मनुष्यों की निवास भूमि—पृथ्वी में, दिन रात के आघे समय (१२ घंटे) सूर्य का प्रकाश रहता है—यह तीनों बातें ऊपर की स्तुति में प्रदिशत की गई हैं।।। १।।

वाग्देवी (वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती), कुल देवता तथा तीनों काल (भूत, वर्तमान, भविष्य) का ज्ञान प्रदान करने वाले मेरे गुरुओं को, तथा सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शिन, राहु, केतु इन नवप्रहों को, श्री गणेशजी तथा ईश्वर (भगवान् शंकर) को भिक्तपूर्वक प्रणाम करके महिष अत्रि, महिष पराशर आदि कथित शास्त्र (फलित ज्योतिष) को संक्षिप्त करके मैं मंत्रेश्वर ज्योतिषियों की प्रसन्नतार्थ फलदीपिका का सरलता और स्पष्टता से कथन करता हूँ।। २।।

पदाभाष्टेर्यन्त्रेर्जननसमयोऽत्र प्रथमतो विशेषाद्वित्तेयः सह विषटिकाभिस्त्वथ तदा । गतेवृ क्तुल्यत्वं गणितकरणैः खेचरगति विदित्वा तद्भावं बलमपि फलं तैः कथयतु ।। ३ ।।

सर्वप्रयम बालक के जन्म का समय ज्योतिष शास्त्र में वर्णित विविध यंत्रों की सहायता से—विल्कुल ठीक-ठीक और सूक्ष्म रूप से—घड़ी, पल तक—विशेष आयास पूर्वक स्थिर करना चाहिये। गणित तथा करण शास्त्र द्वारा इस समय के ग्रह स्पष्ट करना उचित है कि भिन्न-भिन्न ग्रह किस-किस राशि, अंश, कला, विकला में हैं। अनेक पंचांगों और करण ग्रंथों से ग्रहों के स्थान में अंतर हो तो दृक् पंचांग (जिसके अनुसार जहां ग्रह लिखा हो उसी स्थान पर दृष्टि से भी दिखाई दे) को शुद्ध मानना चाहिये। यह शात कर, माव स्पष्ट करके और प्रहों तथा भावों के दल निकालकर फल कहे। ।। ३।।

#### शिरोवनत्रोरोहुज्जठरकटिबस्तिप्रजनन-स्थलान्यूक्जान्बोर्यु गलमिति जंघे पदयुगम् । विलग्नात्कालाङ्गान्यलिझबकुलीरान्तिमिवं असन्बिविच्याता सकलभदनान्तानपि परे ॥ ४॥

समस्त जन्मकुंडली को 'कालपुरुष, का स्वरूप मानकर प्रयम भाव' से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का, तीसरे से छाती का, चौथे से हृदय का, पांचवें से पेट का, छठे से कमर का, सातवें से वस्ति' का, बाठवें से गुप्त इन्द्रियों का, नवें से जांघों का, दसवें से दोनो घुटनों का, ग्यारहवें से पिंडलियों का, बारहवें से दोनों पैरों का विचार करना चाहिये। जिस भाव में शुभ ग्रह हों, जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हों, जिस भाव का स्वामी बलवान् हो—उस भाव से सम्बन्धित शरीर का भाग पुष्ट और सुन्दर होता है। भावेश निर्वल होने से या भाव के कूर दृष्ट, कूर युत होने से, उस भाव से सम्बन्धित शरीर का भाग कुश या रोगयुक्त होता है।

कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियों के अन्तिम भाग (अंश) को राशि-संधि कहते हैं। अन्य मत से किसी भी राशि का अंतिम भाग-जहां अग्रिम राशि शुरू होती हो-राशिसन्धि कहलाता है।। ४।।

अरण्ये केदारे शयनभवने श्वश्चसिलले गिरो पाथः सस्यान्वितशुवि विशां घाष्टिन सुविरे।

१. भाव, स्थान, घर सब का एक ही अर्थ है।

२. नामि से लिंग मूल तक एक रेखा खींची जावे और उसे दो मार्गों में विभाजित किया जावे तो नीचे का खांचा हिस्सा वस्ति कहलाता है।

#### जनाबीशस्थाने सजस्विपिने घाष्टिन विचरत् जुलाले कीलाले चसतिरुदिता मेषभवनात् ॥ ५ ॥

मेष आदि १२ राशियों के रहने के स्थान कमशः बताते हैं (१) जंगल, (२) जलपूर्ण खेत, (३) शयन (सोने) का कमरा, (४) जलपूर्ण दरार, (५) पर्वत, (६) जल और अन्न से पूर्ण भूमि, (७) वैश्य का घर, (८) छिद्र, (९) जनाधीश (राजा या अधिकारी का स्थान, (१०) जलपूर्ण जंगल, (११) कुम्हारों की जगह, (१२) जल।

जन्मकुंडली या प्रश्न में जिस राशि से निर्णय किया जावे—उस राशि के उपर्युक्त वर्णित स्थान से फलादेश में सहायता लेनी चाहिये ॥ ५ ॥

#### भौनः शुक्तवृधेन्दुस्पंत्रशिकाः शुक्रारजीवाकंजाः नन्दो देवगुरः क्रमेण कथिता मेषाविराशीदवराः। सूर्यादुण्चपृहाः कियो वृषमृगस्त्रीककिमीनास्तुला

विक्त्रवंक्षेयंनुयुक्तिथीवुभनसांशैस्तेऽस्तनीचाः कमात् ॥६॥

मेथ और वृश्चिक इन दो राशियों का स्वामी मंगल होता है, वृष और तुला का शुक्र, मिथुन और कन्या का बुध, धनु और मीन का वृहस्पति, यकर और कुंभ राशियों का शनि । सिंह का सूर्य तथा कर्क का चन्द्रमा स्वामी है।

अब नीचे के चक्र में किस ग्रह की कौन-सी उच्च राशि है और उस समस्त उच्च राशि में भी, किस अंश पर परम उच्च होता है यह बताया जाता है। इसी प्रकार ग्रहों की नीच राशि तथा उस नीच राशि में भी परम नीच अंश बताया जाता है।

| षह     | उच्च राशि | परमोच्च अंश | नीच राशि | परम नीच अंश |
|--------|-----------|-------------|----------|-------------|
| सूर्य  | मेष       | १०          | तुला .   | १०          |
| चन्द्र | वृष       | ₹           | वृश्चिक  | ₹           |
| मंगल   | मक्र      | २८          | ककं      | २८          |

| सह       | उडवराशि | वंदनीच्यक्षं श | शीच राशि | परन नीख अंश |
|----------|---------|----------------|----------|-------------|
| बुघ      | कंग्या  | १५             | मीन      | १५          |
| बृहस्पति | क्क     | 4              | मकर      | 4           |
| হাুক     | मीन     | २७             | कन्या    | २७          |
| शनि      | तुला    | २०             | मेष      | २०          |

उदाहरण के लिये बृहस्पति कर्क राशि के ५वें अंश पर परमोच्य कहलाता है और ऊपर से ऊपर के शिखर पर पहुंचकर नीचे चलना शुरू करता है; जब मकर के ५ अंश पर रहता है तो परम नीच (नीचा) हो जाता है। फिर ऊंचा जाना शुरू करता है।। ६।।

सिहोसाजवधूहयाङ्गवणिजः कुंभस्त्रिकोणा रदेः ज्ञेन्द्वोस्तूच्चलवान्नखोड्बिनशरैदिग्भूतकृत्यंशकैः। चापाद्यर्घवयूनृयुग्घटतुला मर्त्यादच कीटोऽलिअं

त्वाप्याः क्रिमृगापरार्द्धशकराः शेषात्रचतुष्पादकाः ॥७॥

कुछ ग्रहों की जो स्वराशि या उच्च राशि वताई गई हैं वे उनकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। फिर यह कसे मालूम पड़े कि उस राशि में स्वराशि या अपनी राशि कितने अंशों तक है और मूल त्रिकोण कहां से कहां तक ? या उच्च राशि कौन-सा भाग है ? मूल त्रिकोण कौन-सा भाग ? यह नीचे चक्र में स्पष्ट किया जाता है।

| प्रह     | राशि | मूल त्रिकोण अवनी राशि  |
|----------|------|------------------------|
| सूर्य    | सिंह | °२° शेष स्वराशि        |
| चन्द्रमा | वृष  | ३°३०° प्रथम ३ अंश-उच्च |
| मंगल     | मेष  | ॰°—१२° शेष स्वराशि     |

<sup>ै</sup>टिप्पणी—कन्या में ॰ से १५° तक बुध का उच्च भाग १६°-२०° तक मूल त्रिकोण और २०°--३०° तक स्वराशि होती है।

| चह       | राशि  | मूसिकोण | व्यवनीराधि  |           |
|----------|-------|---------|-------------|-----------|
| बुध .    | कन्या | 84° 70° | ₹0°         | ° स्वराशि |
| वृहस्पति | घमु   | 0 800   | शेष स्वरा   | श         |
| যুক      | तुला  | 04°.    | शेष स्वराधि | श         |
| शनि      | कुंभ  | 0°70°   | शेष स्वराधि | श         |

अब राशियों को मनुष्य, कीट (कीड़ा) जल, तथा चतुष्पाद इन चार भागों में विभाजित करते हैं।

| व्यकुष्प       | चतुष्पाद             | कीट     | जलचर                   |
|----------------|----------------------|---------|------------------------|
| मिथुन          | मेष                  | वृश्चिक | कर्क                   |
| कन्या<br>तुला  | वृष                  |         | मकर (उत्तरार्ड)<br>मीन |
| घनु (पूर्वाघं) | सिंह<br>धनु (उत्तराई | i)      |                        |
| कुंभ           | मकर (पूर्वार्ड       |         |                        |

गोकवर्षक्रव्यक्रमक्षभाग्यच नृयुङ्गीनी परे राजय-स्ते पृष्ठोभयकोवयाः समिथुनाः पृष्ठोवयाञ्चेन्दवाः । सीराः सेथगृहाः क्रमेण कथिता राजियुसंज्ञाः क्रमा-

बुष्किं श्रःसम्बद्धभानि तु पुनस्तीक्ष्यां शुमुक्ता द् गृहात्।।८॥ अब कौन-सी राशि अपने आगे की ओर से उदय होती है, कौन-सी पीछे की ओर से जीर कौन-सी दोनों ओर से यह बताते हैं।

| मेष    | पृष्ठोदय | कर्क  | पृष्ठोदय |
|--------|----------|-------|----------|
| वृष    | पृष्ठोदय | सिंह  | शीर्वोदय |
| *मियुन | उभयोदय   | कन्या | शीर्षोदय |

शीर्षोदय—सिर या आमे भी ओर से उदय होने वाली।

\*१. बृहज्जातक के मतानुसार मियुन शीर्षोदय है।

| तुला    | शीर्षोदय | मकर  | पृष्ठोदय |
|---------|----------|------|----------|
| वृश्चिक | शीर्षोदय | कुंभ | शीर्षोदय |
| घनु     | पृष्ठोदय | मीन  | उभयोदय   |

वहुत से विचारों में शीर्षोदय राशियां उत्तम मानी गई हैं; पृष्ठोदय कूर। शीर्षोदय राशि में स्थित ग्रह प्रारंभ में ही अपना फल दिखाता है। पृष्ठोदय में स्थित अंत में। उभयोदय में स्थित मध्य में।

अब राशियों को (१) दिन में वली तथा (२) रात्रि में वली इन भागों में वांटते हैं।\*

दिवा बली—५, ६, ७, ८, ११, १२ रात्रि बली—१, २, ३, ४, ९, १०

दिवा वली राशियों पर सूर्य का विशेष अधिकार है। रात्रि वली राशियों पर चन्द्रमा का।

सूर्य जिस राशि को पार कर चुका है उससे गिनना प्रारंभ कीजिये— इनकी कमशः ऊर्घ्व, अयः सम, वक, यह संज्ञा है। उदाहरण के लिये सूर्य कन्या को पारकर तुला में आया तो कन्या से सिंह तक कमशः गिनिये। ऊर्घ्व, अयः, सम, वक, ऊर्घ्व, अयः सम, वक, ऊर्घ्व, अयः सम, वक। यह भिन्न-भिन्न राशियों की कमशः संज्ञा हुई।। ८।।

विवादाह चरं स्थिराख्यमुभयं द्वारं बहिर्गर्भभं धातुर्मू लिमतीह जीव उदितं क्रूरं च सौम्यं विदुः। मेवाद्याः कथितास्त्रिकोणसहिताः प्रागादिनायाः कमा-दोजक्षं समभं पुमांक्च युवतिर्वामाङ्गमस्तादिकम् ॥ ९ ॥

पृष्ठोदय—पीछे की ओर से उदय होने वाली। उभयोदय—दोनों ओर से उदय होने वाली। \*५ का अर्थ सिंह, ६ का कन्या इस प्रकार समझना चाहिये। बब राशियों के कुछ बन्ध लक्षण बतलाते हैं--

| मेष        | चर    | द्वार | वातु | कूर   | विषम  | पूर्व   |
|------------|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| वृष        | स्थिर | वहिः  | मूल  | सीम्य | सम    | दक्षिण  |
| मिथुन      | उभय   | गर्भ  | जीव  | कूर   | विषम  | पश्चिम  |
| कर्क       | चर    | हार   | घातु | सीम्य | सम    | उत्तर   |
| सिंह       | स्थिर | बहिः  | मूल  | कूर   | विषम  | पूर्व   |
| कन्या      | उभय   | गर्भ  | जीव  | सौम्य | सम्   | दक्षिण, |
| तुला       | चर    | द्वार | घातु | कूर   | विष्म | पश्चिम  |
| वृश्चिक    | स्थिर | वहिः  | मूल  | सौम्य | सम    | उत्तर   |
| <b>ब</b> न | उभय   | गर्भ  | जीव  | कूर   | विषम  | पूर्व   |
| मुकर       | चर    | द्वार | घातु | सौम्य | सम    | दक्षिण  |
| कुंम       | स्थिर | बहिः  | मूल  | कूर   | विषम  | पश्चिम  |
| मीन        | उभय   | गर्भ  | जीव  | सौम्य | सम    | उत्तर   |

चर का अर्थ है जिसमें कार्य जल्दी हो। यात्रा करे तो जल्दी वापिस

गावे। स्थिर लग्न में कार्य करने से स्थायी होता है। स्थिर लग्न में मकान

में प्रवेश करे तो बहुत वर्षों तक रहे। 'उभय' का पहिला आधा भाग

'स्थिर' का प्रभाव दिखाता है; अन्तिम आधा भाग 'चर' का प्रभाव दिखाता

है। मिला-जुला प्रभाव दिखाने के कारण इसे उभय (दोनों) कहते हैं।

'द्वार' का अर्थ है दरवाजे पर। 'बहिः' का अर्थ है बाहर। 'गर्भ' का अर्थ

है अन्दर। 'धातु' का अर्थ है सोना, चांदी, लोहा आदि। 'मूल' का वृक्ष,
फल, अन्न, खेती आदि। 'जीव' का अर्थ है प्राणी—पुत्र, पौत्र आदि।

मान लीजिये ग्रह के लक्षण से प्रतीत होता है कि 'लाभ' होगा? किसका
लाभ शिवस राशि में ग्रह है उसके लक्षण से बतलाइये कि किस प्रकार

के लाभ या हानि की संभावना है। धातु की, या मूल की या मनुष्य की।

कूर राशि में कूर ग्रह और भी कूर हो जाता है। सौम्य राशि में कूर ग्रह

कम कूरता दिखाता है। इस प्रकार ग्रह की तथा राशि की कूरता तथा

सौम्यता निश्चय कर परिणामतः कितनी कूरता या सौम्यता होगी यह

निश्चय करना चाहिये। 'विषम' का अर्थ है 'ऊना'। 'सम' का अर्थ है 'पूरा'। ओज राशियों में अधिक मह होने से मनुष्य में पुरुषार्थ सत्त्व (ताक़त, हिम्मत) आदि विशेष मात्रा में होते हैं। सम राशि में अधिक मह होने से सुन्दरता, सुशीलता आदि अधिक होती है।

वैसे तो १, ३, ५, ७, ९, ११ यह सभी राशियां कूर हैं, किंतु इनमें भी ३, ७, ९ यह अपेक्षाकृत सौम्य हैं। क्योंकि इनके स्वामी शुभ ग्रह हैं। उसी प्रकार २, ४, ६, ८, १०, १२ यह सभी सौम्य राशियां हैं किन्तु इनमें भी अपेक्षाकृत २, ४, ६, १२ विशेष सौम्य हैं। क्योंकि इनके स्वामी शुभ ग्रह हैं।

राशियों की दिशा बताने का प्रयोजन यह है कि जिस राशि में कारक ग्रह बैठे हों उस राशि की दिशा में भाग्योदय होता है। उदाहरण के लिये किसी की जन्मकुंडली में लग्नेश, नवमेश, दशमेश वृश्चिक राशि में हों तो उत्तर दिशा में भाग्योदय होगा यह कहिये।

लग्नं होरा कल्यदेहोदयाख्यं रूपं शोर्षं वर्तमानं च जन्म ।
वित्तं विद्या स्वाग्नपानानि भृतित दक्षाक्ष्यास्यं पत्रिका वाक्कुटुम्बम्।।
दुित्वक्योरो दक्षकणं च सेनां घेषं शोर्यं विक्रमं भ्रातरं च
गेहं क्षेत्रं मातुलं भागिनेयं बन्धुं मित्रं वाहनं मातरं च ।।११॥
राज्यं गोमहिषसुगन्धवस्त्रभूषाः पातालं हिबुकसुखाम्बुसेतुनद्यः ।
राजाङ्कं सचिवकरात्मधीभविध्यज्ज्ञानासून् सुतजठरश्रुतिस्मृतीद्यं ॥
ऋणास्त्रचोरक्षतरोगशत्रून् ज्ञात्याजिदुष्कृत्यधभीत्यवज्ञाः ।
ज्ञामित्रचित्तोत्यमद्यास्तकामान् द्यूनाध्वलोकान् पतिमार्गमार्याः ॥
माङ्गल्यरन्ध्रमलिनाविषराभवायुः

क्लेशायबादमरणाशुचिविष्नदासान् ।

आचार्यदेवतपितृन् शुअपूर्वभाग्य-पूजातपःसुकृतपौत्रजपार्यवंशान् ॥१४॥ व्यापारास्पदमानकर्भजयसत्कीतिं कतुं जीवनं ध्योमाचारगुणप्रवृत्तिगमनान्याज्ञां च सेव्रणम्। लाभायागमनाप्तिसिद्धि विभवान् प्राप्ति भवं इलाघ्यतां ज्येष्ठभ्रातरमन्यकर्णसरसान् सन्तोषमाकर्णनम् ॥१५॥ दुःखां घ्रिवामनयनक्षयसूचकान्त्य-दारिद्वयपापशयनव्ययरिःफबन्धान् । भावाह्यया निगदिताः ऋमशोऽय लीन-

स्थानं त्रिषड्व्ययपराभवराशिनाम ॥१६॥

जन्मकुंडली में १२ भाव होते हैं। एक-एक भाव को अनेक नाम से पुकारते हैं। किस-किस भाव के कितने और क्या-क्या नाम हैं, यह नीचे बताया जाता है। इसका प्रयोजन यह है कि एक ही भाव के भिन्न-भिन्न नामों से यह पता चलता है कि उस एक ही भाव से किन-किन भिन्न-भिन्न चीजों का विचार करना।

- (१) लग्न, होरा, कल्य (प्रभात, सूर्योदय अर्थात् प्रारंभ) देह, उदय (प्रारंभ होना), रूप, सिर, वर्तमान काल (मौजूदा हालत), जन्म इन सब का विचार पहले घर (भाव) से करें।
- (२) घन, विद्या, अपनी वस्तु (घन पर अधिकार), खाना पीना, मोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, पत्रिका (चिट्ठी), वाणी (बोलने की शक्ति), कुटम्ब-यह द्वितीय घर के नाम हैं अर्थात् इन सब का विचार द्वितीय भाव से करें।
- (३) दुश्चिक्य, छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति तथा भाई (बहिनों) का विचार तृतीय से करें। इसको दुश्चिक्य स्थान भी कहते हैं।

- (४) घर, खेत, मामा, भाञ्जा, बन्धु, मित्र, सवारी, मां, गाय-अँस, सुगन्धि, वस्त्र, जेवर, तथा सुख का विचार चौथे घर से करें। इसी घर से पानी, नदी, पुल, आदि का विचार करना चाहिये। चौथे घर को 'हिबुक' भी कहते हैं।
- (५) राजशासन की मोहर, मंत्री, कर (टैक्स), आत्मा, बुद्धि, भिविष्य ज्ञान, प्राण, सन्तान, पेट, श्रुति (वेद) स्मृति (मनुस्मृति आदि) का विचार पंचम से करे। श्रुति-स्मृति से तात्पर्य है शास्त्र ज्ञान का। अतः समस्त शास्त्र ज्ञान का विचार पंचम स्थान से करना चाहिये।
- (६) कर्जा, अस्त्र, चोर, घाव (चोट), रोग, शत्रु, जाति (भाई वन्धु जो शत्रुता का भाव रखते हों) युद्ध, दुष्ट कर्म, पाप, भय, अपमान आदि का विचार छठे घर से करे।
- (७) हृदय की इच्छाएँ (काम वासना), मद, मार्ग, लोक (जनता), पित, पत्नी आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिये। इस सातवें स्थान को 'द्यून' तथा 'जामित्र' भी कहते हैं। सूर्य अस्त के समय, पूर्व क्षितिज लग्न राशि से सातवें घर में रहता है इस कारण सप्तम स्थान की 'अस्त' संज्ञा भी है।
- (८) मांगल्य (स्त्री का सौभाग्य—पति का जीवित रहना), रंघ्र (छिद्र), आघि (मानसिक बीमारी-चिन्ता) अपमान या हार, आयु (कितने वर्ष मनुष्य जिन्दा रहेगा) क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, अशुचि (अपवित्रता या मरने के कारण सूतक) दास (गुलामों) का विचार अष्टम स्थान से करना चाहिये। गुदा का विचार भी अष्टम से किया जाता है। अष्टम में मंगल प्रायः बवासीर का रोग करता है।
- (९) आचार्य (गुरु), देवता (आराध्य देव), पिता, पूजा, पूर्वभाग्य (तप, सत्कर्म) पौत्र, उत्तम वंश आदि का विचार नवम भाव से करना चाहिये। इस को शुभ स्थान भी कहते हैं। दक्षिण भारत में नवें घर से पिता का विचार किया जाता है किंतु उत्तर भारत में दसवें घर से पिता का विचार करते हैं।

- (१०) व्यापार उच्च स्थान (पोजीशन) इज्जल, कर्म, जय, यश, यश, विज्ञ, जीविका का उपाय, कार्य में अभिक्षि, आचार (सदाचार या दुराचार) गमन, हुकूमल, गुण, आकाश आदि का विश्वार दसवें घर से करे। इसे 'मेषूरण' या आज्ञा स्थान भी कहते हैं।
- (११) लाभ, आमदनी, प्राप्ति, आगसन, सिद्धि, वैभव (घन, ऐदवर्य) कल्याण, क्लाघ्यता—प्रशंसा, बड़ा भाई या बड़ी बहन, बायाँ कान, सरसता, अच्छी खबर आदि का विचार ग्यारहवें घर से करे।
- (१२) दुःख, पैर, वार्यां नेत्र, ह्र।स, चुगलखोर, अन्त (किसी का आख़िरी परिणाम), दरिद्रता, पाप, शयन (पलंग पर शयन करना—इसके अतिरिक्त पुरुष स्त्री गुप्त संबंध भी समझना चाहिये), ख़र्चा, बन्धन (जेल जाना) आदि का विचार बारहवें स्थान से करें। बारहवें घर को 'व्यय' स्थान या "रि.फ'' भी कहते हैं।

तीसरे, छठे, आठवें तथा बारहवें घर को 'लीन' स्थान कहते हैं। 'लीन' का अर्थ है डिपा हुआ। आठवां सब से निकृष्ट समझा जातः है। ६ठे, ८वें तथा १२वें स्थान को 'त्रिक' भी कहते हैं।। १०-१६ ।।

दुःस्थानमध्यमरिपुष्ययभावलाहुः सुस्थानवन्यभवनं शुभवं प्रदिष्टम् । प्राहुर्विलग्नदशसप्तचतुर्थभानि केन्द्रं हि कण्टकचतुष्टयनामयुक्तम् ॥

छठे, आठवें तथा बारहवें घरों को 'दु:स्थान' कहते हैं। दु:स्थान का अर्थ है खराब स्थान । अन्य स्थान १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ शुभ स्थान हैं। वे शुभ फल करते हैं। जन्मकुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम स्थानों को 'केन्द्र' कहते हैं। केन्द्र को 'कंटक' या 'चतुष्ट्य' भी कहते हैं। १७।।

पणफरिमिति केन्द्राबूद्यंमापोक्लिमन्तत्-परमय चतुरस्रं नेघनं बन्धुभं च ।

#### अथ समुपचयानि ज्योमशौर्यारिलाभा नवमसुतभयुग्मं स्यात् त्रिकोणं प्रशस्तम् ॥१८॥

जन्म लग्न से द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश स्थानों को 'पणफर' कहते हैं तथा तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश स्थानों को 'आपोक्लिम'। चौथे तथा आठवें घर को 'चतुरस्न' कहते हैं। तृतीय, छठे, दसवें तथा ग्यारहवें घर का 'उपचय' नाम है। पाँचवें तथा नवें घर को 'त्रिकोण' कहते हैं। त्रिकोण स्थान बहुत उत्तम माने गये हैं। त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे तो और भी शुभ फल दिखलाता है। त्रिकोण का स्वामी भी अपनी दशा, अन्तर्दशा में शुभ फल दिखाता है।। १८।।

## दूसरा अध्याय

अव इस अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले यह बताते हैं कि किस ग्रह से क्या विचार करना चाहिये—िकस वस्तु का कीन-सा ग्रह कारक है। प्रथम अध्याय में यह बता चुके हैं कि किस भाव से क्या-क्या विचार करना चाहिये, इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो बात भाव से विचार की जावे वह भाव के स्वामी से भी विचार करना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि छठे भाव से शत्रु का विचार किया जाता है तो छठे भाव के स्वामी से भी शत्रु का विचार करना चाहिये। यह तो भाव का मालिक होने के कारण उस ग्रह में विशेषता आई। परन्तु उसका अपना साधारण गुण क्या है? मान लीजिये दस आदिमयों की कुण्डली में सूर्य अलग-अलग दस भावों का स्वामी है। जिसमें लग्न का स्वामी है उसमें लग्नेश का प्रभाव दिखावेगा, जिसमें घन स्थान का स्वामी है उसमें छनेश का प्रभाव दिखावेगा —यह उचित ही है परन्तु सूर्य का अपना स्वाभाविक गुण, धर्म क्या है? ग्रहों के जो स्वाभाविक गुण, धर्म हैं, जिन वस्तुओं के वे कारक हैं—वह नीचे के क्लोकों में बताया जाता है।

ताम्नं स्वर्णं पितृ शुभफलं चात्मसौक्ष्यप्रतापं
धंयं शौर्यं समितिविजयं राजसेवां प्रकाशम् ।
शौवं कार्यं वनिगरिगति होमकार्धप्रवृत्ति
देवस्थानं कथयतु बुधस्तेक्ष्यमृत्साहमकीत् ॥१॥
आतुः स्वस्ति मनःप्रसादमुदिधस्नानं सितं चामरं
छत्रं सुव्यजनं फलानि मृदुलं पुष्पाणि सहयं कृषिम् ।
कीर्तिं मौक्तिककांस्यरौष्यमषुरक्षीरादिवस्त्राम्बुगोयोषाप्ति सुखभोजनं तनुसुखं रूपं वदेच्चन्द्रतः ॥२॥

सत्त्वं भूफिलतं सहोदरगुणं क्रौयं रणं साहसं विद्वेषं च महानसाग्निकनकज्ञात्यस्त्रचोराग्निपून् । उत्साहं परकामिनीरितमसत्योक्ति महीजाद्वदे-द्वीयं चित्तसमुत्रति च कलुषं सेनाधिपत्यं क्षतम् ॥३॥

पाण्डित्यं सुवचः कलानिपुणतां विद्वत्स्तुति मातुलं वाक्वातुर्यमुपासनादिपदुतां विद्यासु युक्ति मितम् । यज्ञं वैष्णवक्तमं सत्यवचनं गुक्ति विहारस्थलं शिल्पं बान्धवयौवराज्यसुहृदस्तद्भागिनेयं बुधात् ॥४॥

ज्ञानं सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचारमाचार्यकं माहात्म्यं धृतिशास्त्रधीस्मृतिर्मातं सर्वोन्नति सद्गतिम् । देवबाह्मणभिक्तमध्वरतपःश्रद्धाश्च कोशस्थलं वैदुष्यं विजितेन्द्रयं धवसुखं संमानमीडचार्दयाम् ॥५॥

संपद्वाहनबस्त्रभूषणनिधिद्रव्याणि तौर्यत्रिकं भार्यासौक्ष्यसुगन्धपुष्यमदनव्यापारशय्यालयान् । श्रीमत्त्वं कवितासुखं बहुदधूसङ्गं विलासं मदं साचिव्यं सरसोवितमाह भृगुजादुद्वाहकमोत्सवम् ॥६॥

आयुष्यं बरणं भयं पतिततां दुःखावमानामयात् द्यारिद्र्यं भृतकापवादकलुषाच्याशौचितिन्द्यापदः । स्थैयं नीचजनाश्रयं च श्रहिषं तन्द्रीभृणं चायसं द्यासत्वं कृषिसाधनं रिवसुतात्कारागृहं बन्धनम् ॥७॥ तांवा, सोना, पिताः, शुभ फल, (अर्थात् अपना शुभ), धेयं, शौयं, (पराक्रम) युद्ध में विजय, आत्मा, सुख, प्रताप, राजसेवा, शक्ति, प्रकाश, भगवान शिव सम्बन्धी कार्य, वन (जंगल) या पहाड़ में यात्रा, होम (हवन) कार्य में प्रवृत्ति, देवस्थान (मन्दिर) तीक्ष्णता, उत्साह आदि का विचार बुद्धिमान मनुष्य सूर्य से करे। अर्थात् सूर्य उपर्युक्त का कारक है।। १।।

माता का कुशल, चित्त की प्रसन्नता, समुद्र स्नान, सफ़ेद चंवर (या सफ़ेद वस्तु और चंवर) छत्र, सुन्दर पंखें (राज चिह्न) फल, पुष्प,, मुलायम वस्तु, खेती, अन्न, कीर्ति (यश), मोती, चाँदी, काँसा, दूघ, मघुर पदार्थ, वस्त्र, जल, गाय, स्त्री प्राप्ति, सुखपूर्वक भोजन, रूप (सुन्दरता) — इनके सम्बन्ध का फलादेश चन्द्रमा से कहना चाहिये। चन्द्रमा इन सब का कारक है।। २।।

अब यह बताते हैं कि मंगल से किन-किन वस्तुओं का विचार करे।
सत्व (शारीरक और मानसिक ताक़त) पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले
पदार्थ, भाई-बहिनों के गुण (भाई-बहिनों का सुख कैसा रहेगा) क्रूरता,
रण, साहस, विद्वेष (शत्रुता) रसोई की अग्नि, सोना, ज्ञाति (जाति के
लोग—दायाद) अस्त्र, चोर, शत्रु, उत्साह, दूसरे पुरुष की स्त्री में रित,
मिथ्या भाषण, वीर्य (ताकृत, पराक्रम) चित्त की समुन्नति (चित्त का
उत्साह, उदारता; बहादुरी या ऊंचापन), कालुष्य (पाप या बुरा
काम) व्रण (घाव), चोट, सेनािघपत्य आदि का विचार मंगल से
करें।। ३।।

बुध किन बातों पर विशेष प्रभाव डालता है या यों कहिये कि बुध किन वस्तुओं का विशेष अधिष्ठाता है ? पाण्डित्य, अच्छी वाक् शक्ति (बोलने की शक्ति), कला, नियुणता, विद्वानों द्वारा स्तुति, मामा, वाक्-चातुयं, उपासना आदि में पटुता (चतुरता), विद्या में बुद्धि का योग, बुद्धि (बुद्धिमान होना अलग बात है और विद्या में बुद्धि लगाये रहना पृथक् बात है ) यज्ञ, भगवान विष्णु सम्बन्धी धार्मिक कार्य, सत्य बचन, सीप, विहार स्थल (आमोद-प्रमोद की जगह), शिल्प (तथा

शिल्प कार्य में चतुरता), बन्धु, युवराज, मित्र, भानजा, भानजी आदि का विचार वृध से करें।। ४ ॥

अव वृहस्पित किन-किन का कारक है यह वताते हैं: ज्ञान: अच्छे गुण, पुत्र, मंत्री, अच्छा आचार (आचरण), या अपना आचरण (चिरत्र, कार्य), आचार्यत्व (पढ़ाना या दीक्षा देना) माहात्म्य (आत्मा का महान् होना) श्रुति (वेद) शास्त्र, स्मृति आदि का ज्ञान, सब की उन्नति, सद्गित, देवताओं और ब्राह्मणों की भिक्त, यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, खजाना, विद्वत्ता, जितेन्द्रियता, सम्मान, दया आदि का विचार वृहस्पित से करें। विशेष यह है. कि यदि स्त्री की जन्मकुण्डली का विचार करना हो तो पित सुख का विचार भी वृहस्पित से करना चाहिये॥ ५॥

सम्पत्ति, सवारी, वस्त्र, भूषण, निधि में रखे हुए द्रव्य, तौर्यतिक (नाचने, गाने तथा वाजे का योग), सुगन्यि, पुष्प, रित (स्त्री, पुष्प प्रसंग), शय्या (पलंग) और उससे सम्बन्धित व्यापार, मकान, धनिक होना, अर्थात् वैभव, किवता का सुख, विलास, मंत्रित्व (मिनिस्टर होना), सरस उक्ति, विवाह या अन्य शुभ कर्म, उत्सव आदि का विचार शुक्र से करें। विशेष यह है कि यदि पुष्प की जन्मकुग्डली हो तो स्त्री सुख का विचार भी शुक्र से करना चाहिये—अपनी विवाहिता पत्नी से कैसा सुख है और विवाहिता के अतिरिक्त—अन्य स्त्रियों का उपभोग कैसा होगा।—जिस तरह श्लोक ५ में बताया गया है कि वृहस्पति पित कारक है उसी तरह श्लोक ६ में यह बताया है कि शुक्र स्त्री कारक है। फल-दीपिका के इस अध्याय में जो स्थिरकारक बताये हैं उनका फलादेश में बड़ा महत्त्व है। जो ज्योतिषी स्थिर कारक का विचार नहीं करते वह फलादेश में बहुत भूल कर बैठते हैं। एक सज्जन ने हमें जन्मकुण्डली दिखाई, कुंभ लग्न था। शुक्र की महादशा चल रही थी, उम्र करीव २२ वर्ष के लगभग थी। करीव २४वें वर्ष में सूर्य की महादशा प्रारम्भ होती थी। उन्हें

१. जुमीन के अन्दर गड़ा हुआ या संग्रह किया हुआ द्रव्य ।

कई ज्योतिषियों ने यह बताया था कि सूर्य सप्तमेश है इस कारण सूर्य की महादशा लगने पर विवाह होगा किन्तु हमने शुक्र स्त्री कारक होता है इस आघार पर शुक्र में ही विवाह कहा था और हमारा फलादेश ठीक बैठा। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भावेश के भंवर में पड़कर भूल में न पड़ना चाहिये। किसी भी स्थान का स्वामी बृहस्पति हो और यदि अच्छे स्थान पर पड़ा है और उसकी अन्तर्दशा है तो मनष्य की युवावस्था में सन्तान दे जावेगा या सन्तान सम्बन्धी सुख देगा। शुक्र अच्छा पड़ा हो तो स्त्री सम्बन्धी विलास देगा। ६।।

आयु, मरण, भय, पतन (किसी ऊंचे स्थान से गिरना या सम्मान-च्युत होना, जातिच्युत आदि होना), अपमान, बीमारी, दुःख, दरिद्रता, बदनामी, पाप, मज़दूरी, अपवित्रता, निन्दा, आपत्ति, कलुषता (मन का साफ न होना, निन्दा, निन्दित कर्म आदि) आपत्ति, मरने का सूतक, स्थिरता, नीच व्यक्तियों का आश्रय, भैंस, तन्द्रा (आलस्य, ऊँघना) कर्जा, लोहे की वस्तु, नौकरी, दासता, जेल जाना, गिरफ्तार होना, खेती के साघन आदि का विचार शनि महाराज से करें। ७।।

पित्तास्थिसारोऽल्पकचरच रक्तश्यामाकृतिः स्यान्मधुपिङ्गलाक्षः। कौसुभ्भवासारचतुरस्रदेहः शूरः प्रचण्डः पृथुबाहुरर्कः ॥८॥

स्थूलो युवा च स्थविरः कृशः सितः कान्तेक्षणश्चासितसूक्ष्ममूर्धजः। रक्तकसारो मृदुवाक् सितांशुको गौरः शशी वातकफात्मको मृदुः॥

मध्ये कृशः कुञ्चितदीप्तकेशः कूरेक्षणः पैत्तिक उग्रबुद्धिः । रक्ताम्बरो रक्ततनुर्महीजश्चण्डोऽत्युदारस्तरुणोऽतिमज्जः ॥१०॥

दूर्वालताश्यामतन् स्त्रिधातुमिश्रः सिरावान्मधुरोक्तियुक्तः । रक्तायताक्षो हरितांशुकस्त्वक्सारो बुधो हास्यरुचिः समाङ्गः॥

पीतद्युतिः पिङ्गक्रचेक्षणः स्यात् पीनोन्नतोराश्च बृहच्छरीरः । कफात्मकः श्रेष्ठमतिः सुरेडचः सिहाब्जनादश्च वसुप्रधानः ॥१२॥

चित्राम्बराकुञ्चितकृष्णकेशः स्थूलाङ्गदेहश्च कफानिलात्मा । दूर्वाङकुराभः कमनो विशालनेत्रो भृगुः साधितशुक्लवृद्धिः ॥१३॥

पङ्गुनिम्नविलोचनः कृशतनुर्दीर्घः सिरालोऽलसः कृष्णाङ्गः पवनात्मकोऽतिपिश्चानः स्नाय्वात्मको निर्घृणः। मूर्षः स्थूलनखद्विजः परुषरोमाङ्गोऽशुचिस्तामसो रौद्रः क्रोधपरो जरापरिणतः कृष्णाम्बरो भास्करिः॥१४॥

अव प्रत्येक ग्रह का स्वरूप और उसकी प्रकृति बताते हैं। इसका प्रयोजन क्या है? यदि लग्न में कोई ग्रह हो तो उसी ग्रह के गुण और प्रकृति के अनुसार जातक की प्रकृति होती है। जिसके लग्न में मंगल है उसकी प्रकृति में उग्रता, साहस, रणिप्रयता आदि गुण आवेंगे। किस राशि में स्थित होकर लग्न में मंगल है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। यदि बलवान् मंगल है तो शूरवीर सेनापित होकर लड़ सकता है, यदि दुर्वल पाप पीड़ित मंगल है तो कुंजड़ों की-सी लड़ाई मोल ले सकता है। जब लग्न में कोई ग्रह नहीं होता है तो लग्नेश की तरह मनुष्य की आकृति, प्रकृति, गुण, स्वभाव आदि होते हैं। इस कारण प्रत्येक ग्रह की प्रकृति, स्वभाव आदि जानना आवश्यक है। जो ग्रह लग्न को देखते हैं वह भी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार जातक को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रह रोग पीड़ित या बीमार करता है उसी ग्रह की प्रकृति और दोप जितत रोग होगा। उदाहरण के लिये सूर्य पित्त रोग करेगा तो शिन वायु रोग। इन्हीं सब बातों को समझने के लिये सातों ग्रहों के गुण, प्रकृति, स्वभाव आदि नीचे बताये जाते हैं।

सूर्य की पित्त प्रकृति होती है, इसकी अस्थियाँ (हड्डियाँ) दृढ़ होती

हैं, थोड़े केश (सिर के बाल) होंगे। इसकी आकृति रक्त-स्याम (कुछ स्याही लिये हुए लाल) होती है। इसके नेत्र की पुतलियाँ शहद की तरह कुछ भूरापन और ललाई लिये हुए; इसकी आकृति चौकोर है; इसकी भुजायें विशाल हैं; यह लाल वस्त्र घारण किये हुए है; स्वभाव से सूय शूर और प्रचण्ड है।। ८।।

चन्द्रमा का स्यूल (बड़ा) शरीर है। वह युवावस्था का भी है और प्रौढ़ावस्था का भी है; उसका शरीर सफेद और कमजोर है; उसके सिर के केश सूक्ष्म और काले हैं; उसके नेत्र बहुत सुन्दर हैं; उसके शरीर में रक्त की प्रधानता है; अर्थात् शरीर रक्त-प्रवाह पर चन्द्रमा का आधिपत्य है। चन्द्रमा की वाणी मृदु है और गौर वर्ण वाला सफ़ेद वस्त्र पहनने वाला है। यह मृदु (मुलायम) है—शरीर से भी, स्वभाव से भी। त्रिदोषों में कफ और वात पर इसका विशेष अधिकार है अर्थात् चन्द्रमा अपनी अन्तर्दशा में वात रोग या कफ रोग या वातकफात्मक रोग उत्पन्न करेगा।। ९।।

मंगल मध्य में कृश है अर्थात् उसकी पतली कमर है; इसके सिर के केश घुंघराले और चमकीले हैं; इसकी दृष्टि में कूरता है और स्वभाव से भी उग्र बृद्धि है। यह पित्त प्रधान है। लाल वस्त्र धारण किये हुए और इसके शरीर का भी वर्ण लाल ही है। यह स्वभाव से प्रचण्ड है किन्तु अति उदार है; शरीर के मज्जा भाग पर इसका विशेष अधिकार है (इसका आशय यह हुआ कि जिसकी जन्मकुण्डली में मंगल बलवान् है उसके शरीर की मज्जा बलवान् होगी; जिसका मंगल निर्वल है उसकी मज्जा निर्वल होगी) मंगल तरुण अवस्था का है (इसका आशय यह हुआ कि यदि किसी मनुष्य की जन्मकुण्डली में बलवान् मंगल लग्न में

१. चन्द्रमा को स्यूल भी कहा है; कृश भी कहा है; प्रतीत होता है पक्ष बल अधिक होने से स्यूल शरीर होगा, पक्ष बल कम होने से कृश शरीर होगा।

पड़ा है तो वह पचास वर्ष की अवस्था में भी ३० वर्ष के समान प्रतीत होगा।। १०।।

अब बुध का स्वरूप तथा प्रकृति बतलाते हैं। बुध के शरीर की कान्ति नवीन दूव के समान है। इसमें वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों का सम्मिश्रण है। इसका आशय यह है कि जन्मकुण्डली में बुव यदि पीड़ित हो तो अपनी दशा-अन्तर्दशा में वायु से उत्पन्न, कफ से उत्पन्न तथा पित्त से उत्पन्न तीनों प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। यह नसों से युक्त हैं (कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में जो स्नायु मंडल है-जिसे अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं उसका अविष्ठाता वुघ है। यदि वुघ पीड़ित होतो नर्वस सिस्टम में खराबी होगी।) बुब स्वभाव से मबुर वाणी बोलने वाला होता है। इसके शरीर के अंग बरावर हैं अर्थात् सुडौल हैं। जो जितना वड़ा होना चाहिये वह अंग वैसा ही है। बुघ मजाकपसंद है। जिन स्त्रियों या पुरुषों की कुण्डलियों में बुघ चन्द्रमा से युक्त होता है वे मजाकपसंद होते हैं। कोई-न-कोई तमसखुर की बात बोलते रहते हैं। जिस प्रकार मंगल में मज्जा प्रधान है इसी प्रकार बुध त्वचा प्रधान है। त्वचा शरीर के सबसे ऊपर की जिल्द (खाल) को कहते हैं। बुघ अच्छा होने से त्वचा अच्छी होगी, बुध पापाकान्त होने से त्वचा के रोग होंगे। बुध के नेत्र लंबाई लिये हैं और वह हरे वस्त्र धारण करता है। यह बुध का स्थूल परिचय है; अब बृहस्पति के विषय में कहते हैं ॥ ११ ॥

बृहस्पित का पीला वर्ण है किन्तु नेत्र और सिर के वाल कुछ भूरापन लिये हुए हैं। इसकी छाती पुष्ट और ऊंची है और वड़ा शरीर है। यह कफ प्रधान है। वैद्यक शास्त्र में कफ प्रकृति वालों में जो लक्षण वताये गये हैं, वे उस व्यक्ति में घटित होंगे जिसकी कुण्डली में बलवान् बृहस्पित लग्न में होगा या बलवान् होकर नवांश का स्वामी है। बृहस्पित बलवान् होने से मनुष्य बहुत बुद्धिमान् होता है; बुघ से भी बुद्धि देखी जाती है और बृहस्पित से भी। तब दोनों से ही बुद्धि का विचार किया जावे तो तारतम्य क्या होगा ? बुघ से किसी बात को शीध्र समझ लेना, किसी विषय का

शीघ्र ही हृदयंगम हो जाने आदि का विचार करना चाहिये। किन्तु बृहस्पति से विचार करने की शक्ति दृढ़ होती है। श्रेष्ठ मित होना बृहस्पति का लक्षण है। इसीलिये इसे देवताओं का गुरु कहा गया है। बृहस्पति की वाणी शेर या शंख की भांति गम्भीर है। यह धन प्रधान ग्रह है अर्थात् धन कारक है। बृहस्पति यदि कुण्डली में अच्छा होगा तो मनुष्य धनी होगा। गोचर में जब बृहस्पति अनकूल होगा तो धन दिलावेगा। जन्मस्थ बृहस्पति जब पापाकान्त हो अर्थात् पाप ग्रहों से पीड़ित हो तब धन नाश होगा। यह सब संस्कृत के एक शब्द वसुप्रधानः में संकेत द्वारा बता दिया गया है।। १२।।

अब शुक्र का स्वरूप और लक्षण बताते हैं। रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए है; काले घुघराले केश हैं; शरीर और अवयव स्थूल हैं; कफ और बात की प्रधानता है; दूब के अंकुर की भांति उज्ज्वल शरीर है (बुध के लिये दूर्बालता कहा क्योंकि वह अधिक गहरे हरे रंग की होती है। शुक्र के लिये दूर्बा का अंकुर कहा क्योंकि यह सफेदी लिये हुए उज्ज्वल होता है।) शुक्र देखने में बहुत सुन्दर है इसका अर्थ यह है कि जिसके लग्न में बलवान् शुक्र हो या जन्मकुण्डली में शुक्र के प्रभाव की अधिकता हो वह देखने में बहुत सुन्दरहोता है। इसके विशाल नेत्र हैं; और वीर्य पर इसका विशेष आधिपत्य है। वीर्य को शुक्र कहते हैं इसका कारण यही है कि वीर्य का स्वामी शुक्र है। अष्टम में शुक्र होने से प्रायः वीर्य रोग होते हैं।। १३।।

अब शनि का स्वरूप बताते हैं: यह लंगड़ा है। (शनि द्वादश में होने से या शनि का विशेष प्रभाव होने से पैर में विकार होता है) इसकी आँखें

१. बहुत-सी पुस्तकों में "वसुप्रधानः" यह पाठ है जिसका अर्थ होता है "घन प्रधान" । बहुत-सी पुस्तकों में "वसाप्रधान" यह पाठ है । वसा चर्बी को कहते हैं । इस कारण इस शब्द का अर्थ होगा—जिसके शरीर में चर्बी अधिक है अर्थात् जो मोटा है ।

गढ़ेदार हैं। संस्कृत में निम्नविलोचन के दो अर्थ हैं। दूसरा अर्थ ये हुआ कि जिसकी नज़र नीचे की तरफ हो। शरीर दीघं किन्तु कृश है। नसें बहुत हैं। स्वभाव से आलसी है, शरीर का रंग काला है। वात (वायु) की प्रधानता है; स्वभाव से कठोर हृदय और चुगलखोर है। मूर्ख है, इसके दांत और नाखून स्युल (मोटे) हैं; इसके शरीर के अवयव और रोम कठोर हैं। अपवित्र है; भयानक देखने में और स्वभाव से कोधी है। काले वस्त्र पहने हुए है; वृद्ध अवस्था है। इसमें तमोगुण के विशेष लक्षण पाये जाते हैं।। १४।।

शैवं धाम बहिःप्रकाशकमरुद्देशो रवेः पूर्वदिक् दुर्गास्थानवधूजलोषधिमधुस्थानं विधोर्वायुदिक् । चोरम्लेंच्छकृशानुयुद्धभुवि दिग्याम्या कुजस्योदिता विद्वद्विष्णुसभाविहारगणकस्थानान्युदीचीं विदुः ॥१५॥

कोशाश्वत्थसुरद्विजातिनिलयस्त्वैशानदिग्गीष्पते-वेश्यावीथ्यवरोधनृत्तशयनस्यानं भृगोरग्निदिक् । नीचश्रेण्यशुचिस्यलं वरुणदिक्छास्तुः शनेरालयो वल्मीकाहितमोबिलान्यहिशिखिस्थानानि दिग्रक्षसः ॥१६॥

सातों ग्रहों के स्वरूप और लक्षण बताकर अब अन्य बात—ग्रहों की दशा, देवता और स्थान विशेष का निर्देश करते हैं। शिव का मन्दिर, बाहर खुला हुआ स्थान, जहां पर प्रकाश हो; मरुदेश, और पूर्वदिशा सूर्य की हैं। यह बताने का प्रयोजन क्या है? यदि कोई वस्तु खो जाय और लग्न में सूर्य हो तो आप बता सकते हैं कि खोई वस्तु कहां मिलेगी। यदि सूर्य कुण्डलो में बलवान् है तो आप कह सकते हैं कि पूर्व दिशा में भाग्योदय होगा। राजनीतिक ज्योतिष में यदि सूर्य पापाकान्त हो तो आप कह सकते हैं कि मरुदेशों में राजनैतिक संघर्ष या विघ्न होगा। इसी

बृहस्पति—ज्योतिषी, मन्त्री, गुरु, ब्राह्मण, सन्यासी<sup>१</sup>, मुख्य पुरुष, कबूतर, घोड़ा, हंस।

शुक्र—गाने वाला, घनी, वैश्य (सौदागर), व्यभिचारी या कामी पृष्ठ्य, नट, कपड़ा बुनने वाला, वेश्या, मोर, गाय, भैंस, तोता।

शनि—तेल वेचने व ख्रीदने वाला, नौकर, नीच पुरुष, शिकारी, लुहार, हाथी, कौआ, कोयल।

राहु केतु—बौद्ध, सांप पकड़ने वाला, गघा, मेंड़ा, भेड़िया, ऊंट, सांप, मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े, उल्लू, ऐसा स्थान जहां अन्धेरा रहता हो।

ऊपर जो विविध ग्रहों से सम्बन्धित जानवर, पदार्थ, व्यवसाय, वस्त्र या स्थान का उल्लेख किया गया है इसको विस्तारपूर्वक समझाने के लिये बहुत स्थान चाहिये केवल एक उदाहरण देकर इसका उपयोग बताया जाता है। मान लीजिये किसी व्यक्ति की जन्मकुण्डली में बलावान् शुक्र की महादशा प्रारंभ हो रही हो तो ऊपर जो शुक्र से सम्बन्धित—शुक्र के व्यक्ति किंवा वस्तु का निर्देश किया गया है उनसे लाभ होगा। अनेक वस्तुओं में से किस से? यदि देहात का रहने वाला खेतिहर है तो सम्भवतः गायों से लाभ हो जाय—यदि वम्बई में रहने वाला सिनेमा लाइन का बड़ा डाइरेक्टर है तो वेश्याओं को नौकर रखकर नवीन चलचित्र बनाने से लाभ हो जावे। यह सब ग्रह के साथ-साथ परिस्थिति और सम्भावना देखकर कहना चाहिये।। १७-२०।।

सौम्यः समोऽर्कजिसतावहितौ खरांशो-रिन्दोहितौ रविबुधादपरे समाः स्युः । भौमस्य मन्दभृगुजौ तु समौ रिपुर्जः सौम्यस्य शीतगुररिः सुहृदौ सिताकौ ॥२१॥

बहुत-से टीकाकार मुख्य सन्यासी यह अर्थ करते हैं परन्तु हम उनसे सहमत नहीं।

सूरेद्विषौ कविबुधौ रविजः समः स्यानमध्यौ कवेर्गृहकुजौ सुहृदौ शनिज्ञौ ।
जीवः समः सितविदौ रविजस्य मित्रे
जेया अनुक्तखचरास्तु तदन्यथा स्युः ॥२२॥

इन दो क्लोकों में यह बताया गया है कि किस ग्रह के कौन मित्र हैं; कौन शत्रु हैं और कौन से न शत्रु न मित्र। जो न मित्र होते हैं न शत्रु होते हैं उन्हें ज्योतिष में ''सम'' कहते हैं।

| ग्रह           | मित्र       | सम                 | হাসু        |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|
| सूर्य          | चं० मं० वृ० | वु०                | शु० श०      |
| चन्द्र         | सू०वु०      | मं ० वृ ० सु ० स ० |             |
| मंगल .         | सू० चं० वृ० | যু০ য়০            | वु०         |
| बुघ            | सू० शु०     | मं० बृ० २१०        | बु॰<br>च॰   |
| बृहस्पति       | सू० चं० मं० | श० ।               | बु॰ शु॰     |
|                | बु० श०      | मं० वृ०            | सू० चं०     |
| शुक्र ।<br>शनि | बुँ० शु०    | बृ० े              | सू० चं० मं० |

यह नैसर्गिक मैत्री चक्र है अर्थात् स्वभाव से कौन ग्रह किसका मित्र होता है कौन किसका शत्रु आदि । अब आगे के क्लोक में यह बतावेंगे कि किसी जन्मकुण्डली में कोई दो ग्रह आपस में मित्र हैं या शत्रु यह कैसे देखना ।। २१-२२ ।।

अन्योन्यं त्रिसुखस्वखान्त्यभवगास्तत्कालमित्राध्यमी
तन्नैसर्गिकमप्यवेक्ष्य कथयेत्तस्यातिमित्राहितान् ।
शौर्याज्ञे रिवजो गुरुर्गुरुसुतौ भौमश्चतुर्थाष्टमौ
पूर्णं पश्यति सप्तमं च सकलास्तेष्वं प्रवृद्ध्या क्रमात् ।।२३॥

ऊपर नैसर्गिक या स्वाभाविक मैत्री वतलाने के बाद अब तात्कालिक

मैं त्री बताते हैं। जिस ग्रह का विचार करना हो उससे द्वितीय, तृतीय, चतुथ, दशम, एकादश, द्वादश स्थान में जो ग्रह होते हैं वे उसके मित्र होते हैं तथा विचारणीय ग्रह से जो ग्रह प्रथम (उसी राशि में) पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, घर होता है वह उसका शत्रु होता है। यह दो प्रकार की मैं त्री देखने के वाद यह नतीजा निकालना चाहिये कि परिणामतः वे मित्र हुए, सम या शत्रु।

- (१) जो नैसर्गिक तथा तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हों वे अधिमित्र (अत्यन्त मित्र) हुए।
  - (२) जो दोनों प्रकार से शत्रु हुए वे अधिशत्रु (अत्यन्त शत्रु) हुए।
- (३) जो एक जगह मित्र और एक जगह शत्रु, वे सम (न शत्रुन मित्र) हुए।
  - (४) जो एक जगह मित्र और दूसरी जगह सम वे मित्र हुए।
  - (५) जो एक जगह शत्रु और दूसरी जगह सम वे शत्रु हुए।

इस प्रकार जन्मकुण्डली में मित्रामित्र चक्र बनाकर देखना चाहिये। इसका प्रयोजन क्या? जो अधिमित्र या मित्र के घर में होता है वह शुभ फल देता है। कूर हो तो भी उतना खराब फल नहीं देता। जो शतु या अधिशत्रु के घर में हो वह अच्छा फल नहीं देता, वह यदि शुभ ग्रह हो तो भी उतना अच्छा फल नहीं देता। कूर ग्रह हो तो भी बहुत ही खराब फल देगा।

ग्रहों की दृष्टि—कौन-सा ग्रह किस स्थान को किस दृष्टि से देखता है यह नीचे के चक्र में बताया जाता है।

|        | पूर्ण   | दृष्टिच ऋ<br>त्रिपाद | ्आघी | चौथाई |
|--------|---------|----------------------|------|-------|
| सूर्य  | 9       | 8, 6                 | 4, 8 | ३, १० |
| चन्द्र | 9       | 8, 6                 | 4, 8 | ३, १० |
| मंगल   | ४, ८, ७ |                      | 4, 8 | ३, १० |

|              | पर्ण     | त्रिपाद | आघी  | चौ यार्ड |
|--------------|----------|---------|------|----------|
| बुघ          | ঙ        | 8, 6    | 4, 8 | ३, १०    |
| बृहस्पति     | ५, ७, ९  | 8, 6    |      | ३, १०    |
| शुक्र<br>शनि | ७        | 8, 6    | 4, 9 | ३, १०    |
| शनि          | ३, १०, ७ | 8, 6    | 4, 9 |          |

सूर्य की सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है; चाँथे और आठवें स्थान पर तीन चौथाई, पांचवें और नवें स्थान पर आधी तथा तीसरे और दसवें स्थान पर एक चौथाई। इसी प्रकार दिये गये चक्र के अनुसार अन्य ग्रहों के विषय में समझना चाहिये।। २३।।

सूर्यादेरयनं क्षणो दिनमृतुर्मासक्च पक्षः क्षर-

द्विप्रौ शुक्रगुरू रिवक्षितिसुतौ चन्द्रो बुधोऽन्त्यः शनिः। प्राहुः सत्त्वरजस्तमांसि शशिगुर्वर्काः कविज्ञौ परे

ग्रीष्मादर्ककुजौ शशी शशिसुतो जीवः शनिर्भागवः ॥२४॥

ग्रहों के स्वरूप और लक्षण कुछ तो पहले वताये गये हैं और कुछ नीचे बताये जाते हैं। प्रत्येक ग्रह कितने काल का अधिष्ठाता है उसकी जाति क्या है; सतोगुणी है या रजोगणी या तमोगुणी और किस ऋतु के वे अधिष्ठाता हैं यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा।

| ग्रह     | काल      | जाति <sup>र</sup> | गुण     | ऋतु     |
|----------|----------|-------------------|---------|---------|
| सूर्य    | आघा वर्ष | क्षत्रिय          | सात्विक | ग्रीष्म |
| चन्द्र   | २ घड़ी   | वैश्य             | सात्विक | वर्षा   |
| मंगल     | एक दिन   | क्षत्रिय          | तामसिक  | ग्रीष्म |
| बुघ      | दो महीना | शूद्र             | राजसिक  | शरद्    |
| बृहस्पति | एक महीना | <b>ब्राह्मण</b>   | सात्विक | हेमन्त  |
| হাুক     | १५ दिन   | ब्राह्मण          | राजसिक  | वसन्त   |
| शनि      | १ वर्ष   | म्लेच्छ           | तामसिक  | शिशिर   |

१. बहुत-से ज्योतिष ग्रन्थ चन्द्रमा को ब्राह्मण, बुध को वैश्य मानते हैं।

ताताम्बे रिवभागंवौ दिवि निशि प्राभाकरीन्द्र स्मृतौ तद्व्यस्तेन पितृव्यमातृभगिनीसंज्ञौ तदा तत्क्रमात्। वामाक्षीन्दुरिनोऽन्यदक्षि कथितो भौमः कनिष्ठानुजो जीवो ज्येष्ठसहोदरः शशिसुतो दत्तात्मजः संज्ञितः॥२५॥

अव यंह बताते हैं कि किस-किस ग्रह से क्या-क्या और विचार करना चाहिये।

सूर्य—यदि दिन में जन्म हो तो पितृ कारक, यदि रात्रि में जन्म हो तो चाचा का कारक। शरीर में दक्षिण नेत्र पर इसका विशेष अधिकार है।

चन्द्रमा—यदि रात्रि में जन्म हो तो मातृ कारक, यदि दिन में जन्म हो तो चन्द्रमा से मौसी का विचार करें। शरीर में, वायें नेत्र पर इसका विशेष अधिकार है।

मंगल—मंगल से छोटे भाई का विचार करना चाहिये। बुध—गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक पुत्र)। बृहस्पति—बड़ा भाई।

शुक-यदि दिन में जन्म हो तो मातृ कारक, यदि रात्रि में जन्म हो तो इससे मौसी का विचार करे।

शनि—यदि दिन में जन्म हो तो चाचा का विचार इससे करे और यदि रात्रि में जन्म हो तो इससे पिता का विचार करे।। २५ ॥

देहो देही हिमरुचिरिनस्तिवन्द्रियाण्यारपूर्वा
आदित्यद्विड्गृलिकशिखिनस्तस्य पीडाकराः स्युः।
गन्धः सौम्यो भृगुजशिनौ द्वौ रसौ सूर्यभौमौ
रूपौ शब्दो गुरुरथ परे स्पर्शसंज्ञाः प्रदिष्टाः ॥२६॥
प्रत्येक ग्रहों से अनेक वातों का विचार किया जाता है। यहां कुछ
और विषय बताये जाते हैं कि किसका विचार किससे किया जाय।
सूर्य आत्मा है, चन्द्रमा शरीर है, मंगल आदि पांचों ग्रहों का पांचों

ज्ञानेन्द्रियों पर अधिकार है। सूर्य और मंगल तेज के अधिष्ठाता हैं और दृष्टि (देखने की शक्ति) पर इनका अधिकार है। चन्द्रमा और शुक्र का रसनेन्द्रिय पर विशेष अधिकार है क्योंकि यह दोनों जल तत्व के अधिष्ठाता हैं। बुध घ्राणेन्द्रिय का अधिष्ठाता है। क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व अधिक है। बृहस्पति आकाश तत्व प्रधान होने से श्रवणेन्द्रिय का अधिष्ठाता है। शनि, राहु और केतु वायु के अधिष्ठाता हैं और इनसे स्पर्श का विचार करना चाहिये। प्रयोजन क्या? यदि बृहस्पति पीड़ित होगा तो मनुष्य वहरा हो जावेगा या कम सुनेगा। राहु, गुलिक और केतु सूर्य के शत्रु हैं इस कारण मनुष्य की आत्मा और शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। १२५।।

क्षीणेन्द्वर्ककुजाहिकेतुरविजाः पापाः सपापश्च वित् वलीवाः केतुबुधार्कजाः शशितमःशुक्ताः स्त्रियोऽन्ये नराः । रुद्राम्बागुहविष्णुधातृकमलाकालाह्यजा देवताः सूर्यादिग्निजलाग्निम्मिखपयोवाय्वात्मकाः स्युर्प्रहाः ।।२७।।

क्षीण चन्द्रमा सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शिन पाप ग्रह हैं। यदि वुघ पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तो पापी; यदि शुभ-ग्रह के साथ बैठा हो तो शुभ। ऊपर जो क्षीण चन्द्रमा, सूर्य आदि जिस कम से ग्रहों का नाम लिखा गया है उसी कम से उन्हें कमशः अधिकाधिक पापी समझना चाहिये। यह ग्रन्थकार का अभिप्राय मालूम होता है। बहुतों के मत से पापी केवल मंगल, शिन, राहु, केतु होते हैं। सूर्य कूर होता है पापी नहीं। बुघ और चन्द्रमा स्वभावतः शुभ ग्रह हैं। बुघ केतु और शिन नपुंसक हैं। चन्द्रमा राहु और शुक्र स्त्री ग्रह हैं। सूर्य, मंगल और बृहस्पित पुरुष ग्रह हैं। सूर्य का अग्नि तत्व है, इसका अधिष्ठाता देवता रुद्र है। चन्द्रमा का

१. गुलिक शनि का बेटा है, यह कोई ग्रह नहीं है। इसका स्थान बदलता रहता है!

जल तत्व । इसकी अधिष्ठात्री देवी अम्बा (पार्वती) । मंगल का अग्नि तत्व और देवता कार्तिक स्वामी। बुध का पृथ्वी तत्व और इसके अधिष्ठाता देव विष्णु हैं । बृहस्पित का आकाश तत्व और ब्रह्मा देवता । शुक्र का जल तत्व और अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी । शिन का वायु तत्व और देवता यम । राहु का अधिष्ठाता आदि शेष और केतु का ब्रह्मा है । राहु और केतु चमकने वाले ग्रह नहीं हैं; ये केवल स्थान विशेष हैं इस कारण इनके तत्व का निर्देश नहीं किया । वैसे शिन की तरह वात प्रभाव दिखाने के कारण वायु तत्व माना जा सकता है।

ग्रहों के अधिष्ठाता देवता बताने का तात्पर्य यह है कि जिस ग्रह का नवें या पांचवें घर से सम्बन्ध हो उस ग्रह से सम्बन्धित देवता में भिक्त होगी। देखिये कल्याण वर्ष २८ संख्या ४ में हमारा लेख भगवद्भिक्त और नवग्रह।

जिस ग्रह की महादशा अन्तर्दशा में रोग या पीड़ा हो उस ग्रह से सम्बन्धित देवता की आराधना से पीड़ा शीघ्र शान्त होगी।

गोधूमं तण्डुलं वं तिलचणककुल्त्थाढकश्याममुद्गा निष्पावा माष अर्केन्द्वसितगुरुशिखिकूरविद्भृग्वहीनाम् । भोगीनाक्यारजीवज्ञशशिखिसितेष्वम्बराख्यं कलिङ्गं सौराष्ट्रावन्तिसिन्धून्सुमगधयवनान्पर्वतान्कीकटांश्च ॥२८॥

माणिक्यं तरणेः सुधार्यममलं मुक्ताफलं शीतगी-महियस्य च विद्रुमं मरकतं सौम्यस्य गारुत्मतम् । देवेडचस्य च पुष्परागमसुरामात्यस्य वज्तं शने-नीलं निर्मलमन्ययोश्च गदिते गोमेधवैदूर्यके ॥२९॥

इसे क्लोकों में किस ग्रह का किस अन्त पर विशेष प्रभाव है और किस देश या प्रान्त विशेष पर विशेष अधिकार है—आदि बताते हैं।

| सूर्य    | गेहूँ      | कलिंग     | माणिक '     |
|----------|------------|-----------|-------------|
| चन्द्रमा | चावल       | यवन       | स्वच्छ मोती |
| मंगल     | मसूर       | अवन्ती    | मूंगा       |
| बुघ      | मूंग       | मगव       | पन्ना       |
| वृहस्पति | चना        | सिन्घु    | पुखराज      |
| शुक      | श्याम मूंग | कीकट      | हीरा        |
| शनि      | तिल        | सौराष्ट्र | नीलम        |
| राहु     | उड़द       | अम्बर     | गोमद        |
| केतु     | कुल्यी     | पर्वत     | लहसनिया     |

भारतवर्ष एक महान् देश है, देश के किस भाग में मनुष्य की उन्नति होगी ? जो ग्रह कुण्डली में बलवान् हो वह जिस प्रदेश का अधिष्ठाता है उसमें विशेष अम्युदय की आशा है । जो ग्रह कुण्डली में निबंल या पीड़ित है, उससे सम्बन्धित देश में मनुष्य का उत्थान नहीं होगा । अन्न विशेष का फलित में उपयोग यही होता है कि पीड़ा कारक ग्रह की दशा-अन्तर्दशा या अनिष्ट गोचर काल में उस ग्रह से सम्बन्धित अन्न का दान करना चाहिये ॥ २८-२९ ॥

ताम्रं कांस्यं घातुताम्रं त्रपु स्यात् स्वर्णं रौप्यं चायसं भास्करादेः । वस्त्रं तत्तद्वर्णयुक्तं विशेषाज्जीणं मन्दस्याग्निदग्यं कुजस्य ।।३०।। भानोः कटुर्भूमिसुतस्य तिक्तं लावण्यमिन्दोरय चन्द्रजस्य । मिश्रीकृतं यन्मधुरं गुरोस्तु शुक्रस्य चाम्लं च शनेः कषायः ।।

अब ग्रहों के घातु, वस्त्र विशेष तथा भोजन के किस प्रकार के स्वाद का कौन-सा ग्रह अधिष्ठाता है, यह बताया जाता है।

१. श्याम मूंग या काले मुंग से किस अन्न से तात्पर्य है यह समझ में नहीं आता। अन्य ज्योतिष के ग्रंथों में शुक्र का अन्न श्वेत चावल लिखा है।

| ग्रह          | घातु  | वस्त्र           | स्वाद        |
|---------------|-------|------------------|--------------|
| ग्रह<br>सूर्य | तांबा | केसरिया          | कड़वा        |
| चन्द्रमा      | कांसा | सफेद             | नमकीन        |
| मंगल          | तांबा | लाल (जला हुआ)    | तिक्त (तीखा) |
| बुध           | सीसा  | हरा              | मिला-जुला    |
| बृहस्पति      | सोना  | पीला             | मीठा         |
| शुक           | चाँदी | सफेद या बब्बेदार | खट्टा        |
| शनि           | लोहा  | काला (पुराना)    | कसैला        |

विशेष यह है कि मंगल से—अग्नि से जला हुआ कपड़ा तथा शिन से पुराना जीर्ण वस्त्र समझना चाहिये। सूर्य का स्वाद कड़वा और मंगल का तिक्त या तीखा बताया गया है। भारतीय पद्धति में मघुर कटु, अम्ल, तिक्त, कषाय और लवण ये छः रस माने गये हैं सो छः ग्रहों के छः रस अलग-अलग बताये गये हैं। बुध का मिला जुला।

# भास्वादी ध्पतिचन्द्रजिक्षितिभुवां स्याद्दक्षिणे लाञ्छनं शेषाणामितरत्र तिग्मिकरणात्कटचां शिरःपृष्ठयोः। कक्षेंऽसे वदने च सिवथचरणे चिह्नं वयांस्यर्कतो

नेमे नाथ तटं नखं नग सिन ज्ञानाढ्य नग्नाटनम् ॥३२॥ अब ग्रहों के चिह्न स्थान किस ओर (दाहिनी ओर या वायीं ओर), तथा ग्रहों की अवस्था (उम्र) वतायी जाती हैं।

| सूर्य    | दाहिनी ओर | कूल्हे पर या कमर पर उम्र ५० वर्ष |  |
|----------|-----------|----------------------------------|--|
| चन्द्र   | वायीं ओर  | सिर पर "७० "                     |  |
| मंगल     | दाहिनी ओर | पीठ पर "१६ "                     |  |
| बुघ      | दाहिनी ओर | 'बगल में " २० "                  |  |
| बृहस्पति | दाहिनी ओर | कंघे पर "३० "                    |  |
| शुक      | वायीं ओर  | चेहरे पर "७ "                    |  |
| शनि      | वायीं ओर  | पैर (टांग) में "१०० "            |  |

१. बगल-कांख।

राहु की भी अवस्था १०० कही गयी है। जहां सौ वर्ष की संख्या वतायी गई है वहां पूरे सौ वर्ष न समझकर अति वृद्ध समझना चाहिये। चोरी आदि के प्रश्न के फलादेश में जो चिह्न (लाँछन या लहसन) शरीर का भाग और अवस्था आदि वतायी गई है उससे सहायता मिल सकती है।

नीलद्युतिर्दीर्घतनुः कुवर्णः पामी सपाषण्डमतः सिहक्कः । असत्यवादी कपटी च राहुः कुट्ठी परान्निन्दित बुद्धिहीनः ॥३३॥ रक्तोग्रदृष्टिविषवागुदग्रदेहः सशस्त्रः पतितश्च केतुः । धूम्रद्युतिर्धूमप एव नित्यं व्रणाङ्किताङ्गश्च कृशो नृशंसः ॥३४॥

सीसं च जोर्णवसनं तमसस्तु केतोमृंद्भाजनं विविधचित्रपटं प्रदिष्टम् ।
मित्राणि विच्छनिसितास्तमसोर्द्धयोस्तु
भौमः समो निगदितो रिपवश्च शेषाः ॥३५॥

अब राहु केतु का कुछ विशेष परिचय देते हैं। राहु का दीर्घ शरीर है, नीला रंग है, इसकी म्लेच्छ जाति, शरीर में खुजली या चर्म रोग है यह अधार्मिक, पाखण्डमित है। इसको हिचकियां आती हैं, झूठ बोलता है। कपटी है, कोढ़ी है, बुद्धिहीन है और दूसरों की निन्दा करता है।

केतु की आंखें लाल और उग्र हैं, उसकी वाणी में विष है, ऊंचा शरीर, शस्त्र घारण किये है, घुयें का-सा उसके शरीर का रंग है और सदैव घूम्रपान, (सिगरेट पीना) आदि करता रहता है। उसके शरीर में वर्णों (घावों) के निशान हैं। शरीर से कृश है परन्तु स्वभाव से कूर और अत्याचार करने वाला है। यह जाति से भी पतित है। इन लक्षणों का प्रयोजन क्या? यदि किसी मनुष्य के द्वितीय स्थान में केतु हो तो वह कठोर वचन बोलने वाला होगा। यदि राहु की अन्तर्दशा में किसी व्यक्ति का अहित हुआ है तो आप कह सकते हैं कि "दूसरे की निन्दा करने के कारण" यह अनिष्ट हुआ है। जब अनेक लक्षण बताये जाते हैं तो परिस्थित का विचार कर लक्षण विशेष से फलादेश का विचार किया जाता है यह ज्योतिषियों का सम्प्रदाय है।

राहु का घातु सीसा है और पुराने (जीर्ण) कपड़ों पर इसका आधिपत्य है। केतु का मिट्टी का वर्तन और घट्येदार कपड़ा। केतु, राहु के मित्र बुघ, शुक्र, शनि हैं। मंगल न मित्र है और न शत्रु। सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति इनके शत्रु हैं।

# मूढोऽपि नीचरिपुगोऽष्टमषड्ब्ययस्थो दुःस्थः स्मृतो भवति सुस्थ इतीतरः स्यात् ।

यदि कोई ग्रह अस्त हो, नीच राशि में या नीच अंश (नवांश) में हो, शत्रु राशि में हो या लग्न से छठे, आठवें, बारहवें स्थान में हो तो उसे दु:स्थ (खराब जगह में स्थित) कहते हैं। यदि ऊपर जो स्थान बताये गये हैं उनके अलावा स्थानों में हो तो उसे मुस्थ (अच्छी जगह वाला) कहते हैं।

# चन्द्रे व्ययायतनुषट्सुतकामसंस्थे तोयाभिवृद्धिमिह् शंसति वृद्धिकार्ये॥३६॥

यदि जल के विषय में कोई प्रश्न किया और चन्द्रमा प्रथम, पञ्चम, छठे, सातवें, ग्यारहवें या वारहवें स्थान में हो तो जल वृद्धि होगी । यह फलादेश करना चाहिये।

१. बांघ बंघवाना, कुंआ खुदवाना आदि।
अस्त—जब कोई ग्रह सूर्य के इतने समीप हो कि सूर्य के प्रकाश के कारण
दिखलाई न दे तो उसे अस्त कहते हैं। चन्द्रमा सूर्य से १२ अंश दूर तक (सूर्य के अंश चन्द्रमा के अंशों से १२ अंश कम हों या अधिक) तक अस्त रहता है यह अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की पड़वा को होता है। मंगल सूर्य से १७ अंश की दूरी तक अस्त रहता है। यदि बुघ मार्गी हो तो सूर्य से १४

अन्तः सारसमुन्नतद्वरुषणो वल्ली सितेन्द्र स्मृतौ गुल्मः केतुरहिश्च कण्टकनगौ भौमार्कजौ कीर्तितौ । वागीशः सफलोऽफलः शशिसुतः क्षीरप्रसूनद्वमौ शुकेन्द्र विधुरोषधिः शनिरसारागश्च सालद्वमः ॥३७॥

किस ग्रह का किस प्रकार के वृक्षों पर विशेष आधिपत्य है, यह नीचे वताया जाता है। जो वृक्ष ऊँचे हों और अन्तःसार (जिनके भीतर कठोरता या दृढ़ता हो) उन पर सूर्य कां'विशेष अधिकार होता है। लता, बल्ली आदि पर चन्द्रमा और शुक्र का, गुल्मों और झाड़ियों पर राहु और केतु का विशेष अधिकार है। कांटेदार वृक्षों पर शनि और मंगल का। फलदार वृक्ष वृहस्पति के वर्ग में हैं। बिना फल के वृक्षों पर बुच का अधिकार है। जितने वृक्ष पुष्पों से युक्त हों या जिनमें रस हो (वृक्षों से जो दूच निकलता है) उनको शुक्र और चन्द्रमा के हिस्से में समझना चाहिये। औषिवयों (जड़ी वृटियों का) का स्वामी चन्द्रमा है। जिन वृक्षों में रस विशेष न हों और कमजोर हों उन पर शनि का विशेष प्रभाव समझिये। साल के वृक्षों पर राहु का आधिपत्य है। किसी-किसी का ऐसा भी मत है कि फल वाले वृक्षों पर वृहस्पति का, पुष्प बहुल वृक्षों पर शुक्र का और पत्र वहुल वृक्षों पर वुध का आधिपत्य समझना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल आदि होते हैं परन्तु उस वृक्ष में प्रधानता किसकी है यह देखना चाहिये। कटहल में फलों की प्रवानता है, मौलश्री में पूष्प की प्रवानता है और अशोक में पत्ते की प्रवानता है।

अंश की दूरी तक अस्त रहता है! यदि बुध वकी हो तो १२ अंश की दूरी तक अस्त होता है। बृहस्पित सूर्य से ११ अंश दूर तक अस्त होता है। शुत्र यदि मार्गी हो तो सूर्य से १० अंश तक अस्त; किन्तु यदि शुक्र वकी हो तो सूर्य से ८ अंश तक अस्त। सूर्य के जितने अंश हो उनसे १५ अंश पहिले और १५ अंश बाद तक शिन अस्त होता है।

#### तीसरा अध्याय

### वर्ग-विभाग

क्षत्रिभागनवभागदशांशहोरात्रिशांशसप्तलवषष्टिलवाः कलांशाः।
ते द्वादशांशसिहता दशवर्गसंज्ञा वर्गोत्तमो निजनिजे भवने नवांशः।।
दशांशषष्टचंशकलांशहीनास्ते सप्तवर्गाश्च विसप्तमांशाः।
षड्वर्गसंज्ञास्त्वथ राशिभावतुल्यं नवांशस्य फलं हि केचित्।।२॥

क्षेत्रेषु पूर्णमुदितं फलमन्यवर्गेव्वर्द्धं कलादशमषिटलवेषु पादम् ।
बालः कुमारतरुणौ प्रवया मृतः षड्
भागः कमाद्युजि विपर्ययमित्यवस्थाः ॥३॥

क्षेत्रस्यार्द्धं हि होरा त्वयुजि रिवसुघांश्वोः समे व्यस्तमेतद् द्रेष्काणेशास्त्रिभागेस्तनुसृतशुभपा द्वादशांशस्तु लग्नात् । भौमार्कोडचज्ञशुकाः शिशुजसमलवा ह्योजभे युग्मभे तद्-व्यस्तं त्रिशांशनाथाः क्रियमकरतुलाः कर्कटाद्या नवांशाः ॥४॥

यज्ञं रत्न जनं धनं नय पटं रूपं शुकं चेटिना
नागं योग खगं बलं भग शिला धूलिनंबं प्रस्वनम् ।
लाभं विश्व दिवं कुशं रम धमं षष्टचंशकाश्चौजभे
कूराख्याः समभे विपर्ययमिदं शेषास्तु सौम्याह्वयाः ॥ ५ ॥
स्वात् सप्तांशदशांशको तु विषमे युग्मे तु कामाच्छुभात्
स्वादीशाश्च कलांशपा विधिहरीशार्काः समर्कोऽन्यथा

## ख्यातैः कोणयुत्तैस्त्रिकोणभवनस्वर्कोच्चकेन्द्रोत्तमै-वर्गाः सप्त दश त्रयोदशमिता वर्गाः प्रदिष्टाः परैः ।। ६ ।।

प्रथम अघ्याय में विविध भावों का परिचय कराया; द्वितीय अघ्याय में ग्रहों का परिचय दिया और अब तृतीय अघ्याय में वर्गों का परिचय देते हैं। वर्ग का अर्थ है हिस्से। यदि सम्पूर्ण राशि को एक माना जाय और उसके दो हिस्से किये जायें तो प्रत्येक आधा हिस्सा होरा कहळाता है। यदि राशि के तीन वराबर हिस्से किये जायें तो प्रत्येक भाग द्रेष्काण कहळाता है। इसी प्रकार पांच हिस्से, सात हिस्से, दस हिस्से, वारह भाग, सोळह भाग—साठ भाग तक करने से जो विभाग उपस्थित होते हैं उन्हें वर्ग कहते हैं।

- (१) १ भाग-राशि प्रत्येक-3°
- (२) दो भाग-होरा "१५ अंश का
- (३) तीन भाग-द्रेष्काण-१० अंश का
- (४) पाँच भाग-त्रिशांश\* ५, ७, या ८ अंश का
- (५) सात भाग-सप्तमांश- ४°--१७'--८" अंश का
- (६) नौ भाग-नवांश प्रत्येक ३°---२०' अंश का
- (७) दस भाग-दशमांश- ३ अंश का
- (८) बारह भाग-द्वादशांश-२°-३० अंश का
- (९) षोडश भाग-धोडशांश- १-१६'-५२" अंश का
- (१०) साठ भाग--वष्टचंश-- ३० कला का

इन दस वर्गों में से जब केवल राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांशं और त्रिशांश का विचार किया जाता है तो इसे षड्वर्ग कहते हैं। यदि षड्वर्ग के साथ सप्तमांश का भी विचार किया जावे तो इसे सप्त वर्ग विचार कहते हैं। यदि ऊपर जो दस वर्ग दिये गये हैं सब का विचार

कोई भाग पाँच अंश का, कोई सात का, कोई आठ का होता है।
 सब त्रिशांश बराबर नहीं होते।

किया जाय तो इसे दश वर्ग विचार कहते हैं। नीचे दसों वर्गों के चक्र दिये जाते हैं जिससे स्पष्ट होगा कि किस राशि में किस अंश, कला विकला तक किस राशि का वर्ग रहता है।

### होरा चक

| मे० बृ०   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| सू०चं०    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| चं ० सू ० | चं० | सू० | अं० | ३० |

#### द्रेष्काण चक

|   |    |    |    | सि० |    |    |    |   |    |    |    |       | रा॰ |     |
|---|----|----|----|-----|----|----|----|---|----|----|----|-------|-----|-----|
| 8 | 2  | 3  | 8  | 4   | Ę  | 9  | 6  | 3 | १० | ११ | १२ | १ से  | 80: | अंश |
| 4 | ६  | 9  | 6  | 9   | १० | ११ | १२ | 8 | २  | 4  | 8  | ११ से | 200 | अंश |
| 9 | १० | ११ | १२ | 8   | 7  | 3  | ४  | 4 | Ę  | 9  | 6  | २१ से | 300 | अंश |

#### सप्तमांश चक

| भाग       | मे. | वृ. | मि. | क. | सि. | क. | तु. | वृ. | घ. | म. | कुं. | मी. | अंश      |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|------|-----|----------|
| प्रथम भाग | 8   | 6   | 3   | १० | 4   | १२ | 9   | 2   | 9  | 8  | ११   | ६   | 8-80-6   |
| द्वितीय " | 7   | 9   | 8   | ११ | Ę   | 8  | 6   | 3   | १० | 4  | १२   | 9   | C-38-80  |
| तृतीय "   | 3   | १०  | 4   | १२ | 9   | 2  | 9   | ४   | ११ | Ę  | १    | 6   | १२-५१-२५ |
| चतुर्थ "  | 8   | ११  | Ę   | 8  | 6   | ₹  | १०  | 4   | १२ | ૭  | २    | 3   | ४६-८-७१  |
| पंचम "    | 4   | १२  | ૭   | 2  | 9   | 8  | ११  | Ę   | 8  | 6  | 3    | १०  | २१-२५-४२ |
| षष्ठ "    | Ę   | 8   | 6   | 7  | १०  | 4  | १२  | ૭   | २  | ९  | 8    | ११  | २५-४२-५१ |
| सप्तम "   | 9   | 7   | 9   | 8  | ११  | Ę  | 8   | 6   | 7  | १० | 4    | १२  | ₹0-0-0   |

यदि तीस अंशों को ७ से भाग दिया जावे तो ४ अंश १७ कला ८ विकला ३४ विकला आदि आता है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ४-१७-८ लिखा है। विकला के भाग छोड़ दिये हैं क्योंकि स्पष्ट ग्रह विकला तक ही किये जाते हैं।

पराशर होरा में इन सात भागों को क्रमशः (१) क्षार (२) क्षीर, (३) दिं (४) आज्य, (५) इक्षुरस, (६) मद्य, (७) शुद्ध जल कहा गया है।

#### नवांश चक्र

| भाग       | मे. | वृ. | मि. | क. | सि. | <b>क</b> . | तु. | वृ. | ब. | म. | कुं. | मी. | अश    |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|------------|-----|-----|----|----|------|-----|-------|
| प्रथम भाग | 18  | 80  | 9   | ४  | 2   | 180        | 9   | 8   | 8  | १० | 9    | 8   | 3-20  |
| द्वितीय " | 2   | 23  | 6   | 4  | ર્  | 28         | 6   | 4   | २  | ११ | 6    | 4   | £-80  |
| तृतीय "   | 3   | १२  | 9   | Ę  | 3   | १२         | 9   | Ę   | m  | १२ | ९    | Ę   | 80-0  |
| चतुर्थ ,, | 8   | 8   | १०  | 9  | 8   | 8          | १०  | 9   | 8  | 8  | १०   | ७   | १३-२० |
| पंचम "    | 4   | 2   | ११  | 6  | 4   | 2          | ११  | 6   | 4  | २  | 28   | 6   | १६-४० |
| षष्ठ "    | Ę   | 3   | १२  | 3  | Ę   | 3          | १२  | 3   | Ę  | 3  | १२   | 9   | २०-०  |
| सप्तम "   | ૭   | 8   | 8   | १० | ૭   | 8          | १   | १०  | ७  | 8  | 8    | 80  | 23-20 |
| अष्टम "   | 6   | 4   | २   | ११ | 6   | 4          | 2   | ११  | 6  | 4  | २    | ११  | २६-४० |
| नवम ,,    | 9   | Ę   | 3   | १२ | 9   | ६          | 3   | १२  | 9  | ६  | 3    | 851 | ₹0-0  |

#### दशमांश चक्र

| 1 | में | वृ. | मि. | क. | सि. | क. वि | तु. | वृ. | घ. | म. | कु. | मी. | अंश |
|---|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| ١ | 81  | 20  | त्र | १२ | - 4 | २     | ७   | 8   | 9  | ٤  | 28  | 6   | ar  |
| ١ | २   | ११  | ४   | १  | Ę   | 3     | 6   | 4   | १० | ૭  | १२  | 9   | Ę   |
| ١ | - 3 | १२  | 4   | २  | ও   | ४     | ९   | Ę   | ११ | 6  | 8   | १०  | ९   |
| ١ | 8   | 8   | Ę   | ३  | 6   | 4     | १०  | ૭   | १२ | ९  | २   | ११  | १२  |
| ١ | 4   | 3   | 9   | 8  | 9   | Ę     | ११  | 6   | १  | १० | 3   | १२  | १५  |
| 1 | Ę   | 3   | 6   | 4  | १०  | હ     | १२  | 9   | २  | १० | 8   | १   | १८  |
|   | ७   | 8   | 9   | Ę  | ११  | 6     | १   | १०  | ₹  | १२ | 4   | 2   | २१  |
|   | 6   | 4   | १०  | 9  | १२  | ९     | २   | ११  | ४  | १  | Ę   | 3   | २४  |
|   | ९   | Ę   | 18  | 6  | 8   | १०    | ₹   | १२  | ५  | 1  | ও   | 8   | २७  |
|   | १०  | ७   | १२  | 18 | २   | ११    | 8   | 8   | Ę  | ₹  | 6   | 4   | ३०  |

### फलदीपिका द्वादशांश चक्र

|             | राशि |    |    |          |     |    |     |     |    |       |    |     |       |      |
|-------------|------|----|----|----------|-----|----|-----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|
|             | मे.  | 력. | मि | .क.      | सि. | क. | तु. | वृ. | घ. | म. वृ | 3. | मी. | अ. क. |      |
| प्रथम भाग   | १    | २  | 3  | 8        | 4   | Ę  | ৩   | 6   | 3  | १०    | 88 | १२  | 7-30  | तक   |
| द्वितीय भाग | २    | 3  | ४  | 4        | 1   | ৩  | 6   | 3   | 80 | 88    | १२ | 1 8 | 4-0   | "    |
| तृतीय भाग   | 3    | 8  | 4  | <b>\</b> | 9   | 1  | 9   | १०  | ११ | 83    | 8  | 1 3 | 0-70  | "    |
| चतुर्थ भाग  | ४    | 4  | Ę  | ৬        | 6   | 9  | १०  | १२  | १२ | 8     | 3  | 3   | 80-0  | "    |
| पंचम भाग    | 4    | Ę  | ७  | 6        | 3   | १० | ११  | १२  | 8  | 1 3   | 3  | 8   | १२-३  | ٥ ,, |
| षष्ठ भाग    | Ę    | ৩  | 6  | 9        | १०  | ११ | १२  | 8   | 7  | 3     | 8  | 4   | 24-0  | "    |
| सप्तम भाग   | ૭    | 6  | 9  | १०       | ११  | १२ | १   | २   | n  | ४     | 4  | Ę   | १७-३  | ۰,,  |
| अष्टम भाग   | 6    | ९  | १० | ११       | १२  | १  | 2   | 3   | 8  | 4     | Ę  | 9   | 20-0  | 2,   |
| नवम भाग     | 9    | १० | ११ | १२       | १   | २  | ₹   | 8   | 4  | ६     | હ  | 6   | २२-३  | ٥ ,, |
| दशम भाग     | १०   | ११ | १२ | १        | 7   | 3  | ४   | 4   | Ę  | 9     | 6  | 9   | 24-0  | 2)   |
| एकादशभाग    | ११   | १२ | १  | २        | ď   | ४  | 4   | Ę   | ૭  | 6     | 9  | १०  | २७-३  | ٠,,  |
| द्वादश भाग  | १२   | १  | २  | 3        | ४   | 4  | Ę   | ৬   | 6  | 9     | 80 | 38  | ₹0-0  | "    |

### षोडशाँश चक्र राशि

#### मी. तु. अं.क. वि. भाग घ. म. प्रथम भाग 9 4 १ १-47-30 7 द्वितीय भाग १० ११ १० ११ १२ **₹ ₹** Ę 90 3-84-तृतीय भाग ₹ ₹ ૭ ও 4-30-30 ७ ८ ९ 23 चतुर्थ भाग ४ ४ १२ ४ 3 8 ر ح **6-**₹0-4 4 4 9 0 0 4 ママ お と な り と ら पंचम भाग ?? ? と と と ら と ら 4 **१** १ 9-27-30 Ę १० ११ ६७८९ षष्ठ भाग દ્ 80 7 ११-१4-११ ૭ ₹ ૭ ११ ₹ सप्तम भाग 9-30 १२ अष्टम भाग १२ १२ 6 १२ 3 ४ ४ नवम भाग 名ととかる 4 ९ 4 277845 名マ市 名分所 १० ११ १२ दशम भाग 500 Ę १० ११ १२ १२ १० एकादशभाग ११ ११ و द्वादश भाग १२ ४ १२ 8 6 त्रयोदशभाग 4 222 9 4 9 2 7 ५ १ चतुर्दश भाग Ę Ę 2 १० હ 28 ₹ पंचदश भाग ₹ ११ 98 ७ 28 ₹ 9 षोडश भाग 8

मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु, कुंभ इन छः विषम राशियों में सोलह भागों के स्वामी (१) ब्रह्मा, (२) विष्णु, (३) हर, (४) सूर्य, (५) ब्रह्मा, (६) विष्णु, (७) हर, (८) सूर्य, (९) ब्रह्मा, (१०) विष्णु, (११) हर, (१२) सूर्य, (१३) ब्रह्मा, (१४) विष्णु, (१५) हर, (१६) सूर्य होते हैं।

वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इन छः सम राशियों में १६ भागों के स्वामी (१) सूर्य, (२) हर, (३) विष्णु, (४) ब्रह्मा, (५) सूर्य, (६) हर, (७) विष्णु, (८) ब्रह्मा, (९) सूर्य, (१०) हर, (११) विष्णु, (१२) ब्रह्मा, (१३) सूर्य, (१४) हर, (१५) विष्णु, (१६) ब्रह्मा होते हैं।

त्रिंशांश का अर्थ है तीस भाग, किन्तु प्रचिलत प्रथा यह है कि एक राशि के पांच हिस्से करते हैं। विषम राशियों में (में कि मिं कि, तुं, यं के कुं ) में प्रथम भाग ५ अंश तक, दूसरा १० अंश तक तीसरा १८ अंश तक, चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है। सम (वृं के कं कि, वृं के के कि, में कि, में प्रथम विभाग ५ अंश तक, दूसरा १२ अंश तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है। त्रिंशांश चक्र नीचे दिया जाता है। जिससे यह स्पष्ट होगा कि किस राशि में कितने अंश तक त्रिंशांश वर्ग कीन-सा होगा।

#### त्रिंशांश

विषम (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु, कुंभ) राशियों में प्रथम भाग ५ अंश तक, दूसरा भाग १० अंश तक, तीसरा १८ अंश तक चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है।

सम (वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन) राशियों में प्रथम भाग ५ अंश तक, दूसरा भाग १२ अंश तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है।

### त्रिंशांश कुण्डली चक्र

| भाग       | मे. | 룍.  | मि. | क. | सि. | 有. | तु. | बृ. | घ. | मं. | कुं. | मी. |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|-----|
| प्रथम भाग | १   | 2   | 81  | 2  | 2   | २  | 2   | 2   | 8  | 2   | 18   | 2   |
| द्वितीय " | ११  | Ę   | ११  | Ę  | 28  | Ę  | ११  | Ę   | ११ | Ę   | ११   | Ę   |
| त्तीय भाग | 9   | १.२ | 9   | १२ | 9   | १२ | 9   | १२  | 9  | १२  | 9    | १२  |
| चतुर्थ ,, | 3   | १०  | 3   | १० | 3   | १० | 3   | १०  | 3  | 90  | 3    | १०  |
| पंचम "    | 9   | 6   | ७   | 6  | ७   | 6  | 9   | 6   | 9  | 6   | હ    | 6   |

### षष्ट्यंश

यह दस वर्ग हुए। किसी भी ग्रह की शुभता या कूरता का विचार करना हो तो यह देखिये कि वह अपने उच्च अथवा स्वयं की या मित्र आदि की राशि होरा द्रेष्काण आदि में है या शत्रु अधिशत्रु के घर और वर्गों में पड़ा है। परन्तु सब वर्गों का सम्मान महत्त्व नहीं है। यदि राशि को सोलह आने महत्त्व दिया जावे तो और वर्गों को—होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिंशांश को आठ आना महत्त्व देना चाहिये। किसी-किसी का मत यह है कि नवांश को भी सोलह आने महत्त्व दिया जाना चाहिये। वाकी के तीन वर्ग दशमांश, षोडशांश और षष्ट्यंश को रूपये में चार आना महत्त्व देना चाहिये। हमारा विचार यह है कि राशि और

नवांश को करीब-करीब बराबर सा महत्त्व देना उचित है। यदि राशि शरीर है तो नवांश दिल है; शरीर कमजोर हो, दिल मजबूत हो तो मनुष्य दीर्घ आयु तक जिन्दा रहता है किन्तु शरीर बलवान् हो और दिल कमजोर हो तो हार्ट फेल होने में देर नहीं लगती।

यदि कोई ग्रह जिस राशि में है उसी नवांश में हो तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं। उदाहरण के लिये चन्द्रमा के मेष राशि में दो अंश हों तो चन्द्रमा मेष राशि और मेष ही नवांश में होने के कारण वर्गोत्तम में हुआ। वर्गोत्तम ग्रह ऐसा ही वलवान् समझा जाता है जैसा स्वराशि में। इसके अतिरिक्त ग्रहों की एक संज्ञा और वतायी है वह है वाल, कुमार, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। मेष मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ राशियों में ६° तक वाल, १२° तक कुमार १८° तक युवा २४° तक प्रौढ़ और अन्तिम ६° में ग्रह मृत (मरा हुआ) समझा जाता है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में उल्टा कम है। ६° तक मृत, १२° तक प्रौढ़, १८° तक युवा, २४° तक कुमार, और अन्तिम ६° तक वाल (वच्चा) समझा जाता है।

किसी ग्रह के बलाबल का विचार करना हो तो देखिये कि वह ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में है अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि या वर्गोत्तम में है क्या? इसके बाद सप्त वर्ग या दस वर्ग में विचार कीजिये। बहुत-से लोग केवल दस वर्गों में देखते हैं और मित्र गृही है, स्वराशि में है या उच्च राशि में—इन सब बातों के लिये तेरह वर्गों का विचार करते हैं।

वर्गान्योजयतु त्रयोदश सुहृत्स्वर्झोच्चभेषु क्रमाद्-द्विस्त्रिः पञ्च चतुर्नवाद्रिवसुषट्संख्यासु वर्गेन्यतः। प्राहुश्चोत्तमपारिजातकथितौ सिहासनं गोपुरं चेत्यैरावतदेवलोकसुरलोकांशांश्च पारावतम् ॥ ७ ॥

तेरह वर्गों में यह विचार करना चाहिये कि ग्रह अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में या स्वराशि में । यदि दो वर्गों में स्वराशि, स्ववर्ग आदि में हो तो उस ग्रह को "पारिजात अंश में कहते हैं। यदि ३ अच्छे वर्गो में हों तो वह उत्तम अंश में कहलाता है। यदि चार अच्छे वर्गों में हो तो "गोपुरांश में हुआ। पांच उत्तम वर्गों में होने से "सिंहा-सनांश , ६ उत्कृष्ट वर्ग होने से "पारावतांश ७ स्ववर्ग आदि होने से "देवलोकांश ८ ऐसे वर्ग होने से "सुरलोकांश अौर ९ में होने से "ऐरावतांश" में ग्रह कहलाता है। जितने अधिक अच्छे वर्गों में हो उतना ही वलवान समझिये।

यहां एक टीकाकार ने दृष्टान्त दिया है कि मान लीजिये बृहस्पित का स्पष्ट किसी जन्म कुण्डली में ८-१°२५'-१° हो तो बृहस्पित अपनी मूलित्रकोण राशि, अपने द्रेष्काण, अपने सप्तमांश, अपने द्वादशांश, अपने दशमांश और अपने षोडशांश में होने के कारण —अपने ६ वर्गों में हुआ इस कारण बृहस्पित "पारावतांश" में कहलावेगा।

आर्यानल्पगुणार्थसौख्यविभवान्यः पारिजातांद्दाकः स्वाचारं विनयान्त्रितं च निपुणं यद्युत्तमांद्दो स्थितः । खेटो गोपुरभागगः शुभमति स्वक्षेत्रगो मन्दिरं यः सिहासनगो नृपेन्द्रदियतं भूपालतुल्यं नरम् ॥ ८ ॥

श्रेष्ठाश्वद्विपवाहनादि विभवं पारावताधिष्ठितः
सत्कीतिं यदि देवलोकसिहतो भूमण्डलाधीश्वरम् ।
वन्द्यं भूपितिभिः सुरेन्द्रसदृशं त्वैरावतांशास्थितः
सद्भाग्यं धनधान्यपुत्रसिहतं भूपं विदध्याद् ग्रहः ॥ ९ ॥

यद्वर्गेष्वि सिलेषु मृत्युरबलेष्वत्राथ वक्ष्ये क्रमाभाशं दुःखमनर्थतां च विसुखं बन्धुप्रियं तद्वरम् ।
भूपेष्टं घनिनं नृपं नृपवरं वर्गे बलिष्ठेऽखिले
विष्णुं सुखिनं नृपं गदमृती बालाद्यवस्थाफलम् ।। १०॥

ऊपर कितने स्ववर्ग आदि में ग्रह क्या-क्या कहलाता है यह वतलाने के वाद अब इसका फल बताते हैं; यदि कोई ग्रह "पारिजातांश" में हो तो वह जातक को अनेक गुणों से युक्त धनी, सुखी, मान प्रतिष्ठा वाला बनाता है। यदि कोई ग्रह उत्तमांश में हो तो वह उत्तम आचार वाला (कुलक्रमागत शिष्ट, जनानुमोदित) रास्ते पर चलने वाला चतुर और विनयी होता है। यदि किसी जातक का कोई ग्रह गोपुरांश में हो तो उसकी बुद्धि शुभ होती है और उसको गायों का, घन का, खेत का तथा अपने मकान का सुख प्राप्त होता है। यदि ग्रह सिंहासनांश में हो तो मनुष्य राजा का प्यारा हो; या राजा के बरावर हो या राजा ही हो जाय, यह सब परि-स्थित देखकर फलादेश कहना चाहिये।

यदि कोई ग्रह पारावतांश में हो तो जातक को श्रेष्ठ, घोड़े, हाथी, सवारी आदि प्राप्त हों और वैभव से युक्त हो। यदि कोई ग्रह देवलोकांश में हों तो जातक सत्कीर्ति से युक्त भूमण्डलाघीश (राजा) गवर्नर आदि हो। ऐरावतांश में ग्रह होने से वह साक्षात् इन्द्र के वैभव से युक्त होगा और अनेक राजा उसको सलाम करेंगे। सुरलोकांश का फल भी करीव-करीव ऐसा ही है। घन-घान्य, सौभाग्य, पुत्र सुख से युक्त महाराजा हो।

ऊपर जो अधिकाधि क शुभ वर्गों में उत्तम फल बताये गये हैं; इनका शब्दार्थ नहीं लेना चाहिये। केवल भावार्थ लेना चाहिये, कि जितना अधिक कोई ग्रह स्ववर्गों में होगा उतना ही सुख, फल दिखाने में समर्थ होगा। केवल एक ग्रह अच्छा होने से न कोई राजा बनता है न कोई एक ग्रह खराब होने से कोई रंक हो जाता है। न सब ग्रह किसी के बनते हैं न सब ग्रह किसी के बिगड़ते हैं इसीलिये फलादेश करते समय सब ग्रहों के वलाबल का तारतम्य कर अन्तिम नतीजे पर पहुंचना चाहिये।। ९।।

उत्पर के क्लोकों में ग्रहों के बलवान् होने का शुभ फल बताया है। अब ग्रहों के निर्बल होने का फल बताते हैं। दशों वर्गों में बलहीन हो तो मृत्यु हो जावे। यदि नौ में बलहीन हो तो 'नाश' हो, आठ में बलहीन हो तो ''दु:ख'' उत्पन्न करे। सात में निर्बलता का फल है अनर्थं। छः में सुखहीनता। यदि पांच वर्गों में बलवान् हो तो बन्धुओं का प्यारा। ६ वर्गों में बलवान् होने से बन्धुओं में श्रेष्ठ हो। ७ वर्गों में बलवान् होने का फल है राजा की कृपा प्राप्त होना। ८ का फल है घनी होना। ९ का फल है राजा होना और दसों वर्गों में बलवान् होने से महाराजा होता है। अब राजा महाराजा होते नहीं इस कारण यह अर्थ समझना चाहिये कि जितने अधिक वर्गों में बलवान् हो उतना ही शुभ फल अधिक होगा।

यदि ग्रह बालावस्था में हो तो व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त हो, कुमारावस्था में ग्रह हो तो जातक को मुख प्रदान करे। यदि ग्रह युवावस्था में हो तो जातक को नृप बना दे। अर्थात् अधिक अभ्युदय करे। यदि ग्रह प्रौढ़ावस्था में हो तो बीमारी पैदा करता है। और वृद्ध अवस्था में मृत्यु पैदा करता है। यहां भी शब्दार्थ न लेकर भावार्थ लेना चाहिये कि ग्रह यदि बाल हो तो कमशः उन्नति यदि कुमार हो तो बाल से अधिक अच्छा फल, युवा हो फल प्रदान करने में पूर्ण शक्तिमान्, प्रौढ़ हो तो भलाई करने में अशक्त, बुराई के लिये उद्यत और मृत अवस्था में हो तो अत्यन्त निकृष्ट फल देता है।। १०।।

षड्वर्गेषु शुभग्रहाधिकगुणैः श्रीमांश्चिरं जीवति
क्रूरांशे बहुले विलग्नभवने दीनोऽल्पजीवः शठः ।
तन्नाथा बलिनो नृपोऽस्त्यथ नवांशेशो दृगाणेश्वरो
लग्नेशः क्रमशः सुखी नृपसमः क्षोणीपतिर्भाग्यवान् ।। ११ ॥

यदि शुभ ग्रह षड्वर्गों में बलवान् हो तो मनुष्य घनवान् और दी र्घायु होता है। जिस प्रकार ग्रहों के षड्वर्ग देखे जाते हैं उसी प्रकार लग्न स्पष्ट करके यह देखना चाहिये कि जो राशि, अंश कला, विकला उदय हो रही है

<sup>\*</sup>राशि, होरा, द्रेष्काण नवांश, द्वादशांश, और त्रिशांश यह षड्वर्गं कहलाते हैं।

वह लग्नेश की अपनी किंवा शुभ ग्रहों के वर्ग में है या नहीं। यदि लग्न कूर अंशों के षड्वर्गों में हो तो जातक अल्पायु, दिरद्र और दुष्ट प्रकृति का होता है। किन्तु यदि जिन अंशों में लग्न स्पष्ट है उन अंशों के स्वामी बलवान् हों तो मनुष्य बहुत उच्च पदवी प्राप्त करेगा।

यदि लग्न के नवांश का स्वामी बलवान् हो तो मनुष्य मुखी होगा; यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी बलवान् हो तो मनुष्य राजा के समान पदवी प्राप्त करे। और यदि स्वयं लग्नेश बहुत बलवान् हो तो मनुष्य पृथ्वी (भूमि) का स्वामी और भाग्यवान् हो।। ११।।

ओजे कूरेऽर्कहोरां गतवित बलवान् कूरवृत्तिर्धनाढ्यो युग्मे चान्द्रीं शुभेषु द्युतिविनयवचोहृद्यसौभाग्ययुक्तः । व्यस्तं व्यस्तेऽत्र मिश्रे समफलमुदितं लग्नचन्द्रौ बलिष्ठौ तन्नाथौ द्वौ च तद्वद्यदि भवित चिरंजीव्यदुःखी यशस्वीं ॥१२॥

जिनकी जन्मकुण्डली में कूर ग्रह मेथ, मियुन, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुम्भ राशि में स्थित होकर सूर्य की होरा में हों (प्रथम पन्द्रह अंश) वे व्यक्ति कूर वृत्ति वाले, बलवान् और घनाढ्य होते हैं। इसके विपरीत जिनकी जन्मकुण्डलियों में शुभ ग्रह वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, और मीन राशियों में स्थित होकर चन्द्र होरा में हों (प्रारंभिक पन्द्रह अंशों में) वे लोग कान्तियुक्त, विनयी, नम्न वचन बोलने वाले, हृद्य (जिनकी तरफ हृदय का आकर्षण हो) और सौभाग्यशाली होते हैं। ऊपर जो दो परिस्थितियां बताई गई हैं ग्रह स्थिति उसके विपरीत हों तो विपरीत फल होता है। यदि मिली-जुली परिस्थिति हो तो परिणाम भी मिला-जुला होता है। जिसकी जन्म कुण्डली में लग्न और चन्द्रमा दोनों बलवान् हों तथा लग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी ये दोनों भी पूर्ण बलवान् हों तो वह व्यक्ति दीर्घायु, सुखी और यशस्वी होता है।

सिंहाजादिवतुलानृयुग्मभवनेष्वत्या हयाजादिमाः
मध्यौ स्त्रीयमयोरिहायुधभृतः पाद्योलिमध्यो भवेत् ।
नक्राद्यो निगलो मृगेन्द्रघटयोराद्यो वणिङमःध्यमो
गृश्रास्यो वृषभाग्तिमद्य विहगः कवर्यादि कोलाननम् ॥१३॥
कौर्याद्यः कर्कटान्त्यो भषचरममहिद्याजगोमध्यसिहाद्यत्यत्यं स्याच्यतुष्पादिह फलमधनक्रूरनिन्द्या दरिद्राः।
द्वन्द्वक्षे स्युर्वृ गाणरधमसमद्युभान्यस्थिरे चोत्क्रमेण
प्राहुस्तज्ज्ञाः स्थिरक्षेष्वद्युभशुभसमान्येव लग्ने फलानि ॥१४॥
इन द्रेष्काणों का स्वरूप वताते हैं। निम्नलिखित द्रेष्काण हैं।

|         | प्रथम द्रेष्काण | द्वितीय द्रेष्काण | तृतीय द्रेष्काण |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------|
| मेष     | आयुघ ़          | चतुष्पाद          | आयुध.           |
| वृष     |                 | चतुष्पाद          | पक्षी           |
| मिथुन   |                 | आयुघ              | आयुघ            |
| कर्क    | कोलानन          |                   | सर्प            |
| सिंह    | गृघ्रास्य       |                   | आयुध            |
|         | चतुष्पाद        |                   |                 |
| कन्या   |                 | आयुव              | 1. =            |
| तुला    |                 | गृघास्य           | आयुध            |
| वृश्चिक | सर्प            | पाश               | चतुष्पाद        |
| घनु     | आयुघ            | Clark the Paris   | आयुघ            |
| मकर     | निगड            |                   |                 |
| कुंभ    | गृघास्य         |                   |                 |
| मीन     |                 |                   | सर्प            |
|         |                 |                   |                 |

फलदीपिका की एक संस्कृत प्रति में द्रेष्काण का स्वरूप वर्णन करने वाले क्लोक १३ और १४ नहीं हैं। अन्य प्रति में सिंह के आदा (प्रथम)

द्रक्काणेशे स्ववर्गे शुभ खगसहिते स्वोच्चिमित्रक्षंगे वा तद्व त्रिशांशनाथे बलवित यदि चेद् द्वादशांशाधिये वा । होरानाथे तथा चेन्नि खिलगुणगणो नित्यशुद्धप्रवीणो दीर्घायुः स्याद्दयावान् सुतधनसहितः कीर्तिमान्त्राजभोगः॥१५॥

यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी अपने उच्च वर्ग में स्ववर्ग में या मित्र के वर्ग में शुभ ग्रह के साथ हो, यदि लग्न होरा, लग्न त्रिशांश तथा लग्न द्वादशांश के स्वामी भी अपने-अपने उच्च वर्गों में स्ववर्गों में या मित्र वर्गों में हों और शुभ ग्रह सहित हों तो उस व्यक्ति में अनेकानेक गुण

द्रेष्काण को श्लोक १३ में 'गृध्यास्य, कहा है (श्लोक १३ पंक्ति ३-४) और श्लोक १४ में (पंक्ति १-२) इसी सिंह राशि के प्रथम द्रेष्काण को चतुष्पाद कहा है। प्रतीत होता है मूल संस्कृत में मुद्रण में कुछ अशुद्धि हैं।

आयुव —शस्त्र, या शस्त्र घारण करने वाला

चतुष्पाद —चौपाया-जानवर

कोलानन — सूअर के मुख वाला

गृघास्य —गृघ के मुख वाला

पाश — जाल-जिसमें किसी को बाँघ लिया जावे

पक्षी —परिन्दा

सर्प —साँप

निगड़ —बेड़ी में जकड़ा हुआ

जब जन्म के समय उपर्युक्त द्रेष्काण उदित हो तो जातक अधन (धन-रहित), क्रूर, निन्दा (निन्दा के योग्य उसके कर्म हों) तथा दरिद्र होता है।

सामान्यतः चर, स्थिर, द्वि स्वभाव राशियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रष्काणों का फल निम्नलिखित है। होते हैं। वह चतुर दीर्घायु, दयावान्, पिवत्र, यशस्वी राजाओं के सदृश भोग भोगने वाला होता है। उसको पुत्र सुख प्राप्त होता है और वह घनी भी होता है।। १५ ।।

# मान्दिस्थराशिपतिसङ्गतसुत्रिकोणं तस्यांशराशिपतिसंयुतमंशकोणम् । लग्नं वदन्ति गुलिकांशकराशिकोणं

तद्वद्विघौ बलयुते शशिनैव विद्यात् ।। १६ ॥

यह देखिये कि किस राशि में मान्दि है और मान्दि राशि (जिस राशि में मान्दि है) का स्वामी कहाँ है। जातक का जन्म लग्न इन दोनों राशियों से त्रिकोण में (नवम या पञ्चम) होगा अथवा मान्दि जिस नवांश में है उससे नवम पञ्चम या मान्दि राशि नवांश का जो स्वामी है वह जिस नवांश में बैठा है उससे नवम या पञ्चम जन्म लग्न होगा। अथवा गुलिक जिस नवांश में है उससे पञ्चम या नवम। यहां लग्न निश्चय करने के लिये कुछ हिदायतें दी गई हैं उनको अमल में लाने के पूर्व क्या निश्चय करना चाहिये यह ऊपर बताया गया है। नवीन ज्योतिषियों के हितार्थ इसे पुनः समझाया जाता है।

| 7 100                      | प्रथम | द्वितीय | तृतीय |
|----------------------------|-------|---------|-------|
| चर राशि                    |       | 340-3-  |       |
| (मेष, कर्क, तुला, मकर)     | शुभ   | सम      | अघम   |
| स्थिर राशि                 | अशुभ  | शुभ     | सम    |
| (वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ) | 9     | •       |       |
| द्विस्वभाव राशि            | अघम   | सम      | शुभ   |
| (मियुन, कन्या, घनु, मीन)   |       |         |       |
|                            |       |         | _     |

उपर्युक्त फल लग्न राशि, चर है, स्थिर या द्विस्वभाव, प्रथम द्रेष्काण उदय हो रहा है, द्वितीय या तृतीय यह निश्चित कर कहना चाहिये। (१) मान्दि राशि, (२) मान्दिराशि पति, (३) मान्दि नवांश स्वामी नवांशपति, (४) 'गुलिक नवांश। ऊपर जो चार स्थान बताये गये हैं उनसे नवम या पञ्चम जन्म लग्न होगा। जिस प्रकार ऊपर मान्दि को आघार मानकर लग्न निश्चय करना बताया गया है उसी प्रकार यदि चन्द्रमा बलवान् हो तो चन्द्रमा को आघार मानकर लग्न निश्चय करना चाहिये।। १६।।

कुर्यादात्मसुहृद्दृगाणगशशी कल्याणरूपं गुणं

श्रेयांस्युत्तमवर्गं जस्त्वपरगस्तन्नाथजातान् गुणान् ।
स्वित्रं शांशगता ग्रहा विद्धते तत्कारकत्वोदितं
तत्रैकोऽिष सुहृद्ग्रहेिक्षतयुतः स्वोच्चेऽर्थयुक्तं नृपम् ॥१७॥
यदि चन्द्रमा अपने द्रेष्काण में हो या मित्र द्रेष्काण में हो तो जातक
को उत्तम रूप और गुण प्रदान करता है। यदि चन्द्रमा को उत्तम वर्गं
प्राप्त हो तो भी जातक बहुत भाग्यशाली होगा। यि इससे भी अविक
अच्छे वर्गों में हो तो और भी उत्कृष्ट फल समझना चाहिये। साधारण
नियम यह है कि चन्द्रमा जिस ग्रह की राशि में होता है उसके गुण ले लेता
है। चन्द्रमा मन है जैसे ग्रह की राशि में रहेगा उसी ग्रह के अनुसार मन वन
जावेगा।

कौन-सा ग्रह किस बल का कारक है यह बताया जा चुका है। यदि
यह देखना हो कि कोई ग्रह अपने कारकत्व का प्रभाव कैसा करेगा तो
कैसे त्रिंशांश में बैठा है यह देखें। अपने त्रिंशांश में बैठने का सर्वश्रेष्ठ
फल, मित्र त्रिंशांश में मध्यम फल, शत्रु त्रिंशांश में अधम फल और कूर
अधिशत्रु त्रिंशांश में अधमाधम फल समझना चाहिये। यदि एक भी ग्रह
अपनी राशि या उच्च राशि में हो और मित्र ग्रह के साथ या उससे देखा

१. यद्यपि गुलिक और मान्दि एक ही वस्तु हैं किन्तु बहुत-से लोग भ्रमवश इनको भिन्न-भिन्न मानते हैं।

जाता हो तो मनुष्य को उत्तम घन भाग्य और पदवी प्राप्त कराता है। बहुतों के मत से त्रिंशांश में उच्च या स्वग्रही ग्रह हो तभी यह फल घटित होगा।। १७ ।।

स्वोच्चे प्रवीप्तः सुखितस्त्रिकोणे स्वस्थः स्वगेहे मुदितः सुहृद्भे । शान्तस्तु सौम्यग्रहवर्गयुक्तः शक्तो मतोऽसौ स्फुटरिंगजालः ॥१८॥

ग्रहाभिभूतः स निपोडितः स्यात् खलस्तु पापग्रहवर्गयातः । सुदुःखितः शत्रुगृहे ग्रहेन्द्रो नीचेऽतिभीतो विकलोऽस्तयातः ।१९॥

पूर्णं प्रदीप्ता विकलास्तु शून्यं मध्येऽनुपाताच्च शुभं क्रमेण । अनुक्रमेणाशुभमेव कुर्युं नीमानुरूपाणि फलानि तेषाम् ॥२०॥

अपनी उच्च राशि में ग्रह प्रदीप्त कहलाता है। अपनी मूल तिकोण राशि में इसे मुखित कहते हैं। अपनी स्वराशि में ग्रह स्वस्थ कहलाता है। मित्र के घर में मुदित, सौम्यग्रह के वर्ग में हो और सौम्य ग्रह से युक्त हो तो ग्रह को शान्त कहते हैं। जब किसी ग्रह का प्रकाश मण्डल पृथ्वी से दिखाई दे (अर्थात् सूर्य के समीप रहने के कारण ग्रह अस्त न हो) तो ऐसा ग्रह शक्त कहलाता है अर्थात् शुभ प्रभाव दिखाने की ताकत उसमें होती है। अस्त ग्रह बहुत निकृष्ट फल दिखाता है। इतना कमजोर रहता है कि वह कुछ भलाई करने के काविल ही नहीं रहता। अस्त ग्रह को विकल भी कहते हैं अर्थात् यदि अस्त न हो तो शक्त, यदि अस्त हो तो विकल। जो ग्रह युद्ध में दूसरे ग्रह

१. यदि राशि द्रेष्काण नवांश आदि तीनों में स्ववर्ग या उच्च वर्ग में हो तो ग्रह उत्तम वर्ग में कहलाता है। बहुत-से ज्योतिषी दस वर्गो में से कोई से तीन वर्गों में शुभ या मित्र वर्ग प्राप्त होने से उत्तम वर्ग मान लेते हैं यह कमजोर बात है।

से 'हारा' हुआ हो उसे निपीड़ित कहते हैं। जो पाप ग्रह या ग्रहों के वर्ग में हो उसे खल कहते हैं। जो शत्रु गृह में हो उसे पूर्ण दुःखी और जो अपनी नीच राशि में हो उसे अतिभीत कहते हैं। प्रायः जैसा कि प्रदीप्त सुिक्त, स्वस्थ, मुदित, शान्त, शक्त, निपीड़ित, खल, सुदुःखित, नीच और विकल यह जो ११ अवस्थायों बतायी गई हैं—इनमें नाम के अनुसार ही फल

जो दो ग्रह युद्ध में हों—उनके बलों को देखिये अधिक बल में से कम को घटाइये । जो बचे उसे उन दोनों के विव परिमाण के अन्तर से भाग दीजिये । जो भजन फल आवे—उसे उस ग्रह के बल में जोड़िये, जो उत्तर हो और उस ग्रह के बल में से घटाइये जो दक्षिण हो । जो ग्रह उत्तर को है वह जीता हुआ और जो दक्षिण को है वह हारा हुआ समझा जाता है।

ग्रहों के बिंब परिमाण निम्नलिखित हैं:-

| ग्रह     | बिंब परिमाण |       |  |  |  |
|----------|-------------|-------|--|--|--|
| मंगल     | 9.8         | विकला |  |  |  |
| बुध:     | <b>ę.</b> ę | 22    |  |  |  |
| बृहस्पति | १९०.४       | _,,,  |  |  |  |
| যুক      | १६.६        | "     |  |  |  |
| शनि      | १५८.०       | "     |  |  |  |

१. 'हारा' हुआ ग्रह किसे कहते हैं। जब दो ग्रह एक ही राशि, अंश कला में हों तो दो दोनों ग्रहू परस्पर युद्ध में हैं—ऐसा समझा जाता है। दोनों ग्रहों का स्थानवल दिक्वल और कालवल निकालना चाहिये। पड्वल छ: प्रकार के बलों के योग को कहते हैं (१) स्थान वल (२) काल वल, (३) दिक् वल, (४) अयन वल, (५) चेष्टावल, (६) नैसर्गिक वल। परन्तु युद्धवल निकालने के लिये (१), (२), (३) का योग करते हैं।

समझना चाहिये। प्रथम ६ अवस्थाओं में ग्रह शुभ फल देता है। उच्च में १६ आना शुभ; सुखित में १४ आना; स्वराशि में १२ आना, मित्र राशि में १० आना, शान्त अवस्था में ८ आना और शक्त अवस्था में ६ आना शुभ। निपीड़ित अवस्था में ६ आना अशुभ, खल अवस्था में ८ आना अशुभ फल; सुदु:खित अवस्था में १० आना अशुभ फल, नीच राशि में १२ आना अशुभ फल, और विकल अवस्था में १६ आना अर्थात् पूर्ण अशुभ फल समझना चाहिये। अच्छी अवस्था वाले ग्रह की दशा अन्तर्दशा में शुभ परिणाम होंगे। निकृष्ट अवस्था वाले ग्रह की दशा अन्तर्दशा में अशुभ फल होगा।। १८-२०।।

#### चौथा अघ्याय

#### ग्रह बल

इस अध्याय में ग्रह और भावों का वल कैसे ज्ञात करना चाहिये यह वताया गया है। इस सम्बन्ध में मंत्रेश्वर महाराज का मत क्या है यह जानने के पूर्व यह ज्ञात होना आवश्यक है कि अन्य आचार्यों का मत क्या है। जिनको पड्वल (ग्रहों का ६ प्रकार का वल) निकालने का प्रकार मालूम है उन्हें तो फलदीपिका के श्लोकों का अर्थ आसानी से समझ में आ जावेगा। किन्तु जिनका पड्वल से परिचय नहीं है उन्हें निम्नलिखित विवरण ध्यान से पड़ लेना चाहिये।

ग्रहों का षड्वल भारतीय ज्यौतिष की एक विशेष चीज है। षड्वल— (क) स्थान वल, (ख) दिक् वल, (ग) काल वल, (घ) चेष्टा वल, (ङ) नैसर्गिक वल तथा (च) दृक् वल के योग को कहते हैं। अब इनमें से प्रत्येक को समझाते हैं।

स्थान बल-यह १२ प्रकार के वलों का योग है।

- (१) उच्च वल—जब कोई ग्रह अपनी परमोच्च अवस्था में होता है तो उसे १ रूप (=६० पष्ट्यंश) वल प्राप्त होता है; यदि वह परम नीचांश में हो तो उसे कुछ वल प्राप्त नहीं होता—अर्थात् ० प्राप्त होता है। मध्य में कहीं हो तो तैराशिक से वल निकालना चाहिये। इसे उच्च वल कहते हैं।
  - (२) यदि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो (किसी ग्रह की मूल

<sup>\*</sup>जिस राशि के जिस अंश पर ग्रह परम उच्च होता है वह उसकी परमोच्च अवस्था और जिस राशि के जिस अंश पर वह परम नीच होता है वह उसकी परम नीच स्थिति कहलाती है।

त्रिकोण राशि किस अंश से किस अंश तक है इसके लिये देखिये सुगम ज्यौतिष प्रवेशिका पृ. ३१) तो उसे ४५ पष्ट्यंश बल प्राप्त होता है। यदि स्वराशि में हो तो केवल ३० षष्ट्यंश बल मिलता है; यदि अधिमित्र राशि में हो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र राशि में हो तो १५ षष्ट्यंश; सम राशि में हो तो ७.५ षष्ट्यंश, शत्रु राशि में ३.७५ पष्ट्यंश, और अधिशत्रु राशि में हो तो सबसे कम—केवल १.८७५ षष्ट्यंश वल प्राप्त होता है।

(३) यदि कोई ग्रह स्वहोरा में हो तो ३० षष्ट्यंश, अधिमित्र होरा में हो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र होरा में १५ षष्ट्यंश, सम होरा में ७.५ षष्ट्यंश शत्रु होरा में ३.७५ षष्ट्यंश और अधि शत्रु होरा में केवल १.८७५ षष्ट्यंश।

(४) यदि कोई ग्रह स्वद्रेष्काण में हो तो २० पष्ट्यंश, यदि अधि-मित्र द्रेष्काण में हो तो २२.५; मित्र द्रेष्काण में १५ सम द्रेष्काण में ७.५; शत्रु द्रेष्काण में ३.७५ और अधिशत्रु द्रेष्काण में १.८७५ पष्ट्यंश।

(५) यदि कोई ग्रह अपने सप्तमांश में हो तो ३० पष्ट्यंश, अधि-मित्र सप्तमांश में २२.५; मित्र सप्तमांश में १५; सम सप्तमांश में ७.५; शत्रु सप्तमांश में ३.७५ और अधिशत्रु सप्तमांश में १.८७५ पष्ट्यंश।

(६) यदि कोई ग्रह स्व नवांश में हो तो ३० षष्ट्यंश; अधिमित्र नवांश में हो तो २२.५; मित्र नवांश में १५; सम नवांश में ७.५; शत्रु-नवांश में ३.७५ और अधिशत्रु नवांश में केवल १.८७५ षष्ट्यंश।

टिप्पणी—द्रव्य का परिमाण रुपये आने, पंसे, में व्यक्त किया जाता है।
वस्तु का मन, सेर, छटांक में। षड्बल का परिमाण 'रूप' में
व्यक्त किया जाता है। जिस तरह एक रुपये में १०० नये पैसे
होते हैं वैसे ही एक रूप में ६० षष्ट्यंश होते हैं। यदि किसी
ग्रह का बल पूरा-पूरा 'रूप' में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो
... 'रूप'... 'षष्ट्यंश या केवल ... 'षष्ट्यंश'—इस प्रकार
किया जाता है।

- (७) यदि कोई ग्रह अपने द्वादशांश में हो तो उसे ३० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है; अधिमित्र द्वादशांश में २२.५; मित्र द्वादशांश में १५; सम द्वादशांश में ७.५; शत्रु द्वादशांश में ३.७५ और अधिशत्रु द्वादशांश में १.८७५ षष्ट्यंश।
- (८) यदि कोई ग्रह अपने ही त्रिशांश में हो तो उसे ३० पष्ट्यंश वल प्राप्त होता है; अधिमित्र के त्रिशांश में हो तो २२.५ और मित्र के त्रिशांश में हो तो १५। यदि समग्रह के त्रिशांश में हो तो ७.५ पष्ट्यंश; शत्रु के त्रिशांश में ३.७५ और अधिशत्रु के त्रिशांश में होने से केवल १.८७५ षष्ट्यंश।
- (९) सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पित और शिन—इन पांचों में जो-जो ग्रह ओज राशि (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ) में हों उनको—प्रत्येक को—१५ पष्ट्यंश वल प्राप्त होता है।
- (ख) चन्द्र और शुक्र इन दोनों में जो-जो युग्म राशि (वृषभ कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन) में हो उसको—प्रत्येक को—१५ षष्ट्यंश वल मिलता है।
- (१०) (क) सूर्य, मंगल, बुघ, बृहस्पति और शनि—इन पांचों में जो-जो ग्रह ओज (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु या कुंभ) नवांश में हो उनको—प्रत्येक को १५ पष्ट्यंश बल प्राप्त होता है।
  - (ख) चन्द्रमा और शुक्र इन दोनों में जो-जो युग्म (वृष, कर्क,

टिप्पणी—मान लीजिये सूर्य बृहस्पति के द्रेष्काण में है और बृहस्पति सूर्यं का अधिमित्र है तो सूर्यं को २२.५ षष्ट्यंश वल प्राप्त होगा। यह "श्रीपति पद्धति" का मत है। "केशवी जातक" की टीका करते हुए कुछ विद्वानों ने लिखा है कि सूर्य बृहस्पति के द्रेष्काण में हो और बृहस्पति अपने अधिमित्र वर्ग में हो तो सूर्य को २२.५ षष्ट्यंश वल मिलेगा। हम श्रीपति पद्धति के विचार से सहमत हैं। केशवी जातक के टीकाकारों का मत हमें मान्य नहीं।

कन्या, वृश्चिक या मीन) नवांश में हो उसको—प्रत्येक को—१५ पष्ट्यंश बल प्राप्त होता है।

- (११) जो ग्रह केन्द्र राशि में हो उसे १ रूप (=६० पष्ट्यंश) जो पणफर राशि में हो उसे ३० षष्ट्यंश और जो आपोक्लिम राशि में हो उसे केवल १५ षष्ट्यंश वल मिलता है।
- (१२) (क) सूर्य, मंगल या बृहस्पति यदि किसी राशि के प्रथम द्रेष्काण में हों तो उनकी (जो हो—प्रत्येक को) १५ षष्ट्यंश वल प्राप्त होता है। अन्य द्रेष्काण में होने से कुछ नहीं मिलता।
- (ख) शनि या बुघ—जो भी—किसी राशि के द्वितीय द्रेष्काण में हो उसे १५ षष्ट्यंश वल मिलता है।
- (ग) चन्द्रमा और शुक्र इनमें से जो भी ग्रह किसी राशि के अन्तिम द्रेष्काण में हो उसे १५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है।

इन १२ प्रकार के बलों का योगं स्थान बल कहलाता है। इनके संस्कृत नाम निम्नलिखित हैं :—(१) उच्च बल, (२)—(८) सप्तवर्गज बल, (९) ओज युग्म राशि बल, (१०) ओज युग्म नवांश बल, (११) केन्द्रादिबल, (१२) द्रोष्काण बल।

## दिक् बल

दिक् बल कहिये, दिशा\* वल कहिये एक ही वात है।

- (क) सूर्य और मंगल—इन दोनों में जो भी—दशम भाव मध्य पर हो उसे १ रूप बल प्राप्त होता है और यदि ये चतुर्थ भाव मध्य पर हों तो ० वल प्राप्त होता है। मध्य में अनुपात से निकालिये।
- (ख) चन्द्रमा और शुक्र इन दोनों में जो भी चतुर्थ भाव मध्य पर हो या हों— उसे १ रूप वल प्राप्त होता है और दशम भाव मध्य पर ०। मध्य में अनुपात से निकालिये।

<sup>\*</sup>प्रथम भाव मध्य को पूर्व, सप्तम भाव मध्य को पश्चिम, चतुर्थ भाव मध्य को उत्तर और दशम भाव मध्य को दक्षिण कहते हैं।

- (ग) बुध और बृहस्पित प्रथमभाव (लग्न) मध्य पर हों तो इन्हें १ रूप वल प्राप्त होता है—यदि सप्तम भाव मध्य पर हों तो शून्य वल। मध्य में अनुपात से।
- (घ) शनि यदि सप्तम भाव मध्य पर हो तो उसे १ रूप बल प्राप्त होता है—यदि प्रथम भाव मध्य पर हो तो शून्य बल। मध्य में कहीं हो तो अनुपात से निकालिये।

#### काल बल:

यह ९ प्रकार के बलों का सम्मिश्रण है। काल वल के अन्तर्गत जो ९ प्रकार के वल आते हैं—उन्हें नीचे बताते हैं—

- (१) (क) सूर्य, वृहस्पित और शुक्र को—प्रत्येक को ठीक मध्याहन के समय १ रूप (=६० पष्ट्यंश) वल प्राप्त है। ठीक मध्य रात्रि के समय, कुछ प्राप्त नहीं होता। मध्य काल में अनुपात से निकालना चाहिये।
- (ख) चन्द्र, मंगल और शनि को—प्रत्येक को ठीक मध्य-रात्रि के समय १ रूप (=६० षष्ट्यंश) वल प्राप्त होता है । ठीक मध्याहन के समय ० वल प्राप्त होता है। मध्य काल में अनुपात से निकालना चाहिये।
- (ग) दिन रात के चाहे किसी भी काल में जन्म हो बुघ को सदैव १ रूप बल मिलता है।
- (२) (क) जब सूर्य और चन्द्रमा एक-दूसरे से ठीक १८०° अंश पर हों तब शुभ ग्रहों को ६० षष्ट्रयंश बल प्राप्त होता है—जब दोनों (सूर्य और चन्द्र) बिल्कुल एक ही राशि एक ही अंश पर हों तो शुभ ग्रहों को ० बल मिलता है। मध्य में (सूर्य और चन्द्रमा का अन्तर ०° से १८०° तक हो) तो अनुपात से निकालना चाहिये।

चन्द्रमा, बुध, बृहस्पित और शुक्र शुभ ग्रह हैं। केशवी जातक का मत है कि पापयुत बुध को पाप ग्रह मानना। परन्तु कुछ अन्य आचार्य बुध को इस बल के लिये सदैव शुभ मानते हैं। हमारे विचार से बुध शुभ ग्रह ही है। (ख) जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों एक ही राशि, एक ही अंश पर हों तो कूर ग्रहों को ६० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है। यदि सूर्य और चन्द्र दोनों १८० अंश के अन्तर पर हों तो कूर ग्रहों को ० बल प्राप्त होता है। मध्य में (सूर्य और चन्द्रमा का अंतर ०°—१८०°—इस बीच में हों) तो अनुपात से निकलना चाहिये।

सूर्य, मंगल और शनि ऋर ग्रह हैं।

इस वल को पक्ष वल कहते हैं। यह काल वल के अन्तर्गत है।

- (ग) चन्द्रमा को जो 'पक्ष बल प्राप्त हो उसे दुगुना करना चाहिये। <sup>१</sup>
- (३) (क) यदि दिन में जन्म है तो दिन मान (सूर्योदय से सूर्यास्त तक) के ३ भाग कीजिये। यदि प्रथम भाग में जन्म हुआ है तो बुध को एक रूप (६० षष्ट्यंश) बल मिलेगा। यदि दिनमान के द्वितीय भाग में जन्म हुआ है तो सूर्य को एक रूप बल प्राप्त होगा और दिनमान के अंतिम तृतीयांश में जन्म हुआ हो तो शनि को एक रूप बल मिलेगा।
- (ख) यदि रात्रि में जन्म है तो रात्रिमान के ३ भाग कीजिये यदि रात्रि के प्रथम हिस्से में जन्म है तो चन्द्रमा को १ रूप बल प्राप्त होगा—यदि द्वितीय हिस्से में जन्म है तो शुक्र को १ रूप बल मिलेगा और यदि रात्रि के अन्तिम तीसरे हिस्से में जन्म है तो मंगल को १ रूप बल मिलेगा।
- (ग) २४ घंटे में किसी भी समय जन्म हो बृहस्पित को सदैव १ रूप बल मिलता है।
- (४) जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से ३६० दिन का १ वर्ष और ३०—३० दिन का एक महीना—इस प्रकार जन्म दिन तक हिसाब कर निकालिये कि जब जन्म हुआ—उस वर्ष के प्रथम दिन कौन-सा वार था।

चन्द्रमा को वक्र बल या चेष्टा बल प्राप्त नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा
सदैव मार्गी रहता है—इसलिये इसका पक्ष बल दुगुना किया जाता है।

उस वार का स्वामी ग्रह वर्षेश हुआ। वर्षेश जो भी ग्रह हो उसे १५ षष्ट्यंश वल प्राप्त होता है।\*

- (५) इसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से ३०—३० दिन के प्रत्येक मास के हिसाव से—जन्म दिन किस मास में पड़ा—उस मास के प्रारंभिक दिन जो बार था, उस बार के स्वामी ग्रह को ३० पष्ट्यंश वल प्राप्त होता है।
- (६) जिस वार को जन्म हो—उस वार के स्वामी ग्रह को ४५ षप्ट्यंश वल प्राप्त होता है।
- (७) जिस ग्रह के होरा में जन्म हो उस ग्रह के ६० षष्ट्यंश बल मिलता है। किसी भी दिन—किसी भी समय किस ग्रह की होरा है—यह निकालने के लिये देखिये हमारी लि खत—अंक विद्या, पृष्ठ ९८-१०१।

#### अयन बल :

- (८) आकाशीय मध्य रेखा से कोई ग्रह उत्तर की ओर होता है तो उसकी उत्तर कांति होती है—जब दक्षिण की ओर होता है तो उसकी दक्षिण कांति होती है। जब ठीक मध्य रेखा पर होता है उसकी शून्य कांति होती है।
- (क) सूर्य, मंगल, वृहस्पति, शुक्र को २४° उत्तर कांति पर १ रूप वल प्राप्त होता है। और २४° दक्षिण कांति पर शून्य वल। मध्य में अनुपात से निकालना चाहिये।
  - (ख) चन्द्रमा और शनि को २४° दक्षिण क्रांति पर १ रूप बल

१. सृष्टि के आरंभ से जन्म दिन तक कितने वर्ष (३६० दिन के) कितने मास (३० दिन के) व्यतीत हुए, यह निकालने के लिये देखिये सूर्य सिद्धान्त—प्रथम अध्याय श्लोक ४५-५१।

एक अन्य मत यह है कि इतना गणित करने की आवश्यकता नहीं है। जिस विक्रम संवत्सर में जन्म हुआ उस विक्रम संवत्सर के आरंभ के दिन जो वार हो—उस वार का स्वामी वर्षेश हुआ। इसी प्रकार जन्म मास के प्रारंभ के दिन जो वार हो उसका स्वामी मासेश हुआ।

प्राप्त होता है और २४° उत्तर क्रान्ति पर शून्य बल । मध्य में अनुपात से निकालिये ।

- (ग) बुध के विषय में विशेषता है इसकी क्रांति यदि ० हो तो इसे ३० षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा और यदि यह ०° से २४° उत्तर क्रांति की ओर जावे तो क्रमशः बल बढ़ता जावेगा—२४° उत्तर क्रांति पर ६० षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा । यदि बुध उत्तर की बजाय—०° क्रांति से दक्षिण की ओर जावे तो भी २४° दक्षिण क्रांति पर पहुंचने पर इसे १ रूप बल प्राप्त होता है। ०° से २४° इन क्रांतियों के बीच अनुपात से निकालना चाहिये।
  - (घ) सूर्य का जो अयन वल आवे उसे दुगुना करना चाहिये।8

युद्धबल :

(९) यह काल बल के अन्तर्गत नवां वल है सूर्य और चन्द्रमा के अतिरिक्त पांचों ग्रहों में—(मंगल, बुघ, बृहस्पित, शुक्र और शिन में) यदि कोई से दो ग्रह एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला में हो तो उन दोनों में युद्ध समझा जाता है। युद्ध वल निकालने का प्रकार श्रीपित पद्धित, केशवी जातक या पराशर होराशास्त्र में देखिये। यहां विस्तार भय से नहीं दिया जाता है। थोड़ा निर्देश पृष्ठ ७१ की टिप्पणी में कर दिया गया है।

ऊपर जो १ से ९ तक—नौ प्रकार के बल दिये हैं उन्हें काल बल के अन्तर्गत समझना चाहिये। इनके संस्कृत नाम निम्नलिखित हैं:—

१. सूर्यं सदैव मार्गी रहता है वकी नहीं होता इस कारण इसे चेष्टा-बल या वक बल नहीं मिलता। इसलिये इसका अयन बल दुगुना कर दिया जाता है।

२ बहुत कम ऐसा होता है कि मंगल, बुध, बृहस्पति शुक्र, शनि इन पांचों में दो ग्रह एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला में हों। तभी युद्ध वल निकालने की आवश्यकता होगी।

(१) नतोन्नत बल या दिवारात्रि बल, (२) पक्ष बल, (३) त्रिभाग बल, (४) अब्द बल, (५) मास बल, (६) वार बल, (७) होरा बल, (८) अयन बल, (९) युद्ध बल। बहुत-से लोग प्रथम सात बलों को ही काल बल कहते हैं। अयन बल और युद्ध बल को पृथक् मानते हैं।

#### चेच्टा बल :

अब चेष्टा बल किसे कहते हैं यह समझाते हैं। सूर्य और चन्द्र कभी वकी नहीं होते बाकी मंगल, बुव, बृहस्पति, शुक्र और शनि कभी मार्गी होते हैं, कभी वकी। इनकी 'गित' या चेष्टा के कारण इन्हें जो बल मिलता है उसे चेष्टा बल कहते हैं। यह बल निकालने के लिये मन्दोच्च, चेष्टा केन्द्र आदि निकालना पड़ता है-जिसके लिये बहुत गणित की आव-श्यकता है यहाँ स्थानाभाव के कारण वह नहीं समझाया जा सकता। यहाँ कुछ स्थूल गणना बताई जाती है (क) यदि ग्रह वकी हो तो ६० पष्ट्यंश, (ख) अनुवक्र होतो ३० षष्ट्यंश, (ग) विकल हो तो १५ षष्ट्यंश, (घ) समागम हो तो ३० पष्ट्यंश, (ङ) मन्द (गति वढ़ रही हो किन्तु मध्यम गति से कम हो) मार्गी गति हो तो १५ षष्ट्यंश (च) मन्दतर (गति कम हो रही हो किन्तु मध्यम गति से अधिक हो — मार्गी हो) हो तो ७॥ षष्ट्यंश (छ) शीघा हो (मार्गी गति कम हो रही हो किन्तु मध्यम गति से अधिक हो) तो ४५ षष्ट्यंश (ज) शीधतर हो (मार्गी गति बढ़ रही हो और मध्यम गति से अधिक हो) तो ३० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है। यह स्थूल विचार है। सूक्ष्म बल गणित माध्य है। नैसर्गिक बल

स्वभावतः कौन-सा ग्रह कितना वली है इसे नैसर्गिक वल कहते हैं। यह कभी नहीं बदलता।

सूर्य चन्द्र ६०.०० षष्ट्यंश

५१.४३ "

१. अनुवक गति को ऋजुगति भी कहते हैं।

| হাুক্স   | ४२.८५ | ,, |
|----------|-------|----|
| बृहस्पति | ३४.२८ | 23 |
| बुघ      | २५.७० | ,, |
| मंगल     | १७.१४ | "  |
| शनि      | ८.५७  | "  |

#### वृक् वल

दृक् बल कहते हैं दृष्टि को। जिस ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है उसे शुभ दृष्ट कहते हैं। दृक् बल निकालने में जिस ग्रह की अन्य ग्रह पर दृष्टि होती है, उन दोनों का अन्तर (कितने अंश का फासला है) निकाल-कर गणितानुसार दृष्टि निकाली जाती है।\*

\*टिप्पणी—सूर्यं,, चन्द्र, बुघ, शुक्र की अपने से ३० अंश पर शून्य, ६० अंश पर चौथाई दृष्टि होती हैं: ९० अंश पर त्रिपाद, १२० अंश पर आघी, १५० पर शून्य, १८० अंश पर पूर्ण २१० पर त्रिपाद, २४० अंश पर आघी और २७० अंश पर चौथाई, ३०० अंश पर शून्य। मध्य में अनुपात से निकालना चाहिये। मंगल, बृहस्पित तथा शनि की कितने अंश पर कितनी दृष्टि होती है यह नीचे बताया जाता है।

|                          |        | मंगल                    | बृहस्पति                  | शनि                       |
|--------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ३०                       | अंश पर | शून्य                   | शून्य                     | शून्य                     |
| <i>६</i> ०<br>९०         | 11     | शून्य<br>चौथाई          | शून्य<br>चौथाई            | शून्य<br>पूर्ण            |
| ९०                       | "      | पूर्ण                   | त्रिपाद                   | त्रिपाद                   |
| १२०                      | "      | आघी                     | पूर्ण                     | आघी                       |
| १५०<br>१८०<br>२१०<br>२४० | "      | शून्य .                 |                           | शून्य                     |
| 260                      | ,,     | शून्य<br>पूर्ण<br>पूर्ण | शून्य<br>पूर्ण<br>त्रिपाद | शून्य<br>पूर्ण<br>त्रिपाद |
| २१०                      | "      | पूर्ण                   | त्रिपाद 💮                 | त्रिपाद                   |
| 280                      | ii     | आघी                     |                           | आघी                       |
| २७०                      | "      | चौथाई                   | पूर्ण<br>चौथाई            | पूर्ण                     |
| ३००                      | "      | शून्य                   | शून्य                     | पूर्ण<br>शून्य            |

वीच के किसी अंश पर कितनी दृष्टि है यह त्रैराशिक से निकालना चाहिये। यदि किसी ग्रह पर पापों ग्रहों की दृष्टि हो तो उसे पाप-दृष्ट कहते हैं। पाप दृष्टि भी उपर्युक्त प्रकार से गणित कर निकाली जाती है। जातक-पद्धति आदि में दृष्टि की सारणियां दी हुई रहती हैं।

यदि शुभ दृष्टि अधिक हो तो पाप दृष्टि की उसमें से घटाकर जो शेष बचे उसे पूर्व के स्थान बल, काल बल आदि के सम्मिलित योग में जोड़ देना चाहिये। किन्तु यदि पाप दृष्टि अधिक हो तो इसमें से शुभ दृष्टि को घटाकर जो शेष बचे वह स्थान बल, काल बल आदि के सम्मिलित योग में से घटा देनी चाहिये। जो शेष बचे षड्बलपिंड या छः प्रकार के बलों का योग कहलाता है।

ग्रहों का बल कैसे निकाला जाता है इसका कुछ परिचय करा देनें के बाद भाव बल निकालना बताते हैं।

#### भाव बल

भाव बल ३ बलों का सम्मिश्रण कर निकाला जाता है-

- (१) भावेश बल,
- (२) भाव दिक्बल तथा
- (३) शुभ दृष्टि बल।

भाव के स्वामी के वल को भावेश वल कहते हैं।

## भावदिक् बल

- (क) मिथुन, कन्या, तुला कुंभ तथा घन का पूर्वाई द्विपद राशियाँ हैं। यह यदि लग्न में हो तो एक रूप बल प्राप्त होता है। सप्तम में हो तो शून्य मध्य, में किसी भाव में हो तो अनुपात से।
- (ख) मेष, वृषभ, सिंह तथा वनु का उत्तराई और मकर का पूर्वाई वतुष्पाद राशियाँ हैं। यदि यह दशम में हों तो एक रूप वल प्राप्त होता

है। यदि चतुर्घ में हों तो शून्य। बीच के किसी भाव में हो तो त्रैराशिक से निकालिये।

- (ग) कर्क और वृश्चिक कीट राशियाँ हैं। यदि यह सप्तम में हों तो एक रूप बल प्राप्त होता है। लग्न में हों तो शून्य। मध्य के किसी भाव में हो तो त्रैराशिक से निकालिये।
- (घ) मीन और मकर का पश्चिमार्द्ध जलराशियाँ है। यह चतुर्थं में हों तो तो इन्हें १ रूप बल प्राप्त होता है। दशम में शून्य। मध्य में अनुपात से।

शुभाशुभ वृष्टिबल

भाव पर शुभ दृष्टि अधिक हो तो उसमें से अशुभ दृष्टि कम करके, जो शेष बचे उसे भावेश बल तथा भाव दिक्बल में जोड़ने से भावेश बल होता है।

यदि भाव पर अशुभ दृष्टि अधिक है तो अशुभ दृष्टि में से शुभ दृष्टि घटाकर जो शेष बचे उसे भावेश बल के तथा भाव दिक् बल के योग में से घटाने से भाववल निकलता है।

भाव पर शुभाशुभ दृष्टि कैसे निकाली जाती है यह विस्तृत विषय है। जातक पद्धति आदि से समझना चाहिये। 🗸

ऊपर जो ग्रह बल और भाव बल के विषय में कुछ रूप रेखा मात्र दिखाई गई है वह केवल परिचय मात्र है। फल दीपिका के चतुर्थं अध्याय में मंत्रेश्वर ने यही विषय बतलाया है। अब नीचे फलदीपिका के श्लोकों का भावार्थं बताया जाता है:—

<sup>\*</sup>जो ग्रह भाव का स्वामी हो।

<sup>√</sup>प्रहों का षड्बल तथा भाव बल का विस्तृत परिचय प्राप्त करने के लिये देखिये (१) केशवी जातक, (२) श्रीपित पद्धित तथा वटश्रेणि भूदेव प्रणीत जातक-पद्धित ।

वीर्यं षड्विधसाह कालजबलं चेष्टाबलं स्वोच्चजं दिग्वीर्यं त्वयनो द्भवं दिविषदां स्थानो द्भवं च क्रमात् । निश्यारेन्दुसिताः परे दिवि सदा ज्ञः शुक्लपक्षे शुभाः कृष्णेऽन्ये च निजाब्दमासदिनहोरास्वङ्गिवृध्द्वचा क्रमात् ॥१॥

ग्रह का वल छः प्र कार का होता है काल वल, चेष्टावल, उच्च वल, दिक् वल, अयन वल और स्थान वल। मंगल चन्द्रमा और शुक्र रात्रि में वलवान् होते हैं—अन्य ग्रह दिन में। बुध रात्रि हो या दिन सदैव बलवान् समझा जाता है। शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह वलवान् होते हैं—अन्य ग्रह कृष्ण पक्ष में। अब्द पित को चौथाई रूप वल प्राप्त होता है। मास पित (जो ग्रह मास का स्वामी हो) को आधा रूप वल मिलता है। दिन पित (जन्म के दिन जिस ग्रह का वार हो) को है रूप तथा जन्म के समय जिस ग्रह की होरा हो उसे १ रूप वल मिलता है।। १।।

## राकाचन्द्रस्य चेष्टाबलमुदगयने भास्वतो वऋगानां

युद्धे चोद्दिस्थतानां स्फुटबहुलक्चां स्वोच्चवीर्यं स्वतुङ्गे । दिग्वीर्यं खेऽर्कभौमौ सृहृदि शशिसितौ विद्गुरू लग्नगौ चे-न्मन्देऽस्ते याम्यमार्गे बुधशनिशशिनोऽन्येऽयनास्ये परस्मिन् ॥२॥

चन्द्रमा को पूर्णिमा के दिन पूर्ण चेष्टावल प्राप्त होता है। सूर्य को उत्तर अयन में चेष्टावल मिलता है। अन्य ग्रह जब वक्री होते हैं तब उन्हें चेष्टा वल प्राप्त होता है। ग्रहों के युद्ध में जो अस्त न हो और जो उत्तर की ओर हो उसे विजयी समझना चाहिये। जब ग्रह अपने परमोच्च स्थान (अंश) परहो तब उसे पूर्ण उच्च वली समझना चाहिये।

अब दिक् बल बताते हैं। दशम में सूर्य और मंगल बली होते हैं। चन्द्रमा और शुक्र चतुर्थ में बली होते हैं। बुध और बृहस्पति लग्न में बली होते हैं। शनि सप्तम में। अब अयन बल बताते हैं। शनि बुघ और चन्द्र दक्षिण अयन में बलवान् होते हैं। अन्य ग्रह उत्तर अयन में।। २।।

> स्वोच्चस्वक्षंसुहृद्गृहेषु बलिनः षट्सु स्ववर्गेषु वा प्रोक्तं स्थानबलं चतुष्टयमुखात्पूर्णार्द्धपादाः क्रमात् । मध्याद्यन्तकषण्डमत्यंविनताः खेटा बलिष्ठाः क्रमात् मन्दारज्ञगुरूशनोब्जरवयो नैजे बले वर्द्धनाः ॥३॥

ग्रह को अपनी उच्च, स्व (अपनी) या मित्र राशि या छः वर्गों में स्थित होने के कारण जो बल प्राप्त होता है उसे स्थान बल कहते हैं।

ग्रह यदि केन्द्र में हो तो एक रूप बल मिलता है, पणफर में हो तो आघा रूप और यदि आपोक्लिम में हो तो चौथाई रूप बल मिलता है।

नपुंसक ग्रह राशि के मध्यम में (११° से २०°) पुरुष ग्रह राशि के प्रथम भाग (१° से १०° तक) में, तथा स्त्रीग्रह अंतिम भाग (२१° से ३०° तक) बली होते हैं।

नैसर्गिक बल में शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुऋ, चन्द्र तथा सूर्य ऋमशः अधिकाधिक बली होते हैं। अर्थात् शनि से बली मंगल, मंगल से बली बुध इत्यादि।। ३।।

> वकं गतो रुचिररिइमसमहपूर्णों नीचारिभांशसहितोऽपि भवेत्स खेटः । वीर्यान्वितस्तुहिनरिइमरिवोच्चिमत्र-स्वक्षेत्रगोऽपि विबलो हतदीधितिइचेत् ॥ ४ ॥

चाहे ग्रह अपनी नीच राशि या नीच अंश (नवांश) में भी हो यदि वह वकी है और सुन्दर किरण समूहों से पूर्ण है (अर्थात् अस्त नहीं है) तो बली समझा जाता है। चन्द्रमा की तरह—ग्रह चाहे वह उच्च राशि स्वराशि और मित्रराशि में भी क्यों न हो—यदि उसकी किरणें मर गई हों (सूर्य के समीप होने के कारण) तो वह निर्वल होता है। भावार्य यह है कि चाहे वृष या कर्क का ही चन्द्रमा क्यों न हो यदि वह अमावास्या का चन्द्र हो तो निर्वल है और चाहे वृश्चिक का ही चन्द्रमा क्यों न हो यदि पूर्णिमा तिथि है तो वह बली है। यह सिद्धान्त अन्य ग्रहों पर भी लागू करना चाहिये।। ४।।

तुङ्गस्था बलिनोऽखिलाश्च शशिनः श्लाघ्यं हि पक्षोद्भवं भानोदिग्बलमाह वऋगमने ताराप्रहाणां बलम् । कक्युं क्षाजघटालिगोहिरबलान्त्योक्षाश्चित्रपाश्चात्यगः

केतुस्तत्परिवेषधन्वसु बली चेन्द्वकंयोगो निशि॥ ५॥

सव ग्रह तुंगी (उच्च) होने से बली होते हैं। चन्द्रमा के पक्ष-बल को विशेष महत्त्व देना चाहिये। सूर्य के दिग्वल को मुख्यता है और अन्य ग्रहों के वक्र बल की।

राहु, कर्क, वृषभ, मेष, कुंभ और वृश्चिक में तथा केतु, मीन कन्या वृषभ और घनु के उत्तरार्द्ध में और परिवेष तथा इन्द्रचाप में बलवान् होते हैं यदि रात्रि का समय हो और सूर्य तथा चन्द्र का योग हो (अर्थात् सूर्य चन्द्र एक राशि में हों)।

रूपं मानुषभेऽलिभेऽङ्गिरपरेष्वद्धं बलं स्यात्तनोः तुल्यं स्वामिबलेन चोपचयगे नाथेऽतिवीर्योत्कटम् । स्वामीडचज्ञयुतेक्षिते कवियुते चान्यैरयुक्तेक्षिते शर्वर्या स्त्रिश्चि राज्ञयोऽहिन परे वीर्यान्विताः कीर्तिताः ॥६॥ यदि प्रथम भाव (लग्न) में मनुष्य राशि हो तो एक रूप बल मिलता है। यदि लग्न में वृध्विक हो तो है रूप बल मिलता है। और कोई राशि लग्न में हो तो है रूप बल प्राप्त होता है। लग्न को वही बल प्राप्त होता है जो उसके स्वामी लग्नेश का बल है। यदि लग्नेश उपचय में हों तो लग्न को बहुत बली समझना चाहिये। यदि लग्नेश उपचय हों बपने स्वामी बुध या बृहस्पित से युत हो या अपने स्वामी बुध या बृहस्पित से युत हो या अपने स्वामी बुध या बृहस्पित से युत वीक्षित न हो—तो भी लग्न को बलवान् समझना चाहिये। भावार्थ यह है कि शुक्र से युत होने को महत्त्व है—शुक्र की दृष्टि का उतना महत्त्व नहीं किन्तु लग्नेश बुध, बृहस्पित—इनकी युति हो या दृष्टि हो—दोनों बली बनाती हैं।

दिवा वली राशियाँ दिन में वली होती हैं। रात्रि वली राशियाँ रात्रि में वली होती हैं।। ६ ।।

(४) १२ राशि अर्थात् १२ रा. ० अं. ० क ० वि. में से परिवेष घटाइये यह इन्द्र चाप हुआ।

उदाहरण के लिये किसी के जन्म समय का स्पष्ट सूर्य ७-२६-११-३८ है। (१) स्पष्ट सूर्य ७-२६-११-३८

+ 8-83-20

<sup>(</sup>१) सूर्य स्पष्ट (राशि, कला, विकला में ४ रा. १३ अं. २० कला जोड़िये। जो योग आवे वह 'घूम हुआ।

<sup>(</sup>२) १२ राशि अर्थात् १२ रा. ० अ. ० क. ० वि. ० में से 'घूम घटाइये जो बचे वह 'व्यतीपात हुआ।

<sup>(</sup>३) व्यतीपात की राशि, अंश कला विकला में ६ राशि अर्थात् ६-०-० जोड़िये यह परिवेष हआ।

११-२०-२८-२२ व्यतीपात

# स्वोच्चे पूर्णं स्वत्रिकोणे त्रिपादं स्वक्षेत्रऽद्धं वित्रभे पादमव । द्विट्क्षेत्रेऽल्पं नीचगेऽस्तं गतेऽपि क्षेत्रं वीयं निष्फलं स्याद् ग्रहानाम् ॥

यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो उसे १ रूप वल प्राप्त होता है, यदि मूल त्रिकोण राशि में हो तो ३।४ रूप स्वराशि में १।२ रूप, मित्र राशि में १।४। शत्रु राशि में वहुत कम वल मिलता है। यदि ग्रह नीच राशि में हो या अस्त हो तो उसे कुछ वल नहीं मिलता।। ७।।

# केंन्द्रे ग्रहाणामुदितं बलं यत्सुखे नभस्यस्तगृहे विलग्ने । उपर्युपर्युक्तपदक्रमेण बलाभिवृद्धि हि विकल्पयन्ति ।।८॥

चारों केन्द्रों में किसका कितना महत्त्व है यह बतलाते हैं। लग्न में पूर्ण बली, सप्तम में ३।४, दशम में १।२ और चतुर्थ में १।४ ॥ ८ ॥ अब किस दृष्टि को क्या महत्त्व देना यह समझाते हैं:—

श्रेष्ठेति सा सप्तमदृष्टिरेव सर्वत्र वाच्या न तथाऽन्यदृष्टिः । योगादिषु न्यूनफलप्रदेति विशेषदृष्टिनं तु कैश्चिदुक्ता ॥ ९ ॥ सर्वत्र सप्तम दृष्टि को ही श्रेष्ठ समझना चाहिये। अन्य दृष्टि (नवम, पंचम आदि) का वह प्रभाव नहीं है। किन्तु कुछ अन्य आचार्यों का मत

| (₹) | ११-२०-२८-२२<br>— ६- ०- ०- ०                    |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|
| (*) | ५-२०-२८-२२ परिवेष<br>१२- ०- ०- ०<br>५-२०-२८-२२ |  |  |
|     | ६- १-३१-३८ इन्द्रचाप                           |  |  |

है कि जहाँ 'योग का विचार करना हो वहां गुरु की नवम पचम (विशेष दृष्टि) मंगल की चतुर्थ, अष्टम (विशेष दृष्टि) तथा शनि की तृतीय, दशम (विशेष दृष्टि) भी सप्तम की भौति ही पूर्ण फल देने वाली होती है ।। ९ ।।

ग्रहों की मित्रता या शत्रुता दो प्रकार की होती हैं—नै सर्गिक तथा तात्कालिक—इनमें किसको क्या महत्त्व देना यह बतलाते हैं:—
नैसर्गिक शत्रुसुहृत्त्वमेव भवेत्प्रमाणं फलकारि सम्यक्।
तात्कालिक कार्यवशेन वाच्यं तच्छत्रुमित्रत्वमनित्यमेव ।।१०।।

ग्रहों की नैसर्गिक या स्वाभाविक मित्रता, शत्रुता आदि ही विशेष फल देने वाली होती है—तात्कालिक शत्रुता, मित्रता कार्यवश कहनी चाहिये—वह स्थायी नहीं होती।

(जो ग्रह नैसर्गिक शत्रु हैं—वह एक की महादशा एक की अन्तर्दशा होने पर अच्छा फल नहीं दिखाते। लग्न का शत्रु, या जिस भाव का विचार करना है उस भावेश का शत्रु भी अपनी दशा अन्तर्दशा में अपने शत्रु के भाव की विगाड़ता है—यह सब विचार करना चाहिये।)

> निःशेषदोषहरणे शुभवर्द्धने च वीर्यं गुरोरधिकमस्त्यिखलग्रहेभ्यः । तद्वीर्यपाददलशक्तिभृतौ ज्ञशुत्रौ चान्द्रं बलं तु निखलग्रहवीर्यबीजम् ॥ ११॥

१. मूल संस्कृत श्लोक में 'कार्यवश शब्द आया है। यद्यपि फल-दीपिका जातक का ग्रंथ है—प्रश्न का नहीं, तथापि प्रश्न कुंडली में 'कार्य' होगा या नहीं—इसमें तात्कालिक संबंध देखना।

सब दोषों को दूर करने में और शुभ फल को बढ़ाने में वृहस्पति सबसे अधिक शक्तिशाली है। जितनी शुभता की सामर्थ्य वृहस्पति की है उसकी आधी शुक्र की समझनी चाहिये और शुक्र से आधी सामर्थ्य बुध की। लेकिन चन्द्रमा का बल सब ग्रहों की सामर्थ्य का बीज (मूल) है।

#### चन्द्रक्रियादि

अव चन्द्रिक्या, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवेला कैसे निकालना और उनका क्या फल है यह बताते हैं। जन्मकुंडली विचार, प्रश्न कुंडली विचार तथा मुहूर्त विचार तीनों में चन्द्र किया, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवेला का विचार करें। चन्द्र किया कुल ६० होती हैं। चन्द्र अवस्था १२ तथा चन्द्र वेला ३६।

# जन्मर्कविघटी नीतंर्ज्ञानाङ्गैर्ननयैभंजेत्। लब्धारचन्द्रक्रियावस्थावेलाख्यास्तत्फलं क्रमात् ॥१२॥

यह देखिये कि किस नक्षत्र में जन्म है या प्रश्न या मुहूर्त के समय कौन-सा नक्षत्र है। जितने घड़ी और पल व्यतीत हो चुके हों—उनके पल बना लीजिये:—

- (१) चन्द्रित्रया—इन पलों में ६० का भाग दीजिये—जो भजनफल आवे उसका फल नीचे १३-१५ श्लोकों में बताया है।
- (२) जन्म मुह्तं या प्रश्न के समय जितना नक्षत्र बीत चुका है— उसकी पल बना लीजिये। ३०० का भाग दीजिये। जो लब्बि या भजनफल आया वह चन्द्र-अवस्था हुई। प्रत्येक का फल नीचे १६वें श्लोक में बताया गया है।
- (३) जन्म, प्रश्न या मुहूर्त के समय जितने घड़ी, पल बीत चुके हैं— उनके पल बनाकर १०० का भाग दीजिये। जो लब्बि या भजनफल आवे वह चन्द्रवेला हुई। प्रत्येक चन्द्र वेला का फल आगे श्लोक १७-१९ में बताया है।

#### चन्द्रिया फल

स्थानाद्श्रष्टस्तपस्वी परयुवतिरतो द्यूतकृद्धस्तिमुख्याह्वा सिहासनस्थो नरपितरि हा दण्डनेता गुणी च।
निष्प्राणि द्युत्रमूर्द्धा क्षतकरचरणो बन्धनस्थो विनष्टो
राजा वेदानधीते स्विपिति सुचिरतः संस्मृतो धर्मकर्ता ॥१३॥
सद्वंत्रयो निधिसंगतः श्रुतकुलो व्याख्यापरः शत्रुहा
रोगी शत्रुजितः स्वदेशचिलतो भृत्यो विनष्टार्थकः।
अस्थानो च सुमन्त्रकः परमहीभर्ता सभार्यो गजत्रस्तः संयुगभीतिमानितभयो लीनोन्नदाताग्निगः ॥१४॥
श्रुद्बाधासिहतोऽन्नमित्त विचरन्मांसानोऽस्त्रक्षतः
सोद्वाहो धृतकन्दुको विहरित द्यूतेर्नृपो दुःखितः।
श्रय्यास्थो रिपुसेवितश्च ससुहृद्योगी च भार्यान्वितो

मिष्टाशी च पयः विबन् सुकृतकृत् स्वस्थस्तथास्ते सुखम् ॥१५॥

(१) स्थान म्रष्ट, (२) तपस्वी, (३) दूसरे की युवती में रत, (४) जुआ खेलने वाला, (५) मुख्य हाथी पर चढ़ा हुआ, (६) सिंहासन पर बैठा हुआ, (७) राजा, (८) शत्रुओं का नाश करने वाला, (९) सेना-पति या फौजदार, (१०) गुणी।

(११) निष्प्राण (निःशक्त या मरा हुआ), (१२) जिसका सिर कटा हुआ है, (१३) जिसके हाथ और पैर में चोट लगी हुई है, (१४) गिरफ्तार (बन्धन में), (१५) विनष्ट, (१६) राजा, (१७) वेदों को पढ़ता है, (१८) सोता है, (१९) सच्चिरित्र, (२०) धर्माचरण करने वाला।

<sup>(</sup>२१) अच्छे वंश (कुल) का (२२) खजाना प्राप्त करने वाला,

- (२३) प्रसिद्ध या विद्वान् कुल का, (२४) व्याख्या करने वाला, (२५) शत्रुओं का नाश करने वाला, (२६) रोगी (२७) शत्रुओं से हराया हुआ, (२८) जिसने अपना देश छोड़ दिया है, (२९) नौकर, (३०) जिसका धन नष्ट हो गया है।
- (३१) राजसभा में रहने वाला, (३२) अच्छा मंत्री या विचार देने वाला, (३३) दूसरे की पृथ्वी का स्वामी, (३४) पत्नी सहित, (३५) हाथी से डरा हुआ, (३६) डरपोक, (३७) बहुत डरा हुआ, (३८) छिप-कर रहने वाला, (३९) जो दूसरों को अन्न देता हो, (४०) अग्नि में पड़ा हुआ।
- (४१) भूखा, (४२) अन्न खाता हुआ, (४३) म्रमण करने वाला, (४४) मांस खाने वाला, (४५) अस्त्र से जिसको घाव लगा है, (४६) विवाहित, (४७) जिसके हाथ में गेंद है, (४८) जुआ खेलने वाला, (४९) राजा, (५०) दु:खित ।
- (५१) शय्या में लेटा हुआ, (५२) जिसकी सेवा शत्रु करें, (५३) मित्र सहित, (५४) योगी, (५५) भार्या सहित, (५६) मिठाई खाने वाला, (५७) दूघ पीने वाला, (५८) अच्छे कर्म करने वाला, (५९) स्वस्य, (६०) सुखी।। १३-१५।।

#### चन्द्र-अवस्था फल

आत्मस्थानात्त्रवासो महितनृपहितो दासता प्राणहानि-भू पालत्वं स्ववंशोचितगुणनिरतो रोग आस्थानवत्त्वम् । भीतिः क्षुद्बाघितत्वं युवतिपरिणयो रम्यशय्यानुषक्ति मृष्टाशित्वं च गोता इति नियमवशात्सिः द्विरिन्दोरवस्था ॥१६॥

(१) अपने घर से बाहर गया हुआ, (२) किसी वड़े राजा का कृपा पात्र, (३) दासता से प्राण हानि, (४) भूपालत्व (राजत्व), (५) अपने कुलोचित गुणों से युक्त, (६) रोग, (७) राज दरबार में होना, (८) भय, (९) भूख से व्याकुल (१०) युवती से विवाह, (११) सुन्दर शय्या में आराम की इच्छा, (१२) उत्तम भोजन करने वाला ॥ १६ ॥

#### चन्द्रवेला-फल

मूर्द्धामयो मृदितता यजनं सुखस्थो
नेत्रामयः सुखितता वनिताविहारः ।
उप्रज्वरः कनकभूषणमश्रुमोक्षः
क्ष्वेला नं निध्वनं जठरस्य रोगः ॥ १७ ॥
क्रीडा जले हसनचित्रविलेखने च
क्रोधश्च नृत्तकरणं घृतभुक्तिनिद्रे ।
दानिक्रया दशनरुक् कलहः प्रयाणमुन्मत्तता च सलिलाप्लवनं विरोधः ॥ १८ ॥

स्वेच छारनानं क्षुद्भयं कारत्रलाभं स्वेर गोष्ठी योधनं पुण्यकर्म। पापा चारः ऋरव मा प्रहर्षं प्राज्ञैरेवं चन्द्रवेला प्रदिष्टा।। १९।।

३६ चन्द्र वेलाओं का फल निम्नलिखित है:-

- (१) सिरदर्द, (२) प्रसन्नता, (३) यज्ञ करना, (४) सुखी या सुखपूर्वक बैठा हुआ, (५) नेत्र रोग, (६) सुखी होना, (७) स्त्रियों से विहार, (८) तीव्र ज्वर, (९) सोने के आभूषण, (१०) नेत्रों से आंसू बहाते हुए, (११) जहर खाना, (१२) संभोग करना।
- (१३) पेट का रोग, (१४) जल में क्रीड़ा करना, हंसना, चित्रकला करना, (१५) क्रोघ, (१६) नृत्य करना, (१७) घी खाना, (१८) सोना (निद्रा), (१९) दान देना, (२०) दांत का रोग, (२१) कलह (झगड़ा), (२२) यात्रा करना, (२३) उन्मत्तता, (नशा या पागलपन), (२४) पानी में तैरना।
- (२५) विरोध, (२६) अपनी इच्छा से स्नान करना, (२७) भूख, (२८) भय, (२९) शास्त्राध्ययन, (३०) अपनी मनमानी करने वाला, (३१) गोष्ठी (दोस्तों के साथ गपशप), (३२) युद्ध करना, (३३) पुण्य कर्म, (३४) पापाचार, (३४) क्रूर कर्म करने वाला, (३६) हर्ष ॥१९॥

### चन्त्र किया देखने के लिये एक नक्षत्र के ६० भाग

अं. क. वि.

१३ अंश २० कला एक नक्षत्र का मान होता है। प्रत्येक भाग १३ कला, २० विकला का होता है।

अंश कला विकला अं. क. वि.

अं. क. वि. (१)0-१३-२०(१६)३-३३-२० (३१) ६-५३-२०(४६)१०-१३-२० (2)0-28-80(80)3-88-80 (35) 0- 8-80(80)80-58-80 (3)0-80-0(28)8-0-0(33) 6-20-0(88)80-80-0 (x) o-4 =- 70 (18) x-1 =- 40 (38) 0- == 5- 20 (88) 10-4 =- 20 (4) १- ६-४० (२०) ४-२६-४० (३५) ७-४६-४० (५०) ११- ६-४० ( = ) १-२0- 0 ( २१) ४-४0- 0 ( ३६) ८- 0- 0 ( 4१) ११-२0- 0 (७) १-३३-२० (२२) ४-५३-२० (३७) ८-१३-२० (५२) ११-३३-२० (८) १-४६-४० (२३) ५- ६-४० (३८) ८-२६-४० (५३) ११-४६-४० (9) 7- 0- 0(28) 4-70- 0 (39) 6-80- 0 (48) 87- 0- 0 (१०) २-१३-२०(२५) ५-३३-२० (४०) ८-५३-२०(५५) १२-१३-२० (११) २-२६-४० (२६) 4-४६-४० (४१) ९- ६-४० (५६) १२-३६-४० (१२) २-४०- ० (२७) ६- ०- ० (४२) ९-२०- ० (५७) १२-४०- ० (१३) २-५३-२०(२८) ६-१३-२० (४३) ९-३३-२०(५८) १२-५३-२० (१४) ३- ६-४० (२८) ६-२६-४० (४४) ९-४६-४० (५९) १३- ६-४०

उदाहरणं के लिये किसी का चन्द्र स्पष्ट ११-२०-३७-२१ है तो रेक्ती नक्षत्र का मान ११-१६-४० से १२-०-० तक होने से

(१५) ३-२०- 0 (३०) ६-४०- 0 (४५) १०-०- 0 (६०) १३- २०-०

११-२0-३७-२१ स्पष्ट चन्द्र 88-88-80- 0 रेवती नक्षत्र का प्रारंभ गतः रेवती नक्षत्र 3-40-78

अब ऊपर की सारिणी (टेबिल) देखने से विदित हुआ कि ३-४६-४० पर १७वां भाग व्यतीत हो गया। १८वां भाग ४-०-० पर समाप्त होता है। इस कारण १७ भाग गत होने से १७वें भाग का चन्द्र किया का फल हुआ जो वेदों को पढ़ता है। अर्थात् ऐसा व्यक्ति विद्वान् होता है।

चन्द्र-अवस्था देखने के लिये एक नक्षत्र के १२ भाग किये १३ अंश, २० कला एक नक्षत्र का मान होता हैं। एक भाग का मान १-६-४० हुआ।

अं. क. वि. अं. क. वि. अं. क. वि.

- (१)१- ६-४० (५)4-३३-२० (९) १०- ०- ०
- (२) २-१३-२० (६) ६-४०- ० (१०) ११- ६-४०
- (३) ३-२०- ० (७) ७-४६-४० (११) १२-१३-२०
- (x) x-2 =-x0 (C) C-43-70 (87) 83-70- 0

उदाहरण के लिये गत रेवती नक्षत्र ३°-५७'-२१" है (गत नक्षत्र का मान कैसे निकालना है यह चन्द्र किया के उदाहरण में ऊपर बताया गया है)।

(३) भाग ३°-२०"-०" पर समाप्त होता है। (४) भाग ४°२६'४० पर समाप्त होगा। इस प्रकार ४ थे भाग का फल हुआ भूपालत्व अर्थात् सम्मान। चन्द्र वेला देखने के लिए एक नक्षत्र को ३६ भागों में विभाजित किया। एक नक्षत्र का मान १३°-२०' होता है। प्रत्येक भाग का मान २२ कला. १३ विकला २० प्रतिविकला हुआ।

चन्द्र वेला देखने के लिये एक नक्षत्र को ३६ भागों में विभाजित किया। एक नक्षत्र का मान १३°-२०′ होता है। प्रत्येक भाग का मान ०-२२ कला, १३ विकला २० प्रतिविकला हुआ।

#### चन्द्र वेला सारिणी.

अ. क. वि. प्र.वि. अं. क. वि. प्र.वि. अं. क. वि. प्र.वि.

(१)0-२२-१३-२० (१३) ४-४८-५३-२० (२५) ९-१५-३३-२० (२)0-88-28-80 (१४) 4-११- ६-४0 (२६) ९-३७-४६-४० (३)१- ६-४०- ० (१५) ५-३३-२०- ० (26) 80- 0- 0- 0 (४) १-२८-५३-२० (१६) ५-५५-३३-२० (२८) १०-२२-१३-२० (4) १-4१- ६-४० (१७) ६-१७-४६-४० (79) १०-४४-२६-४० (६) २-१३-२०- 0 (१८) ६-४०- 0- 0 (30) ११- ६-४०- 0 (6) 7-34-33-70 (88) 6- 7-83-70 (38) 88-76-43-70 (८) २-५७-४६-४० (२०) ७-२४-२६-४० (३२) ११-५१- ६-४० (9) 3-70- 0- 0 (78) 4-86- 0 (33) 87-83-70- 0 (१०) ३-४२-१३-२० (२२) ८- ८-५३-२० (३४) १२-३५-३३-२० (११) ४- ४-२६-४० (२३) ८-३१- ६-४० (३५) १२-५७-४६-४० (१२)४-२६-४०- 0 (२४) ८-५३-२०- 0 (३६)१३-२०- 0- 0

उदाहरण के लिये गत रेवती नक्षत्र ३ अं. ५७ क. २१ वि. है। (देखिये पृष्ठ ९५)। भाग (१०) ३-४२-१३-२० पर समाप्त होता है। भाग (११) ४-४-२६-४० पर समाप्त होता है। इस कारण गत भाग (१०) हुआ। इसका फल 'आँसू बहाते हुए' दिया गया है। अर्थात् ऐसा जातक दुःखी रहेगा।

# जातके च मुहूर्ते च प्रश्ने चन्द्रिक्रयादयः । सम्यक् फलप्रदास्तस्माद्विशेषेण विचिन्तयेत् ॥ २० ॥

जन्म कुंडली, मुहूर्त तथा प्रश्न कुंडली में चन्द्रित्रया आदि का फल बहुत मिलता है इसलिये इनका विशेष विचार करें।। २०।।

पक्षोद्भवं हिमकरस्य विशेष्शमाहुः
स्थानोद्भवं तु बलमप्यधिकं परेषाम् ।
तत्संप्रयुक्तमितरेरिधकाधिकं स्यादन्यानि तेन सदृशानि बहूनि ते स्युः ॥ २१ ॥

चन्द्रमा के पक्षवल को विशिष्ट (विशेष महत्त्व का ) कहा है। अन्य ग्रहों के स्थान वल को विशेष महत्त्व देना चाहिये।

वैसे कई प्रकार के वलों के योग से—षड् वल पिंड में ग्रहों के षड्वलों का योग—किसी का किसी से अधिक हो जाता है क्योंकि कई प्रकार के बलों में कोई किसी प्रकार के वल में अधिक होता है, कोई किसी अन्य प्रकार के वल में।

#### बलपिड

सार्द्धानि षशतीक्ष्णकरो बलीयान् चन्द्रस्तु षशपञ्च वसुन्धराजः सप्तेन्दुसूनो रविवद्गुरोस्तु सार्द्धानि पञ्चाथ सितो बली स्यात्।२२॥

अब यह बात बताते हैं कि कितने 'रूप' चल प्राप्त होने पर ग्रह को बली कहना।

सूर्य को यदि ६।। रूप वल प्राप्त हों तो वह वली कहलाता है। चन्द्रमा ६ रूप वल मिलने से वली और मंगल ५ रूप बल प्राप्त करने से ही बली समझा जाता है। इसी प्रकार बुध को ७ रूप, बृहस्पति को ६१। और शुक्र को ५।। रूप बल प्राप्त होने से वह बली कहलाता है।। २२।।

मन्दस्तु पञ्चैव हि षड्बलानां संयोग एवापरथान्यथा स्यः। एवं ग्रहाणां स्वबलाबलानि विचिन्त्य सम्यक्कथयेत्फलानि।।२३॥

शिन को यदि ५ रूप वल भी प्राप्त हो तो वह बली कहलाता है। यदि किसी ग्रह का षड्वल पिंड ऊपर बतायी गई संख्या से कम हो तो वह निर्वल समझा जावेगा। इस प्रकार किस ग्रह का कितना बल है यह अच्छी तरह विचार कर फलादेश करना चाहिये।। २३।। ग्रहों को षड्बल पिंड में—प्रत्येक को कितने रूप प्राप्त होने से वह बली समझा जाना चाहिये यह बता चुके हैं। अब अन्य शास्त्रों के आघार पर यह बताया जाता है कि (१) स्थान, (२) दिक्, (३) चेष्टा, (४) काल और (५) और अयन—इन पांच प्रकार के बलों में प्रत्येक को कितना बल मिलने से वह बली समझा जावे। नैसींगक बल में कम-से-कम कितने रूप मिलने चाहिएं यह इसलिये नहीं कहा क्योंकि नैसींगक बल का परिमाण, प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक कुंडली में एक ही होता है।

| ग्रह     | स्थान  | दिक्   | चेष्टा | काल    | अयन    | योग    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | रू. ष. | रू. ष. | रू. ष. | रू. ष. | रू. प. | रू. व. |
| सूर्य    | 2-84   | 0-34   | 0-40   | १-५२   | o-30   | ६-३२   |
| चन्द्र   | 7-83   | ०-५०   | 0-₹0   | १-४०   | 0-80   | ५-५३   |
| मंगल _   | १-३६   | o-₹ o  | ٥-४٥   | १- ७   | ०-२०   | 8-63   |
| बुघ      | 7-84   | 0-34   | ०-५०   | १-५२   | o-₹0   | ६-३२   |
| बृहस्पति | 2-84   | 0-34   | 0-40   | १-५२   | ο-ξο   | ६-३२   |
| शुक      | 7-83   | 0-40   | ०-३०   | - 8-80 | 0-80   | ५-५३   |
| शनि      | १-३६   | 0-₹0   | ٥-४٥   | १- ७   | ०-२०   | 8-63   |

एक रूप में ६० षष्ट्यंश होते हैं। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये कि श्लोक २२ में तो यह कह दिया कि सूर्य के ६ प्रकार के बलों का योग ६॥ (६ रूप ३० षष्ट्यंश) हो तो बली समझना और यहाँ केवल पांच प्रकार के बलों का योग ६ रूप ३२ षष्ट्यंश बता दिया। यह इसी प्रकार है जैसे परीक्षा में ६ पत्र हों तो टोटल में ३३ प्रतिशत में पास (सफल या उत्तीणं) समझा जाता है, परन्तु प्रति पत्र में ४० प्रतिशत से पास समझा जावे।

अब भाव बल बताते हैं :--

लग्नादिकानामधिपस्य पिण्डे रूपान्यिते तद्बलपिण्डमाहुः। गृहस्य यस्यां दिशादिग्बलं स्यात्तद्भाववीर्यं सहितस्य दृष्ट्या॥२४॥

लग्न आदि किसी भाव का वल निकालना हो तो—जिस भाव का बल निकालना है तो उस भावेश को जितना बल (जितने रूप) प्राप्त हों' उसमें भाव दिक्बल तथा भाव पर जो दृक्बल हो वह जोड़ने से भाव बल निकल आता है भाव यदि अपने स्वामी, बृहस्पति, शुक्र या बुध से युत हो या अपने स्वामी, बृहस्पति, बुध से दृष्ट हो तो वह वल भी जोड़ना चाहिये। देखिये श्लोक ६ की व्याख्या पृष्ठ ८८।। २४।।

भाव बल निकालने का प्रयोजन यह है कि भाव बली है तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा। भाव निर्वल है तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल अल्प होगा, अशुभ फल अधिक होगा।

१. एक टीकाकार ने लिखा है कि भावेश बल में एक रूप और जोड़ दें।

#### पाँचवाँ अध्याय

## कर्माजीव प्रकरण

इस पाँचवें अध्याय का नाम है "कर्माजीवः" अर्थात् किस कर्म (कार्य के करने) से या किस उपाय से या स्थान से आजीविका (जीवन चलाने का साघन)घन की प्राप्ति होगी। प्रायः बहुत से मनुष्य अपनी जन्मकुण्डली दिखाते समय यह पूछते हैं कि किस साघन से विशेष घन प्राप्ति की आशा है अथवा किस रोजगार या घन्चे से विशेष लाभ हो सकता है। उसी विषय को इस अध्याय में समझाया गया है।

अर्थाप्ति कथये द्विलग्नशिनोः प्राबल्यतः खेचरैः कर्मस्थैः पितृमातृशात्रवसुहुद्भात्रादिभिः स्रीधनात् । भृत्याद्वा दिननाथलग्नशिशनां मध्ये बलीयांस्ततः कर्मेशस्थनवांशराशिपवशाद्वृत्ति जगुस्तद्विदः ॥ १ ॥

घन प्राप्ति कराने वाला कौनसा ग्रह है ? लग्न और चन्द्रमा इन दोनों में जो बलवान् हो उससे दशम में कौनसा ग्रह है ? सूर्य हो तो पिता द्वारा धनप्राप्ति, चन्द्रमा हो तो माता से, मंगल हो तो शत्रु से, बुध हो तो मित्रों से, बृहस्पित हो तो भाई आदि से, शुक्र हो तो स्त्री से, शिन हो तो नौकरों से।

ऊपर रिक्तेदारों का निर्देश मात्र कर दिया गया है। जब ये ज्योतिष की पुस्तकों बनी थीं तब भारतवर्ष में आय के कार्य और साघन बहुत सीमित थे। किन्तु आजकल कारखाने, मशीनरी, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट आदि अनेक साघन नये हो गये हैं। इस कारण सूर्य से केवल

पिता ही नहीं कहना किन्तु सूर्य से जिन-जिन बातों का विचार किया जाता है उन सब साघनों में से एक या अधिक से द्रव्य प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि से समझना चाहिये। यदि लग्न से दशम में बलवान् चन्द्रमा हो तो सफ़द वस्तुओं से, जल से उत्पन्न पदार्थों से, चांदी से, मोती से, जल (समुद्र) से पार देशों से, व्यापार से, जनता के उपयोग में आनेवाले पदार्थों से घन प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से विविध साघनों द्वारा चन प्राप्ति कहनी चाहिये।

लग्न या चन्द्रमा से दशम में कौन सा ग्रह है। वह ग्रह अपने मार्ग से घन प्राप्ति करावेगा यह एक वात वतायी। अब दूसरी बात वताते हैं। यह देखिये कि लग्न, सूर्य और दशम इन तीनों में बलवान् कौन है। जो इन तीनों में अधिक बलवान् हो उससे दशम राशि कौनसी पड़ती है? उस दशम राशि का स्वामी किस नवांश में है? उस नवांश का स्वामी कौनसा ग्रह है? जो ग्रह आवे उस ग्रह के गुण, स्वभाव, साघन से जातक को घन प्राप्ति होगी। उदाहरण के लिये एक कुण्डली दी जाती है। इसमें सिंह लग्न है, सूर्य वृश्चिक में है,

और चन्द्रमा मीन में है। मान लीजिये लग्न सबसे बलवान् है तो लग्न से दशम वृष राशि हुई। इसका स्वामी शुक्र मान लीजिये तुला राशि में ५ अंश का है तो शुक्र वृश्चिक नवांश में हुआ क्योंकि तुला राशि के ३°-२०' से ६°-४०' तक वृश्चिक नवांश रहता है। वृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल है।



इस कारण मंगल के स्वभाव, गुण, साधन और वृत्ति द्वारा धन लाभ कहेंगे।

यदि सूर्यं बलवान् हो तो सूर्यं वृश्चिक में है इससे दशम सिंह राशि

हुई, इसका स्वामी सूर्य हुआ। यह मान लीजिये २६० का वृश्चिक में है। इस कारण कुम्भ नवांश में होने से (क्योंकि वृश्चिक राशि में २३°-२०' से २६°-४० तक कुम्भ नवांश होता है) सूर्य का नवांशेश शनि हुआ (क्योंकि कुम्भ का स्वामी शनि होता है)। इस कारण शनि स्वभाव, शनि प्रकृति, शनि स्वरूप, शनि सम्बन्धित व्यापार, कार्य, पदार्थों से जातक को लाभ होगा। अब तीसरा उदाहरण लीजिये। मान लीजिये चन्द्रमा सबसे वलवान् है । तो चन्द्रमा से दशम घनु राशि हुई। घनु का स्वामी वृहस्पति हुआ। अव यदि वृहस्पति कन्या में १५° का है तो पञ्चम नवांश में होने के कारण वृष नवांश में हुआ (क्योंकि कन्या राशि में १३°-२०' से १६°-४०' तक वृष का नवांश रहता है) जिसका स्वामी शुक्र है। इस कारण शुक्र की आकृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वभाव, गुण, वर्म वाले व्यक्तियों से तथा शुक्र से सम्वन्वित व्यापारों से लाभ होगा। ऊपर यह बताया गया है कि लग्न सूर्य और चन्द्रमा उनसे दशम राशि के स्वामी के नवांश के स्वामी के अनुसार धन लाभ होता है । क्या इनमें (लग्न, सूर्य, चन्द्र में) जो सबसे बली हों केवल उससे विचार किया जाय ? बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि तींनों से विचार करना चाहिये क्योंकि किसी-किसी को तो एक ही प्रकार से घन लाभ होता है और किसी-किसी को अनेक उपायों और मार्गों द्वारा घन प्राप्ति होती रहती है।

फलद्रुमैर्मन्त्रजपेश्च शाठ्याद्यूतानृतैः कंबलभेषजाद्यैः । धातुक्रियाद्वा क्षितिपालपूज्याज्जीवत्यसौ पङ्कजवल्लभांशे ॥२॥

जलोद्भवानां कयविक्रयेण कृषिकियागोमहिषीसमुत्यैः । तीर्थाटनाद्वा वनिताश्रयाद्वा निशाकरांशे वसनकयाद्वा ॥ ३ ॥ भौमांशके घातुरणप्रहारैर्महानसाद्भूमिवशात्सुवर्णात् । परोपतापायुषसाहसैर्वा म्लेच्छाश्रयात्सूचकचोरवृत्या ॥४॥

काव्यागमैलेंखकलिप्युपायैज्योंतिर्गणज्ञानवशाद्बुघांशे । परार्थवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहितव्याजवशात्प्रवृत्तिः ॥ ५ ॥

जीवांशके भूसुरदेवतानां समाश्रयाद्भू मिपतिप्रसादात् । पुराणशास्त्रागमनीतिमार्गाद्धर्मीषदेशेन कुसीदवृत्या ॥ ६ ॥

स्त्रीसंश्रयाद्गोमहिषीगजाञ्चस्तौँयत्रिकैवि रजतैञ्च गन्धैः । क्षीराद्यलङ्कारपटीपटाद्यैः शुक्रांशकेऽमात्यगुणैः कवित्वात् ॥७॥

शन्यंशके मूलफलैः श्रमेण प्रेष्यैः खलैर्नीचधनैः कुधान्यैः। भारोद्वहात्कुत्सितमार्गवृत्या शिल्पादिभिर्दारुमयैर्वधाद्यैः॥ ८॥

ऊपर यह बताया गया है कि सूर्य, चन्द्र, लग्न से दशमेश के नवांश राशि स्वामी के पदार्थ और कार्यों से लाभ होता है। किस ग्रह के क्या-क्या पदार्थ और कार्य समझें यह नीचें बताया जाता है।

सूर्य:—फल, फल वृक्ष, मन्त्र, जप, शठता (चालाकी, घोखा, शैतानी), जुआ, झूठ बोलना, कम्बल, ऊन, ऊनी वस्त्र, दवा, दवा के पदार्थ, घातु किया, (विविध घातुओं का कार्य) किसी सम्मानित व्यक्ति की या राजा की (या सरकार की) नौकरी द्वारा।

चन्द्रमाः—जल से उत्पन्न पदार्थ, (मोती, मूंगा, सिंघाड़ा) अथवा जल-पार देशों से आने-जाने वाले माल से) खेती से, गाय, भेंस, दूघ, दही, घी आदि से, तीर्थाटन से, किसी स्त्री के आश्रय से, या कपड़े की ख़रीद-फरोस्त से। मंगलः —यदि नवांश का स्वामी मंगल हो तो आय के निम्नलिखित सावन हैं: —वातु (लोहा, तांवा, आदि विविध घातुओं का कार्य, विजली, रेडियो आदि) लड़ाई-झगड़ा, युद्ध, डाकाजनी, फौज की नौकरी, सोना (सोने की ख़रीद-फरोड़त या सुनार या सर्राफ का काम), भोजन बनाने का (क्योंकि यह अग्नि से सम्बन्धित कार्य है) रेस्टोरेन्ट, होटल, आदि का कार्य, दूसरे को कष्ट या पीड़ा पहुंचा कर शस्त्र या हथियार द्वारा, साहस के कार्यों से, म्लेच्छों के आश्रय से, ख़ुफिया विभाग में काम करने से, पुलिस का कार्य या मुखबिर की हैसियत से, या चोरी से वन की प्राप्ति होती है।

बुध: --यदि नवांशेश बुध हो तो काव्य से, धार्मिक ग्रन्थों द्वारा, लेखक वृत्ति से (जिसमें लिखने-पढ़ने का काम अधिक पड़ता हो) किसी उपाय से (चतुरता, दलाली, कमीशन आदि) ज्योतिष से, पांडित्य से, दूसरे के लिये वेद आदि के अध्ययन से, पुरोहिती के कार्य से या बहानेवाजी से द्रव्य उपार्जन होता है।

हमारे विचार से आजकल की परिस्थित को देखते हुए समाचार पत्रों में कार्य करने से, संवाददाता होने से, रेल, डाक, तार आदि विभागों में कार्य करने से या विदेशी दूतावासों में नौकरी करने से भी "बुव" द्रव्योपार्जन करवा सकता है। पुस्तक लेखन, आढ़त का कार्य यह सभी बुध के अन्तर्गत आ जाते हैं।

बृहस्पति: —यदि नवांशेश वृहस्पति हो तो ब्राह्मणों का आश्रय लेने से, देवालयों में रहने से, या मन्दिरों या मठों के आश्रय में रहने से, या राजा की कृपा द्वारा, पुराण, शास्त्र, वेदादि, के पठन-पाठन से, ीति के मार्ग में रहने से (अर्थात् सद्वृत्ति से, सुनीति से, अनीति और अन्याय द्वारा नहीं) घर्म के उपदेश द्वारा घन का लाभ होता है। बृहस्पति एक और प्रकार से भी घन लाभ कराता है वह है ब्याज (सूद) द्वारा। जिन व्यक्तियों को सूद की काफी आमदनी होती है उनकी जन्मकुण्डली में अवश्य बृहस्पति बलवान् होता है ऐसा हमारा मत है। बेंक भी बृहस्पति के अन्तर्गत आते हैं।

शुक:—यदि नवांशेश शुक हो तो किसी स्त्री के आश्रय द्वारा (चाहे वह अपनी पत्नी हो या अन्य स्त्री या वेश्या या महारानी या फिल्म एक्ट्रेंस या अन्य कोई महिला), गाय, भेंस, हाथी, घोड़े, आदि द्वारा, गाने-वजाने के उपायों द्वारा, या वाद्य यन्त्रों से, नाच-गान से चाँदी से, सुगन्धित वस्तुओं से, दूध, दही, घी आदि से अलंकारों से, रेशमी और विद्या वस्त्रों से, काव्य द्वारा या किसी राजा के या किसी उच्चाधिकारिणी महिला के मन्त्री के सहायक होने से, बन प्राप्ति होती है। हमारे विचार से सिनेमा, चलचित्र या अन्य जितने भी सौन्दर्य विलास और भोग के साधन हैं वह सब शुक्र के वर्ग में हैं। इस कारण इन उपायों द्वारा भी शुक्र धन दिलाता है।

शिन: —यदि नवांशेश शिन हो तो मूल (जो वनस्पित पृथ्वी के अन्दर रहती है) फल, शारीरक पिरश्रम द्वारा, नौकरी द्वारा (स्वयं दूसरे की नौकरी करे या स्वयं अन्य व्यक्तियों को नौकर रक्खे), दुष्टों द्वारा या नीच जनों के धन से धनी हो। जिस व्यक्ति को नीच आदिमयों से थोड़ा-थोड़ा धन प्राप्त होता हो और इस थोड़े-थोड़े द्रव्य के सग्रह द्वारा वह धनी हो जाये तो उसे नीच जनों से धनी होना कहेंगे। उदाहरण के लिये यदि कोई मजिस्ट्रेट मुलजिमों से रिश्वत ले लेकर धनी हुआ हो या कोई सुपरिटेण्डेण्ट जेल कैदियों से रिश्वत ले लेकर धनी हुआ हो या कोई सुपरिटेण्डेण्ट जेल कैदियों से रिश्वत ले लेकर धनी हुआ हो तो इन दोनों को ही नीच जनों के धन से धनी कहेंगे। शिन जब नवांशेश होता है तो कुधान्यों से (गेहूं, चावल आदि उत्तम धान्य समझे जाते हैं और मोटे धान्यों को कुधान्य कहते हैं) कुत्सित (अन्याय, अधर्म, अनीति) अर्थात् निन्दित मार्गों से धन दिलाता है। कृत्ल करने से जो धन प्राप्त हो या रिश्वस से या वेश्या के यहां दलाली करने से यह सब निन्दित मार्ग समझे जाते हैं। शनि परिश्रम द्वारा धन दिलाता है, अनपढ़ आदमी हो तो ज़मीन खोदेगा, बोझा

ढोयेगा, शिक्षित हो तो दिन भर कुर्सी पर परिश्रम करावेगा। शिन लकड़ी का काम (लकड़ी की खरीद-फ्रोस्त, फर्नीचर आदि) द्वारा भी घन दिलाता है।

अंशेशे बलवत्ययत्नधनसंप्राप्ति बलोनेंशपे
स्वल्पं प्रोक्तफलं भवेदुदयतः कर्मर्क्षदेशे फलम् ।
अंशस्योक्तदिशं वदेत्पतियुते दृष्टे स्वदेशे फलं
सत्यन्यैः परदेशजं तदिधपस्यांशे स्वदेशे स्थिरे ॥९॥

यह नवांश का स्वामी जो कि पहले क्लोक की व्याख्या में बताया गया है यदि बलवान् हो तो आसानी से घन प्राप्ति हो जाती है किन्तु यदि यह नवांशेश स्वयं दुर्वल हो तो बहुत थोड़े घन की प्राप्ति होती है। अब यहां यह विचार करते हैं कि किस देश में या किस दिशा में धन प्राप्ति होगी। (i) दशम स्थान में जो राशि है उसको व्यक्त करने वाले देश और उस राशि की दिशा में घन प्राप्ति होगी या (ii) दशम का स्वामी जिस नवांश में होगा उस नवांश राशि से सम्बन्धित देश और उस नवांश राशि की दिशा में धन प्राप्ति होगी। मान लीजिये प्रथम श्लोक की व्याख्या में जो उदाहरण कृण्डली दी गई है उसका विचार करना है और लग्न वलवान् है तो वृष राशि सम्बन्धित देश और दिशा में तथा वृष का स्वामी शुक्र वृश्चिक नवांश में है इस कारण वृश्चिक राशि से सम्वन्धित देश और दिशा में घन प्राप्ति होगी । किन्तु एक बात घ्यान में रखनी चाहिये । यदि यह राशि या नवांश राशि अपने स्वामी से युत या वीक्षित हो तो मनुष्य स्वयं अपने देश में रहकर घनोपार्जन करेगा। यदि दशमेश स्थिर नवांश में हो तो भी जातक अपने ही देश में घनोपार्जन करेगा। किन्तु यदि-ऊपर जो दशम राशि या दशमराशीश स्थित नवांश राशि यह जो दो राशियां बताई गई हैं इनमें उनके स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह बैठे

हों या स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह देखते हों तो अन्य देश में भाग्योदय होता है अर्थात् अपनी जन्म भूमि में भाग्योदय नहीं होता। विदेश में जीविका उपार्जन करता है। कुछ अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में यह भी लिखा है कि भाग्येश चर राशि में हो तो विदेश में भाग्योदय यदि स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में भाग्योदय और यदि द्विस्वभाव राशि में हो तो कभी स्वदेश में कभी परदेश में कार्य करने से घन प्राप्ति या भाग्योदय हो।

## योगाध्याय

रुचकभद्रकहंसकमालवाः सशशका इति पञ्च च कीर्तिताः। स्वभवनोच्चगतेषु चतुष्टये क्षितिसुतादिषु तान् ऋमशो वदेत्॥ १॥

इस अध्याय में अनेक योग बताये गये हैं। सर्वप्रथम पञ्च महापुरुष योग दिये हैं। यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि का होकर जन्म-कुण्डली में केन्द्र में बैठे तो 'हचक' योग होता है। यदि मिथुन या कन्या राशि में स्थित बुध केन्द्र में हो तो 'भद्र' योग होता है। यदि कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केन्द्र में हो तो 'हंस' योग होता है। यदि वृष, तुला या मीन राशि में स्थित शुक्र हो और केन्द्र में हो तो मालब्य योग होता है। यदि तुला, मकर या कुम्भ राशि में शिन बैठा हो और जन्म लग्न चतुर्थ, सप्तम, या दशम इन चारों स्थानों में से किसी एक में हो, तो 'शश' योग होता है। अब ऊपर पांचों में से किसी एक में उत्पन्न व्यक्ति का स्वरूप यो भाग्योदय कैसा होगा यह बताते हैं। ॥ १॥

दीर्घास्यो बहुसाहसाप्तविभवः शूरोऽरिहन्ता बली गर्विष्ठो रुचके प्रतीतगुणवान् सेनापितिजित्वरः । आयुष्मान् सकुशाग्रबुद्धिरमलो विद्वज्जनश्लाघितो भूपो भद्रकयोगजोऽतिविभवश्चास्थानकोलाहलः ॥ २॥ हंसे सिद्भरिभव्दुतः क्षितिपितः शङ्काब्जमत्स्याङ्कः शै-श्चिह्नैः पादकराङ्कितः शुभवपुर्मृ व्टान्नभुग्धार्मिकः । पुष्टाङ्गो घृतिमान्धनी सुतवधूभाग्यान्वितो वर्धनो मालव्ये सुखभुवसुवाहनयशा विद्वान्प्रसन्नेन्द्रियः ॥ ३॥

शस्तः सर्वजनैः सुभृत्यबलवान् ग्रामाधिपो वा नृपो

हुर्वृ तः शशयोगजोऽन्यविनतावित्तान्वितः सौख्यवान् ।

लग्नेन्द्वोरिप योगपञ्चकिमदं साम्राज्यसिद्धिप्रदं

तेष्वेकादिषु भाग्यवान् नृपसमो राजा नृपेन्द्रोऽधिकः ॥४॥

जो व्यक्ति रुचक योगं में पैदा होता है उसका दीर्घ चेहरा हो, बहुत साहस से घन प्राप्त करे । शूर और बली हो, शत्रुओं को मारने वाला और अभिमानी हो । ऐसा व्यक्ति अभिमानी प्रकृति का होता है और सेनापित हो (सेनापित से तात्पर्य समझना चाहिये उच्च पदाधिकारी) अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध, कीर्तिमान् हो और प्रत्येक उद्योग में विजयी हो ।

जो व्यक्ति भद्रयोग में पैदा होगा वह कुशाग्र \* बुद्धि, शुद्ध हो (शरीर, वस्त्र, रहन-सहन स्वच्छ हो) और विद्वान् आदमी उसकी प्रशंसा करें। स्वभाव में, भाषण देने में बहुत चतुर हो। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त वैभवशाली होता है और राजा (उच्च पदाधिकारी) होता है।

जो हंस योग में उत्पन्न हो उसके हाथ और पैरों में शंख, कमल, मत्स्य और अकुंश के चिह्न हों। उसका शरीर देखने में बहुत शुभ

<sup>\*</sup> शत्रुको पछाड़ना या हराना भी मारने के बराबर है।

<sup>\*</sup> कुश के अप्र भाग के सामान बुद्धिवाला अर्थात् तीव्र बुद्धि।

(सुन्दर, सौम्य) हो। ऐसा व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाला हो और सज्जन लोग उसकी प्रशंसा करें।

जो व्यक्ति मालव्य योग में पैदा होता है वह वैर्यवान् और पुष्ट अंग वाला होता है। उत्तम भोजन करने वाला, विद्वान्, प्रसन्तमुख, शान्तिचित्त, पुत्र और स्त्रियों के सुख से युक्त, सदैव वृद्धि को प्राप्त, यशस्वी और अच्छी सवारियों का (मोटर आदि) का भोक्ता हो।

जो व्यक्ति शश योग में उत्पन्न होते हैं वे अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं। किसी ग्राम के मालिक हों या नृप (बहुत से मनुष्यों का स्वामी) अर्थात् उच्च पदाविकारी हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं बलवान् होता है और उसकी मातहती में अच्छे-अच्छे लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों की अन्य लोग तारीफ जरूर करेंगे। किन्तु वास्तव में शश योग में उत्पन्न लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता। ऐसे-व्यक्ति अन्य पुरुषों की स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग बनी और सुखी होते हैं।

ऊपर पांच योग बताये गये हैं। मंगल, बुघ, बृहस्पित, शुक्र, शिन-इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केन्द्र में हो तो कमशः यह पांचों योग बनते हैं। यहां यह बात घ्यान में रखनी चाहिये कि मन्नोश्वर महाराज का कथन है कि यदि चन्द्र लग्न से केन्द्र में भी उपर्युंक्त पांचों ग्रहों में कोई स्वराशि या उच्च राशि का होकर चन्द्र केन्द्र में हो तो साम्राज्य और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जन्म लग्न से केन्द्र का विचार करना बेसे ही चन्द्र लग्न से भी विचार करना चाहिये। यदि कोई एक ग्रह उपर्युंक्त प्रकार से योग कारक हो तो मनुष्य भाग्यवान् होता है। यदि दो ग्रह योग बनावें तो राजा के समान हो। तीन ग्रह योग बनावें तो राजा हो; चार ग्रह योग बनावें तो महाराजा हो और जिसकी कुण्डली में रुचक, भद्र, हंस, मालब्य और शश ये पांचों योग हों वह इससे भी उच्च पदवी प्राप्त करता है। इस कुण्डली में रुचक, मालव तथा शश योग हैं। जन्मलग्न से केन्द्र में स्वराशि का मंगल है इसलिये रुचक योग हुआ। जन्मलग्न से चतुर्थ

(केन्द्र में) स्वराशि का शुक्र हुआ अतः मालव योग हुआ। और जन्म लग्न से सप्तम (केन्द्र) में स्वराशि का शिन होने से शश योग हुआ। यदि कन्या में बुघ हो तो मिथुन में चन्द्रमा है, उससे केन्द्र में उच्च बुघहोने के कारण भद्र योग हो जावेगा। यदि मीन में बृहस्पति हो तो चन्द्रमा से दशम में

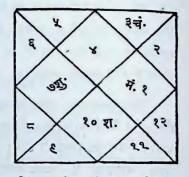

स्वराशि का बृहस्पित हो जाने से चन्द्र लग्न से हंस योग भी वन जावेगा।
प्रायः ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथों में यह पंच महापुरुष योग वताये
गये हैं। परन्तु मानसागरी नामक पुस्तक में इस महापुरुष योग का
भंग कैसे हो जाता है यह भी लिखा है। मानसागरी कर्ता लिखते हैं कि
यद्यपि मंगल, बुध, बृहस्पित, शुक्र या शिन के केन्द्र में, अपनी उच्च या
राशि में स्थित होने से महापुरुष योग बताया गया है किन्तु यदि जो ग्रह
महापुरुष योग बना रहा है वह सूर्य या चन्द्रमा के साथ हो तो—ऐसे
महापुरुष योग के प्रभाव से जातक 'राजा' (या राजतुल्य) नहीं होता
है परन्तु उसकी दशा में (या अन्तर्दशा में) केवल सत्फल (शुभ फल)
होता है।

विधोस्तु सुनकानकाधुरुधुराः स्वरिः कोभय-स्थितैविरविभिग्रंहैरितरथा तु केमद्रुमः । हिमत्विषि चतुष्टये ग्रह्युतेऽथ केमद्रुमो न हीति कथितोऽथवा हिमकराद्ग्रहैः केन्द्रगैः ॥५॥

स्वयमधिगतवित्तः पार्थिवस्तत्समो वा भवति हि सुनफायां धीधनख्यातिमांइच। प्रभुरगदशरीरः शीलवान् स्थातकोति-र्विषयसुखसुवेषो निर्वृतश्चानफायाम् ॥ ६ ॥

उत्पन्नभोगसुखभाग्धनवाहनाढ्य-स्त्यागान्वितो धुरुधुराप्रभवः सभृत्यः । केमद्रुमे मलिनदुःखितनोचनिःस्वाः

प्रेष्याः खलाश्च नृपतेरपि वंशजाताः ॥ ७ ॥

अब चार योग बताते हैं। इन चारों योगों का विचार चन्द्र राशि से किया जाता है। इन चारों योगों में जहां ग्रह का उल्लेख किया जावे वहां मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र और शिन केवल इन पांच ग्रहों को समझना चाहिये। सूर्य की गणना इनमें नहीं करनी चाहिये:—यि चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो और द्वितीय में कोई ग्रह नहीं हो तो अनफा योग होता है। यदि चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह न हो और केवल द्वितीय में होतो सुनफा योग होता है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों स्थानों में ग्रह हों तो दुरुधरा योग होता है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश में—दोनों स्थानों से किसी में भी कोई ग्रह न हो तो केमद्रम योग होता है। कुछ लोगों का मत है कि निम्नलिखित योगों में से कोई हो तो केमद्रम योग नहीं होता।

- (१) यदि चन्द्रमा के साथ कोई ग्रह हो।
- (२) यदि लग्न से केन्द्र में कोई ग्रह हो।
- (३) यदि चन्द्रमा से केन्द्र में कोई ग्रह हो ।

मन्त्रेश्वर महाराज ने यह लिखकर कि कुछ अन्य लोगों का मत

<sup>\*</sup> जन्म कुंडली में जिस राशि में चन्द्रमा हो उसे चन्द्र राशि या चन्द्र लग्न कहते हैं।

ऐसा है, यही पुष्ट किया कि उनके विचार से तो चन्द्रमा से ढितीय और द्वादश में कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग होता है। केमद्रुम योग का फल अच्छा नहीं। केमद्रुम योग होने से मनुष्य मिलन, दुःखित, निर्वन, दूसरे की मातहती में काम करने वाला, नगण्य होता है।

केमद्रुम योग की इतनी निन्दा की गई है कि यदि राजवंश में पैदा हो तो भी उपर्युक्त बातें उसमें लागू हों। किन्तु पाठकों का विशेष ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि केवल किसी एक योग से नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिये।

अब ऊपर जो अनफा, सुनफा और दुष्घरा यह जो तीन योग पृथक्-पृथक् बताये गये हैं, उनका फल बताते हैं। जो सुनफा योग में पैदा होता है वह पाथिव (राजा) हो या उसके समान हो। सुनफा योग वाला बुद्धिमान्, घनवान् होता है और उसको ख्याति प्राप्त होती है। जो अनफा योग में पैदा होता है वह देखने में उत्तम होगा, शीलवान् हो, उसको सांसारिक भोग के साधन उपलब्ध हों, सन्तोषी और प्रसन्न हो, उत्तम वस्त्र घारण करें और उसका शरीर स्वस्थ रहे। अनफा योग वाला शीलवान् होता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति दुष्धरा योग में उत्पन्न हो वह त्यागशील हो, सुखी हो; धनी हो, उसको सवारियों की कमी न रहे और सांसारिक सुखों के अनेक साधन जैसे-जैसे उसे उपलब्ध हों वैसे वैसे उनका भोग करता रहे।

हित्वेन्दुं गुभिसवेवास्युभयचर्याख्याः स्विरिःकोभय-स्थानस्थैः सिवतुः गुभैः स्युरशुभैस्ते पपसंज्ञाः स्मृताः। सत्पार्श्वे शुभकर्तरीत्युदयभे पापस्तु पापाह्वयो लग्नाद्वित्तगतैः शुभैस्तु सुशुभो योगो न पापेक्षितैः॥ ८॥

<sup>\*</sup> इस सम्बन्ध में देखिये बृहज्जातक के अध्याय तेरह श्लोक २ की टीका।

ऊपर के क्लोकों में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय, द्वादश या दोनों घरों में हो या न हो ऐसे योग बताये हैं। अब सूर्य से द्वितीय, द्वादश या इन दोनों घरों में कोई ग्रह (चन्द्रमा के अतिरिक्त) हो तो क्या योग होते हैं यह बताते हैं।

- (१) सूर्य से द्वितीय, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से एक या अधिक ग्रह हों तो शुभवेसि योग होता हैं।
- (२) यदि सूर्य से द्वादश मंगल, बुध, बृहस्पति शुक्र, शनि कोई ग्रह हो तो शुभवासि योग होता है।
- (३) यदि इन पांचों ग्रहों में से एक या अधिक सूर्य से द्वादश में हो और एक या अधिक सूर्य से द्वितीय में हो तो उभयचरी योग होता है। उभयचरी का अर्थ है दोनों ओर। किसके ? सूर्य जिस राशि में में है उस राशि के दोनों ओर चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रह होने से यह शुभ योग बनता है।

ऊपर जो तीन योग दिये गये हैं वे प्रायः सव ज्योतिष की पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में मन्त्रेश्वर महाराज कुछ विशेव निर्देश करते हैं। यदि शुभ ग्रह सूर्य के एक या दोनों ओर योग वनावें तो उनके मत से शुभवेसि, शुभवासि तथा शुभ उभयचरी योग हुआ। किन्तु यदि शुभ ग्रह के बजाय पाप ग्रह योग बनावें तो क्रमशः पापवेसि पापवासि तथा पाप उभयचरी योग हुए।

जैसे सूर्य के एक ओर या दोनों ओर ग्रह होने से योग बताये हैं वैसे ही लग्न सें भी विचार करना चाहिये। यदि लग्न के दोनों ओर (द्वितीय और द्वादश में) पाप ग्रह हों तो पाप कर्त्री योग हुआ। किन्तु यदि लग्न के दोनो ओर अर्थात् द्वितीय स्थान तथा द्वादश स्थान में शुभ ग्रह वैठे हों तो शुभ कर्त्री हुआ।

यदि द्वितीय में (लग्न से दूसरे) शुभ ग्रह बैठा हो और इस शुभ ग्रह को कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो तो सुशुभ नामक योग होता है। स्मरण रहे कि लग्न से द्वितीय में अच्छा योग बताया गया है। लग्न जो अमला योग में पैदा होता है, वह आचारवान् धर्म में मित रखने वाला, प्रसन्न, सौभाग्यवान्, राजा द्वारा सम्मानित, मृदु स्वभाव का, मुस्कराकर बोलने वाला और धनी होता है। ।। १२।।

सुज्ञु भे शुभकर्तर्या बेस्यादौ सुनभादिवत् । शुभैः क्रमात्फलं ज्ञेयं विपरीतमसद्ग्रहैः ॥ १३ ॥

सुशुभ, शुभकर्त्री और शुभवेसि का फल, सुनफा आदि योगों के ही समान समझना चाहिये अर्थात् सुवेसि और सुशुभ का वही फल समझे जो सुनफा का और शुभवासि का वही फल समझना चाहिये जो अनफा का। शुभ उभयचरी का फल दुरुघरा के समान समझना चाहिये। सूर्य के (१) आगे की राशि में (२) पीछे की राशि में (३) तथा दोनो ओर की राशियों में शुभ ग्रह होने से ही शुभ फल बताया है। यदि पाप ग्रह यह योग करें तो अशुभ फल समझना चाहिये। अर्थात् शुभवेसि आदि का जो फल बताया है उससे बिल्कुल उलटा। ॥ १३।।

अोजेष्वर्केन्दुलग्नान्यजित दिवि पुमांइचेन्महाभाग्ययोगः स्त्रीणान्तद्व्यत्ययेस्याच्छिशिति सुरगुरोः केन्द्रगे केसरीति । जीवान्त्याष्टारिसंस्थे शशिति तु शकटः केन्द्रगे नास्ति लग्ना-च्चन्द्रे केन्द्रादिगेऽकदिधमसमवरिष्ठाख्ययोगाः प्रसिद्धाः ॥१४॥

\* ऊपर सुनफा, अनफा, दुरुघरा, केमद्रुम, सुवेसि, सुवासि, शुभ उभयचरी, पापवेसि, पापवासि, शुभ कर्त्री, पापकर्त्री और सुशुभ केवल इन योगों के लक्षण बताये गये हैं, अमला योग का लक्षण अभी तक मूल में नहीं आया है। (क) यदि पुरुष की कुंडली हो और निम्नलिखित चारों योग उस कुण्डली में हों तो महाभाग्य योग होता है। (१) दिन में जन्म हो अर्थात् सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। (२) लग्न ऊनी\*—विषम राशि का हो (३) सूर्य विषम राशि का हो (४) चन्द्रमा भी विषम राशि में हो। स्मरण रहे पुरुष की कुण्डली में चारों योग होंगे तभी महाभाग्य होगा। यदि एंक भी बात की कमी हुई तो योग नही होगा।

अब यह बताते हैं कि स्त्री की कुण्डली में महाभाग्य योग के लिये क्या-क्या बातें जरूरी हैं:—

- (१) रात्रि में जन्म हो अर्थात् सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। (२) सम लग्न हो (३) सम राशि में चन्द्रमा हो (४) सम राशि में सूर्य हो। इन चारों बातों का रहना आवश्यक है तभी कन्या की कुण्डली महाभाग्य योगवाली कहलावेगी।
- (ख) अब दूसरे योग बताते हैं चाहे स्त्री की कुण्डली हो चाहे पुरुष की कुण्डली हो निम्नलिखित योग दोनो में एक ही प्रकार से लागू होंगे। यदि चन्द्रमा बृहस्पित से केन्द्र में हो तो इसको केसरी योग कहते हैं। बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों में इस योग का नाम गज केसरी योग भी है।
- (ग) यदि चन्द्रमा से छठे, आठवें या बारहवें स्थान में बृहस्पित हो तो शकट योग होता है किन्तु यदि चन्द्रमा लग्न से केन्द्र में हो तो शकट योग नहीं होता।
  - (घ) यदि सूर्य से केन्द्र में चन्द्रमा हो तो अधम योग होता है।

<sup>\*</sup> १, ३, ५, ७, ९, ११, यह ऊनी राशियां हैं, २, ४, ६, ८, १०, १२ यह पूरी (सम) राशियां हैं।

१ से मेष, २ से वृष, ३ से मिथुन, ४ से कर्क इसी प्रकार समझना चाहिये।

(ङ) यदि सूर्यं से पणकर स्थान में चन्द्रमा हो तो सम योग होता है।

(च) यदि सूर्य से तृतीय, षष्ठ, नवम या द्वादश स्थान में चनद्रमा

हो तो वरिष्ठ योग होता है।

अब आगे के इलोकों में उपर्युक्त छः योगों का पृथक्-पृथक्
फल बताते हैं।

महाभाग्ये जातः सकलनयनानन्दजनको वदान्यो विख्यातः क्षितिपतिरक्षीत्यायुरमलः। वधूनां योगेऽस्मिन् सति धनसुमाङ्गल्यसहिता चिरं पुत्रैः पौत्रैः शुभमुपगता सा सुचरिता ॥ १५॥

जो व्यक्ति महाभाग्य योग में उत्पन्न होता है वह सबके नेत्रों को आनन्द देने वाला, उदार, विख्यात, निर्मल चिरत्र का, भूमि का स्वामी, राजा के समान ऐश्वर्य शाली होता है। जिन स्त्रियों की कुण्डलियों में यह योग हो वह उत्तम चिरत्र की, सौभाग्य शालिनी, वनवती होतीं हैं। पित, पुत्र, पौत्रों का सुख उन्हें चिरकाल तक प्राप्त होता है और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ॥ १५॥

केसरीव रिपुवर्गनिहन्ता प्रौढवाक् सदिस राजसवृत्तिः। दीर्घजीव्यतियशाः पटुबुद्धिस्तेजसा जयित केसरियोगे॥ १६॥

अब केसरी योग का फल बताते हैं। जो व्यक्ति केसरी योग में उत्पन्न होता है वह केसरी (शेर) की तरह अपने शत्रुवर्गों को नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति सभाओं में प्रौढ़ (जिसका वाणी पर आधिपत्य हो, किसी विषय पर गम्भीरतापूर्वक और अधिकार से बोलना प्रौढ़ भाषण कहलाता है) भाषण करने वाला, राजसवृत्ति\* का होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो। वहुत उसकी तीव्र बुद्धि हो, महान् यश प्राप्त करे और अपने स्वाभाविक तेज से ही ओरों को जीत ले।।। १६।।

क्वचित्क्वचिद्भाग्यपरिच्युतः सन् पुनः पुनः सर्वमुपैति भाग्यम्। लोकेऽप्रसिद्धोऽपरिहार्यमन्तः शल्यं प्रपन्नः शकटेऽतिःदुखी।।१७।।

अव शकट योग का फल बताते हैं। शकट योग में उत्पन्न व्यक्ति अत्यन्त दुःखी होता है, इसके हृदय में ऐसा दुःख का काँटा लगा हुआ होता है कि उससे छुटकारा पाना कि है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और साधारण जीवन व्यतीत करेगा। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति का सितारा बहुत तेज हो जाता है और कभी सितारा बिलकुल गिर जाता है। इसी कारण कहा है कि कभी-कभी भाग्य से हीन हो जाय और फिर भाग्य को प्राप्त हो।

साथ ही कुण्डली में चन्द्रमा से छठे वृहस्पित होने के कारण शकट योग होना चाहिये था परन्तु केन्द्र में चन्द्र होने से नहीं हुआ।

माननीय स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल जी की जन्म कुण्डली। प्रयाग में १४ नवम्बर सन् १८८९ को सूर्योदय से ४१ घड़ी ३८ प्ल पर जन्म हुआ।



<sup>🍍</sup> रजोगुण प्रधान कार्य, शान, शौकत आदि।

एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि चन्द्रमा से ३, ६, १०, ११, में शुभ ग्रह हो तो वसुमान् योग होता है। लग्न से ३, ६, १०, ११ में शुभ ग्रह होने से अतिवसुमान योग होता है, इसी प्रकार लिखा है कि यदि चन्द्रमा से ६, ७, ८ में सौम्य ग्रह हों तो बहुत उत्तम योग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी-किसी योग में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। साथ की कुण्डली में चन्द्रमा और बृहस्पित दोनों ग्रह बलवान् हैं और अपने-अपने घर के हैं। इस कारण शुभ फल करेंगे ही। ॥ १७॥

अब अघम, सय और वरिष्ठ योग का फल बताते है:-

(क) यदि अधम योग में उत्पन्न हो तो द्रव्य, सवारी, यश, सुख, सम्पत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, विद्या, उदारता और सुख योग, इनका बहुत कम फल प्राप्त हो।

स्व॰ जयनारायण जी व्यास (जो कभी जोधपुर के चीफ मिनिस्टर रहें और पदच्युत हो गये, कभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहें और पदच्युत हो गये) की जन्मकुंण्डली में शकट योग है। इस कारण जीवन में अनेक चढ़ाव-उतार देखने पड़े।

श्री जयनारायण जी व्यास का जन्म विक्रम संवत् १९५५ में माघः कृष्ण नवमी शनिवार को सूर्योदय के १२ घड़ी ४८ पल पर हुआ।



<sup>\*</sup> वृहज्जातक अध्याय १३, क्लोक ९। तथा वृहज्जातक अध्याय १३, क्लोक २।

कष्टमध्यमवराह्वययोगे द्रव्यवाहनयशः सुखसंपत्। ज्ञानधीविनयनैपुणविद्यात्यागभोगजफलान्यपि तद्वत् ॥ १८॥

- (ख) यदि सम योग में जन्म हो तो ऊपर जो बातें बतायी गई हैं उनका मध्यम सुख प्राप्त हो।
- (ग) यदि वरिष्ठ योग में जन्म हो तो ऊपर वतायी गई सव वातों का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो अर्थात् द्रव्य, सुख आदि प्रचुर मात्रा में मिलें।

चन्द्राद्वा वसुमांस्तथोपचयगैर्लग्नात्समस्तैः शुभै-श्चन्द्राव्द्योम्न्यमलाह्वयः शुभखगैर्योगो विलग्नादिप । जन्मेशे सहिते विलग्नपितना केन्द्रेऽधिमित्रक्षंगे लग्नं पश्यित कश्चिदत्र बलवान्योगो भवेत्युष्कलः ॥ १९॥

तिष्ठेयुः स्वगृहे सदा वसुमित बच्याण्यनत्पान्यपि
क्ष्मेशः स्यादमले धनी सुतयशः संपद्युतो नीतिमान् ।
श्रीमान् पुष्कलयोगजो नृपवरैः संमानितो विश्रुतः
स्वाकल्पाम्बरभूषितः शुभवचाः सर्वोत्तमः स्यात्प्रभुः॥२०॥

इस श्लोक में चार योग वताये गये हैं, वसुमान्, अमला और पुष्कल। इन्हीं की क्रमशः व्याख्या करते हैं—

(१) यदि समस्त शुभग्रह लग्न से गिनने पर ३, ६, १०, ११ इन स्थानों में हों (यह लाज्मी नहीं कि एक तीसरे में, एक छठे, एक दसवें में एक ग्यारहवें में हो—सब ग्रह उपचय\* स्थान में हों यह आवश्यक है) तो वसुमान् योग होता है।

<sup>\*</sup> लग्न से ३, ६, १०, ११—इन स्थानों को उपचय स्थान कहते हैं।

- (२) यदि, चन्द्रमा जिस राशि में है, उस राशि से उपचय राशि में—(अर्थात् तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें इन राशियों में सब शुभग्रह हों—चाहें किसी राशि में एक या अधिक शुभग्रह हों—परन्तु ३, ६, १०, ११ इन्हीं चारों राशियों में सब शुभग्रह—बुध, बृहस्पति, शुक हों तो भी वसुमान् योग होता है।
- (३) यदि लग्न या चन्द्रमा से दशम में शुभग्रह हो तो अमला योग होता है।
- (४) यदि लग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हैं उनके स्वामी एक साथ केन्द्र में हों और किसी अधिमित्र के घर में हों और कोई बलवान् ग्रह लग्न को देखे तो पुष्कल योग होता है।

ऊपर जो चार योग बताये हैं उनका ऋमशः फल बताते हैं।

- (१) जो वसुमान् योग में पैदा होता है वह सदैव अपने घर में रहेगा और उसके पास बहुत द्रव्य होगा । पहले समय में परदेश में रहना कष्ट का लक्षण और अपने घर में रहना सुख का लक्षण समझा जाता था।
- (२) जो अमला योग में उत्पन्न हो वह भूमि का स्वामी, घनी, नीतिज्ञ, पुत्र और सम्पत्ति से युक्त, यशस्वी हो।
- (३) जो पुष्कल योग में उत्पन्न हो वह राजाओं द्वारा सम्मानित किया जावे, घनी और प्रसिद्ध हो, उत्तम वस्त्र और आभूषण घारण करे। शुभ वाणी वोले, वहुतों का मालिक हो और श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो।

सर्वे पञ्चसु षट्सु सप्तसु शुभा मालाश्च पद्धक्त्या स्थिता यद्येवं मृतिषड्व्ययादिषु गृहेव्वत्राशुभाख्याः स्मृताः । स्वर्कोच्चे यदि कोणकण्टकयुतौ भाग्येशशुक्रावुभौ लक्ष्म्याख्योऽय तथाविघे हिमकरे गौरीति जीवेक्षिते ॥२१॥ जनाधिकारी क्षितिपालशस्तो भोगी प्रदाता परकार्यकर्ता। बन्धप्रियः सत्सुतदारयुक्तो धीरः सुमालाह्वययोगजातः ॥२२॥

कुमार्गयुक्तोऽशुभमालिकाख्ये दुःखी परेषां वयकृत् कृतघनः । स्यात्कातरो भूसुरभक्तिहोनो लोकाभिशन्तः कलहिप्रयः स्यात् ॥२३।

नित्यं मङ्गलशीलया वनितया क्रीडत्यरोगी धनी तेजस्वी स्वजनान् सुरक्षति महालक्ष्मीप्रसादालयः । श्रेष्ठान्दोलिकया प्रयाति तुरगस्तम्बेरमध्यासितो लोकानन्दकरो महीपतिवरो दाता च लक्ष्मीभवः ॥२४॥

सुन्दरगात्रः रलाधितगोत्रः पार्थिवमित्रः सद्गुणपुत्रः। पङ्काजवक्त्रः संस्तुतजेत्रो राजति गौरीयोगसमुत्यः ॥ २५॥

इन क्लोकों में चार योग बताये हैं। शुभ माला, अशुभ माला, लक्ष्मी और गौरी। इन चारों योगों को क्रमशः बताते हैं।

- (१) यदि सब ग्रह पंक्ति से पांचवें, छठे, सातवें घरों में हों तो शुभ माला योग होता है।
- (२) यदि समस्त ग्रह छठे, आठवें, बारहवें इन स्थानों में कम से हों तो अशुभ माला योग होता है।
- (३) यदि नवें स्थान का स्वामी और शुक्र दोनों अपने घर में या उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हों तो लक्ष्मी योग होता है।
  - (४) यदि चन्द्रमा स्वराशि या उच्चराशि का होकर लग्न से केन्द्र

या त्रिकोण में हो और बृहस्पति उसे देखता हो तो गौरी योग होता है।

जो व्यक्ति सुमाला या शुभमाला योग में उत्पन्न होता है वह अनेक व्यक्तियों पर अधिकार रखने वाला भोगी, दाता, वन्धुप्रिय, उत्तम स्त्री पुत्रों से युक्त और घीर हो। और राजा द्वारा प्रशंसित या सम्मानित हो। ऐसा व्यक्ति 'परकार्यकर्ता' हो। 'परकार्यकर्ता' शब्द के दो अर्थ हैं। दूसरे का कार्य करने वाला अर्थात् नौकरी पेशा हो। इस शब्द का दूसरा अर्थ हो सकता है दूसरे का उपकार करने वाला।

जो अशुभ मालिका योग में उत्पन्न होते हैं वे दूसरों का वघ करने वाले, कृतघ्न, कलहप्रिय (झगड़ालू) और कुमार्गगामी होते हैं। ऐसे लोग कायर होते हैं और लोग उनकी निन्दा करते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्राह्मणों का (या वड़ों का) सम्मान नहीं करते और दुःख उठाते हैं।

जो लक्ष्मी योग में उत्पन्न होता है वह अच्छे स्वभाव वाली स्त्री के साथ नित्य कीड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है। अपने आदिमयों की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होता है और लक्ष्मी का कृपा पात्र वनता है। लक्ष्मी की कृपा पात्र होने का अर्थ है घनी होना। ऐसा व्यक्ति नीरोग रहे। घोड़ा, हाथी, पालकी की सवारी उसे प्राप्त हो। सब लोगों के लिये आनन्द कारक हो। उसकी दानवीरता की प्रशंसा हो और पृथ्वी का श्रेष्ठ स्वामी हो। संक्षेप में लक्ष्मी योग उत्तम राज योग माना गया है।

जो गौरी योग में उत्पन्न हो वह सुन्दर शरीर वाला, राजा का मित्र, सद्गुणों और पुत्रों से युक्त, शत्रुओं को जीतने वाला, प्रशंसित हो। उसकी वंश की सब लोग प्रशंसा करें और उसका मुख कमल के समान हो। संक्षेप में, इसे भी बहुत शुभ योग माना गया है।

शुक्रवाक्पतिसुधाकरात्मजः केन्द्रकोणसहितैद्वितीयगैः।
स्वोच्चिमत्रभवनेषु वाक्पतौ वीर्यगे सित सरस्वतीरिता।। २६।।

धीम न्नाटकगद्यपद्यगणनालङ्कारशास्त्रेष्वयं

,निष्णातः कविताप्रबन्धरचनाशास्त्रार्थपारंगतः ।
कीर्त्याकान्तजगरत्रयोऽतिधनिको दारात्मजैरन्वितः
स्यात् सारस्वतयोगजो नृपवरैः संपूजितो भाग्यवान् ॥२७॥

इन श्लोकों में "सरस्वती" योग तथा उसका फल बताते हैं। यदि बुघ, बृहस्पित, शुक्र लग्न से केन्द्र (१,४,७,१०) कोण (५,९) या द्वितीय स्थान में हों और बृहस्पित स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि में बलवान् हो तो 'सरस्वती' योग होता है। साथ में पूज्य

स्वामी करपात्री जी महाराज की जन्मकुण्डली दी जाती है। इनका जन्म उत्तरप्रदेश में प्रतापगढ़ में ११ अगस्त सन् १९०७ को हुआ। इसमें बुघ, वृहस्पित, शुक्र लग्न से केन्द्र में हैं और वृहस्पित जन्म राशि का बलवान् है। वृहस्पित के ५ अंश हैं और वह परमोन्च है उसे केन्द्र



बल प्राप्त है तथा पूर्ण द्रिक्बल भी प्राप्त है। इस प्रकार बृहस्पित के पूर्ण बलवान् होने से बहुत उत्तम रूप से 'सरस्वती' योग घटित होता है।

अब सरस्वती योग का फल बताते हैं। जिस व्यक्ति की जन्मकुण्डली में सरस्वती योग हो वह बहुत बुद्धिमान्, नाटक, गद्य, पद्य
(काव्य)अलंकार शास्त्र तथा गणित शास्त्र में महान् पटु और विद्वान्
होता है। काव्य रचना, प्रबन्ध (सुन्दर लेख या सुन्दर पुस्तक लेखन)
तथा शास्त्रार्थ में भी एसा व्यक्ति पारंगत (पूर्ण पंडित) होता है।
तीनों लोकों में उसकी कीर्ति फैलती है। अति घनी होता है। स्त्री

पुत्र आदि के सुख से युक्त हो ऐसे योग वाले व्यक्ति राजाओं द्वारा पूजा किये जाते हैं अर्थात् सम्मानित किये जाते हैं । और बहुत भाग्यवान् होते हैं।

लग्नाघीश्वरभास्करामृतकराः केन्द्रत्रिकोणाश्रिताः स्वोच्चस्वर्क्षसुहृद्गृहानुपगताः श्रीकण्ठयोगो भवेत् । तद्बद्भागंवभाग्यनाथशशिजाः श्रीनाथयोगस्तथा वागीशात्मपसूर्यजा यदि तदा वैरिञ्चियोगस्ततः ॥२८॥

रुद्राक्षाभरणो विभूतिधवलच्छायो महात्मा शिवं ध्यायत्यात्मिन सन्ततं सुनियमः शंवद्रते दीछितः । साधूनामुपकारकः परमतेष्वेव नसूयो भवेत् तेजस्वी शिवपूजया प्रमुदितः श्रीकण्ठयोगोद्भवः ॥२९॥

लक्ष्मीवान् सरसोक्तिचाटुनिपुणो नारायणाङ्काङ्कितः तन्नामाङ्कितहृद्यपद्यमिनशं संकीतंयन् सज्जनेः । तद्भक्तापिचतौ प्रसन्नवदनः सत्पुत्रदारान्वितः सर्वेषां नयनप्रियोऽतिसुभगः श्रीनाथयोगोद्भवः ॥ ३० ।

ब्रह्मज्ञानपरायणो बहुमितर्वेदप्रधानो गुणी हुढ्डो वैदिकमार्गतो न चलित प्रख्यातिशिष्यवजः। सौम्योक्तिर्बहुवित्तदारतनयः सद्ब्रह्मतेजोज्वलन्दी-र्घायुविजितेन्द्रियो नतनृपो वैरिञ्चियोगोद्भवः॥ ३१॥

इन रलोकों में तीन नये योग बताये हैं :—(१) श्रीकंठ योग (२) श्रीनाथ योग (३) और वैरिञ्चियोग। श्रीनाथ विष्णु को कहते हैं। श्रीकंठ शिव को और विरिच्च ब्रह्मा को। इन्हीं तीनों के नाम से यह तीन योग लिखे गये हैं।

- (१) यदि लग्न का स्वामी, सूर्य और चन्द्रमा अपनी स्वराशि मित्रराशि या उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हों तो श्रीकंठ योग होता है।
- (२) यदि बुघ, शुक्र और भाग्यस्थान का स्वामी यह तीनों उच्चराशि, स्वराशि या मित्रराशि में स्थित होकर, लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हों तो श्रीनाथ योग होता है।
- (३) यदि पञ्चम का स्वामी, बृहस्पित और शिन ये तीनों उच्च-राशि, स्वराशि या मित्रराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हों तो विरञ्चि योग होता है।
- (१) जो व्यक्ति श्रीकंठ योग में पैदा होता है वह रुद्राक्ष घारण करने वाला, विभूति लगाने से शरीर की घवल कान्ति वाला महात्मा, सदैव भगवान् शंकर का घ्यान करने वाला, वार्मिक और सदाचार के नियमों को अच्छी तरह पालन करने वाला, भगवान् शिव के सम्प्रदाय में दीक्षित होता है। ऐसा व्यक्ति साघु लोगों का उपकार करता है। और दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों से न द्वेष करता है न ईर्षा करता है। ऐसा व्यक्ति सतत शिवाराधन से सुप्रसन्न और तेजस्वी होता है। यह समस्त लक्षण श्रीकंठ योग वाले व्यक्ति में पाये जायेंगे

टिप्पणी: यदि तीनों योग कारक ग्रह उच्च हों तो पूर्ण फल होगा। यदि स्वराशि के हों तो उससे न्यून फल और यदि भिन्न राशि के हों तो उससे भी न्यून फल समझना चाहिये। चतुर्थ अध्याय में जो

<sup>\*</sup> मूल श्लोक में आत्मप शब्द आया है। इसका अर्थ है आत्म-स्थान का स्वामी, अध्याय १ श्लोक १२ में यह लिखा है कि आत्मा का विचार पंचम स्थान से करे, इस कारण आत्मप शब्द का अर्थ पञ्चमेश किया है।

ग्रहों का बल निकालना बताया गया है उसके अनुसार सूर्य, चन्द्र और लग्नेश जितने अधिक बली होंगे उतना ही अधिक विशिष्ट फल होगा।।२९॥

- (२) जो व्यक्ति श्रीनाथ योग में उत्पन्न होगा वह लक्ष्मीवान् (बनी) सरस,\* वचन वोलने वाला (अर्थात् जिसके वचन, वाणी, लेख या उक्ति में सरसता ही) अपने वचनों से दूसरों को प्रसन्न करने में निपुण, भगवान् नारायण के चिह्नों से (शंख, चक्र आदि) से चिह्नित होता है। ऐसे व्यक्ति अन्य सज्जनों के साथ सदैव भगवान् नारायण सम्बन्धी हुद्य (हृदय को आनन्द देने वाले) स्तोत्रों या नामावली, का संकीर्तन करते रहते हैं। जो लोग विष्णु भक्त होते हैं उनका ये लोग बहुत प्रसन्न हृदय से आदर करते हैं। जो लोग श्रीनाथ योग में उत्पन्न होते हैं वे स्वयं बड़े सुन्दर होते हैं और उनके दर्शन कर अन्य लोगों के नेत्रों को भी बहुत आनन्द प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को अच्छे पुत्रों का और स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ।। ३०।।
- (३) अब विरिष्टिच योग में उत्पन्न जातक का फल बताते हैं। जिसकी कुंडली में विरिष्टिच योग हो वह बहुत बुद्धिमान् हो; वैदिक धर्माचार्य हो; ब्रह्मज्ञान परायण हो और गुणी हो। ऐसा व्यक्ति सदैव ही प्रसन्नचित्त रहेगा और वेदोक्त मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। उसके अनेक प्रख्यात शिष्य होंगे। सौम्य वचन वाला, बहुत धन, पुत्र स्त्री आदि के सुख से युक्त। ऐसे व्यक्ति के मुख-मण्डल पर सात्विक ब्रह्म तेज की उज्ज्वलता रहती है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु और जितेन्द्रिय होते हैं, और राजा लोग भी उन्हें नमस्कार करते हैं। ॥३१॥

अन्योन्यं भवनस्थयोविहगयोर्लग्नादिरिःफान्तकं भावाघीरवरयोः ऋमेण कथिताः षट्षष्टियोगा जनैः।

<sup>\*</sup> सरस की परिभाषा काव्य ग्रन्थों में देखिये।

त्रिश्चद्दैन्यमुदीरितं व्ययरिपुच्छिद्रादिनायोत्यिता-स्तवष्टौ शौर्यपतेः खला निगदिताः शेषा महास्याः

स्मृताः : ।।३२।।

मूर्षः स्यादपवादको दुरितकृष्तित्यं सपत्नादितः
कूरोक्तिः किलदैन्यजश्चलमितिविच्छिन्नकार्योद्यमः ।
उद्यृत्तश्च खले कदाचिदिखलं भाग्यं लभेताखिलं
सौम्योक्तिश्च कदाचिदेवमशुभं दारिद्र्यदुःखादिकम् ॥३३।

श्रीकटाक्ष निलयः प्रभुराढ्यित्वत्रवस्त्रकनकाभरणश्च । पार्थिवाप्तबहुमानसमाज्ञो यानिवत्तसुतवांश्च महाख्ये ॥३४॥

इन तीन क्लोकों में ६६ योग बताये हैं। यदि दो स्थानों (भाव) के स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तन कर लें तो ये योग बनते हैं। (१) लग्नेश द्वितीय में, द्वितीयेश लग्न में, (२) लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थेश लग्न में '(३) लग्नेश पञ्चम में, पञ्चमेश लग्न में '(४) लग्नेश सप्तम में, सप्तमेश लग्न में (५) लग्नेश नवम में; नवमेश लग्न में (६) लग्नेश दशम में दशमेश लग्न में, (७) लग्नेश लाभ में, लाभेश लग्न में (८) ठ्वनेश चतुर्थ में और चतुर्थेश धन में (९) धनेश पञ्चम में; पञ्चमेश धन में (१०) धनेश सप्तम में और सप्तमेश घन में (११) घनेश माग्य में और भाग्येश घन में (१२) घनेश दशम में और दशमेश धन में (१३) घनेश

<sup>\*</sup> लाभ ग्यारहवें स्थान को कहते हैं।

ठ घनेश दूसरे घर के मालिक को कहते हैं।

ω भाग्य स्थान नवम स्थान को कहते हैं।

लाभ में, लाभेश घन में (१४) \* सुखेश पञ्चम में और पञ्चमेश सुख में (१५) सुखेश सप्तम में और सप्तमेश सुख में (१६) सुखेश भाग्य में और भाग्येश सुख में (१७) सुखेश दशम में, दशमेश सुख में (१८) सुखेश लाभ में, लाभेश सुख में (१९) पञ्चमेश सप्तम में, सप्तमेश पंचम में (२०) पंचमेश भाग्य में और भाग्येश पंचम में (२१) पंचमेश दशम में और दशमेश पंचम में (२२) पंचमेश लाभ में तथा लाभेश पंचम में (२३) सप्तमेश भाग्य में और भाग्येश सप्तम में (२४) सप्तमेश दशम में और दशमेश सप्तम में (२५) सप्तमेश लाभ में और लाभेश सप्तम में (२६) भाग्येश राज्य में और राज्येश भाग्य में (२७) भाग्येश लाभ में और लाभेश राज्येश लाभ में और लाभेश राज्य में।

ऊपर जो २८ योग बताये गये हैं उन सबको 'महायोग' कहते हैं। अब इनका फल बताते हैं। जो व्यक्ति महायोग में पैदा होता है उस पर लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष होता है अर्थात् वह घनी होता है। ऐसा जातक अनेक व्यक्तियों का स्वामी, घनिक, सुन्दर वस्त्र और आभूषण धारण करने वाला, राजा (या सरकार) से सम्मानित और पुरस्कृत होगा। उच्च पदवी पर काम करे और उसे राजा से अधिकार मिले। ऐसे व्यक्ति को घन, पुत्र और सवारी का सुख प्राप्त हो।

अब बाकी ३८ ऐसे योग बताते हैं जो अच्छे नहीं समझे जाते। इन ३८ योगों को दो भागों में बाँटा गया है। इनमें ८ तो खल योग कहलाते हैं और बाकी के ३० योग, दैन्य योग।

<sup>\*</sup> चौथे स्थान को सुख स्थान कहते हैं और चौथे घर के स्वामी को सुखेश कहते हैं।

र दशम स्थान को राज्य स्थान कहते हैं और दशमेश को राज्येश।

- (१) यदि व्ययेश \* लग्न में हो और लग्नेश व्यय में (२) यदि व्ययेश द्वितीय में हों और द्वितीयेश व्यय में (३) यदि व्ययेश तृतीय में हो और तृतीयेश व्यय में (४) यदि व्ययेश मुख में हो और मुखेश व्यय में (५) यदि व्ययेश पंचम में हो और पंचमेश व्यय में (६) यदि व्ययेश षष्ठ में हो और पष्ठेश व्यय में (७) यदि व्ययेश सप्तम में हो और सप्तमेश व्यय में (८)यदि व्ययेश अष्टम में हो और अष्टमेश व्यय में (९) यदि व्ययेश भाग्य में हो और भाग्येश व्यय में (१०) यदि व्ययेश लाभ में हो और राज्येश व्यय में (११) यदि व्ययेश लाभ में हो और लाभेश व्यय में ।
- (१२) यदि अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश अष्टम में (१३) यदि अष्टमश वन में हो और घनेश अष्टम में (१४) यदि अष्टमेश तृतीय में हो और तृतीयेश अष्टम में (१५) यदि अष्टमेश सुख में हो और सुखश अष्टम में (१६) यदि अष्टमेश पंचम में हो और पंचमेश अष्टम में (१७) यदि अष्टमेश पंचम में हो और पंचमेश अष्टम में (१७) यदि अष्टमेश छठे में हो और षष्ठेश अष्टम में (१८) यदि अष्टमेश सप्तम में हो और सप्तमेश अष्टम में (१९) यदि अष्टमेश भाग्य में हो और भाग्येश अष्टम में (२०) यदि अष्टमेश राज्य में और राज्येश अष्टम में (२१) यदि अष्टमेश लाभे हो और लाभेश अष्टम में।
- (२२) यदि षष्ठेश लग्न में हो और लग्नेश षष्ठ में (२३) यदि षष्ठेश घन में और घनेश षष्ठ में (२४) यदि षष्ठेश तृतीय में और तृतीयेश षष्ठ में (२५)यदि षष्ठेश सुख में और सुखेश षष्ठ में (२६) यदि षष्ठेश पंचम में और पंचमेश षष्ठ में (२७) यदि षष्ठेश सप्तम में और सप्तमेश षष्ठ में (२८) यदि षष्ठेश भाग्य में और भाग्येश

<sup>\*</sup> बारहवें घर को व्ययस्थान और इस स्थान के स्वामी को व्ययेश कहते हैं।

षष्ठ में (२९) यदि षष्ठेश राज्य में और राज्येश षष्ठ में (३०) यदि षष्ठेश लाभ में और लाभेश षष्ठ में हो तो दैन्य योग होता है।

यह तीसों योग दैन्य योग कहलाते हैं। जो व्यक्ति दैन्य योग में उत्पन्न होता है वह स्वयं मूर्ख परन्तु दूसरों की निन्दा करने वाला, दुष्ट-कर्मा और सदैव शत्रुओं से पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति कूर बचन बोलता है और स्थिर मित का नहीं होता। वह जिस भी कार्य को प्रारम्भ करेगा उसमें विघ्न और विच्छेद उत्पन्न हो जावेंगे।

अब आठ खल योग बताये जाते हैं।

(१) लग्नेश तृतीय में -तृतीयेश लग्न में (२) घनेश तृतीय में -तृतीयेश लग्न में (३) तृतीयेश चतुर्थ में -चतुर्थेश तृतीय में (४) तृतीयेश पंचम में -पंचमेश तृतीय में (५) तृतीयेश .सप्तम में सप्तमेश तृतीय में (६) तृतीयेश भाग्य में -भाग्येश तृतीय में (७) तृतीयेश राज्य में -राज्येश तृतीय में (८) तृतीयेश लाभ में -लाभेश तृतीय में ।

यह ८ योग खलयोग कहलाते हैं । यह आठों दुष्ट प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं इस कारण इन्हें 'खल' कहा है । जो व्यक्ति खल योग में उत्पन्न होता है वह कभी अनाचार के मार्ग पर चलने वाला कभी सदाचार के मार्ग पर आरूढ़ — कभी अखिल सौभाग्यशाली कभी पूर्ण दिख्ता और दुःख प्राप्त करने वाला, कभी शुभवाणी बोलने वाला और कभी दुष्ट - इस प्रकार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रभावों से युक्त होता है । शेष में इसका फल उत्तम नहीं माना है — शुभ प्रभाव कम और अशुभ प्रभाव अधिक है — इसीलिये 'खल' संज्ञा दी गई है । ३२-३४॥

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि स्वयं मन्त्रेश्वर महाराज ने इसी अच्याय में आगे श्लोक ५७-७० में छठे घर का स्वामी यदि दुः 'स्थान में पड़े तो हर्षयोग, आठवें घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़े तो 'सरल योग' और वारहवें घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़े तो 'सरल योग' और वारहवें घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़े तो 'विमल योग' बतलाया है। फिर इन श्लोकों में जो छठे स्थान का स्वामी आठवें या बारहवें के स्वामी से स्थान परिवर्तन करे, या आठवें

का स्वामी बारहवें के मालिक से स्थान परिवर्तन करे तो दैन्य योग-जिसका फल अच्छा नहीं है, क्यों कहा ? इसमें हेतु यह है कि आगे के ५७ क्लोक से ७० क्लोक तक जो योग बताये गये हैं उनमें स्थान परिवर्तन बाली बात नहीं कही गई है और इन ३२ से ३४ क्लोकों में स्थान परिवर्तन की शर्त लगाई गई है।

किन्तु उत्तर कालामृत खंड ४ श्लोक २२ में छठे, आठवें, वारहवें घर के मालिकों के परसार स्थान परिवर्तन का जो उत्तम फल बताया गया है वह फलदीपिका के मत से बिल्कुल उलटा पड़ता है। उत्तर कालामृत का श्लोक है।

> रन्धेशो व्ययषष्ठगो रिपुपतौ रन्धे व्यये वा स्थिते रि: फेशोऽपि तथैव रन्धरिपुभे यस्यास्ति तस्मिन्वदेत्। अन्योन्यक्षंगता निरीक्षणयुताश्चान्यैरयुक्तेक्षिता जातोऽसौ नृपतिः प्रशस्तविभवो राजाविराजेश्वरः॥

अर्थात् (१) यदि आठवें घर का स्वामी वारहवें या छठे घर में हो (२) यदि छठे घर का स्वामी आठवें या वारहव घर में हो (३) यदि वारहवें घर का स्वामी आठवें या छठे घर में हो और (४) यह तीनों स्वामी एक दूसरे की राशि में हों या एक दूसरे से देखे जाते हों और (५) अन्य भावों के स्वामियों से युत (सहित) या वीक्षित न हों (अर्थात् अन्यभवनों के स्वामियों से सम्बन्ध न करते हों तो) ऐसे योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत वैभव वाला राजाधिराज नृपति होता है।

इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। अर्थात् जो ग्रह सामान्यतः अनिष्ट फल उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे शुभफल उत्पन्न हो। यह उनके साघारण फल से जो उलटा फल हुआ इस कारण (विपरीत उलटे को कहते हैं) इसे विपरीत राजयोग की संजा दी है।

इसमें और फलदीपिका के योगों में कुछ विभिन्नता है। वह यह कि फलदीपिका में दो ग्रहों का (षष्ठश, अष्टमेश, या द्वादशेश में से कोई से दो ग्रहों के) परस्पर स्थान परिवर्तन का फल बताया गया है। परन्तु उत्तर कालामृत में छठे, आठवें तथा बारहवें के मालिक तीनों दु:-स्थान\* में हों, परस्पर युत (सिहत) या ईक्षित (एक दूसरे से देखें जाते) हों और अन्य किसी शुभ स्थान के स्वामियों से सम्बन्ध न करें यह आवश्यक शर्त लगाई गई है।

अस्तु, उत्तर कालामृत के इस क्लोक का हवाला तो प्रसंग वश दे दिया गया है। अब प्रस्तुत विषय पर आइये। शुभ स्थानों के स्वामियों के परस्पर स्थान परिवर्तन से जो महायोग कहे गये हैं उनके उदाहरण में कुछ जन्म कुण्डलियाँ नीचे दी जाती हैं।

नीचे श्रीमती इन्दिरा गांघी की जन्म कुण्डली दी जा रही है। इनका जन्म प्रयाग में सूर्योदय के ४१ घड़ी ५२ पल २३ विपल बाद १९ नवम्बर १९१७ को हुआ। स्पष्ट लग्न और स्पष्ट ग्रह निम्नलिखित हैं:—

लग्न ३-२७°-१३' सूर्य ७-४°-८' चन्द्र ९-५°-३७' मगल ४-१६°-२३' बृष्ठ ७-१३°-१५' बृहस्पति १-१५°-१' वकी शुक्र ८-२१°-०, शनि ३-२१°-४७' राहु ८-१०°-३३' केतु २-१०°-३३'



इनकी जन्म कुण्डली में लग्नेश सप्तम में तथा सप्तमेश में लग्न है, यह एक महायोग हुआ। द्वितीयेश पंचम में, पंचमेश द्वितीय में है। यह दूसरा महायोग हुआ। किन्तु षष्ठेश लाभ में और लाभेश षष्ठ में है यह दैन्य योग है।

<sup>\*</sup> ६, ८, १२ स्थान को दुः स्थान कहते हैं।

अब इंग्लैण्ड की महारानी एलिजबेथ की जन्म कुण्डली दी जाती है। इनका जन्म २१ अप्रैल १९२६ को लन्दन में २ वजकर ४० मिनिट पर हुआ। उस समय घड़ियाँ १ घंटे आगे वढ़ा दी गई थीं इसलिए वास्तविक समय एक वजकर ४० मिनिटि था। इनकी जन्म कुण्डली नीचे दी जाती है।



लग्न ८-२८-३८ सूर्य ०-७-२२ चन्द्र ३-१९-१७ मंगल ९-२८-३ बुघ ११-११-५० बृहस्पति ९-२९-१३ शुक्र १०-२२-८ शिन ७-१-३६ राहु २-२७-४१ केतु८-२७-४१

इनकी कुण्डली में घनेश द्वादश में तथा द्वादशेश घन में है, यह दैन्य योग हुआ। सूर्य, मंगल अपनी उच्च राशि में है, चन्द्रमा अपने घर का है; यह सब उत्तम योग हैं। राजकन्या होने से महारानी हो गईं। परन्तु इनका राजयोग क्रमशः पतनोन्मुख है।

नीचे श्री रौवर्ट निक्सन की जन्म कुण्डली दी जा रही है। ये अमेरिका के प्रेजीडेन्ट हैं। इनका जन्म ९ जनवरी १९१३ को केलीफोर्निया में (अक्षांश ३३-४७ उत्तर, देशान्तर ११७-५१ पश्चिम

मे) वहां के स्टैण्डर्ड समय के अनुसार रात्रि को ९ वजकर ३० मिनिट पर हुआ।



लग्न ४-२३-३३-२६ सूर्य ८-२६-४५-४८ चन्द्रमा ९-२७-२६ मंगल ८-७-७ बुघ ८-७-२४ बृहस्पति ८-९-६ शुक्र १०-११-४३ शनि १-४-४० राहु ११-१४-८ केत् ५-१४-८

सप्तमेश राज्य में, राज्येश सप्तम में है यह महायोग है। लग्नेश, चतुर्येश, पंचमेश, नवमेश एक साथ भी राजयोग कारक है परन्तु यहाँ केवल महायोग के उदाहरण के लिए यह कुण्डली दी गई है।

नीचे स्वर्गीय महामहोपाघ्याय श्री शिवकुमार शास्त्री जी की जनम कुण्डली दी जाती है। शुभ विक्रम संवत् १९०४ फाल्गुन कृष्ण एकादशी बुधे श्री सूर्योदयादिष्टम् ४।३०।



लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थेश लग्न में महायोग करता है। लग्नाविपाप्तभपतिस्थितराशिनाथः

स्वोच्चस्वभेषु यदि कोणचतुष्टयस्थः।

योगःस काहल इति प्रथितोऽथत्तद्वत्

लग्नाधिपाप्तभपतियंदि पर्वताख्यः ॥ ३५ ॥

र्वाद्धष्णुरार्यः सुमितः प्रसन्नः क्षेमङ्करः काहलजो नृमान्यः। स्थिरार्थसौस्यः स्थिरकार्यकर्त्ता क्षितीःवरः पर्वतयोगजातः।।३६।।

(१) जन्म कुण्डली में देखिये कि लग्नेश किस राशि में बैठा है— उस राशि का स्वामी जिस राशि में है — उस राशि का स्वामी अपनी



उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होकर केन्द्र या त्रिकोण में हो तो काहल योग होता है। साथ की कुण्डली में मेष लग्न है। इसका स्वामी मंगल हुआ। मंगल सिंह राशि में वैठा है इस सिंह राशि का स्वामी सूर्य है—सूर्य कुम्भ में वैठा है; और कुंभ का स्वामी शिन तुला में उच्च का होकर लग्न से केन्द्र में वैठा है इस कारण काहल योग हुआ। जो

काहल योग में उत्पन्न होता है वह अच्छी बुद्धि वाला, विद्धिष्णु (वृद्धि को प्राप्त) श्रेष्ठ, प्रसन्न, दूसरों का कल्याण करने वाला और जनता द्वारा मान्य होगा अर्थात् लोग उसका आदर करेंगे।

देखिये श्री आशुतोष मुकर्जी की जन्म कुण्डली । इन बंगकेसरी का जन्म २९ जून सन् १९६४ को हुआ । इस कुण्डली में लग्नेश शुक्त मेष में है। मेष का मालिक मंगल है। मेप का मालिक (मंगल) अपनी राशि में है। परन्तु केन्द्र या त्रिकोण में नहीं है इसलिये योग नहीं हुआ।



देखिये श्री के०के० शाह मंत्री भारत-सरकार की जन्म कुण्डली । इनका जन्म २७-१०-१९०८ को वृश्चिक लग्न में हुआ ।

लग्न का स्वामी मंगल है। यह लग्नेश मकर में है, मकर का स्वामी शनि है। शनि कुंभ में, कुंभ का स्वामी शनि केन्द्र में है इसलिये काहल योग हुआ



(२) इसी प्रकार यह देखिये कि जन्म कुण्डली में लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी कहां है। यदि लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होकर केन्द्र या त्रिकोण में हो तो पर्वंत योग होता है। छठा अध्याय: योग

देखिये साथ की उदाहरण कुण्डली
में लग्नेश, मंगल, धनु राशि में हैं
और इस धनु राशि का स्वामी
बृहस्पति अपनी उच्च राशि (कर्क
में) स्थित होकर केन्द्र में है, इस
कारण पर्वत योग हुआ। जो पर्वत योग
में उत्पन्न होता है। उसका सुख
और धन दोनों स्थिर रहते हैं



वह स्थिर कार्य करने वाला होता है अर्थात् उसके किये हुये कार्य दीर्घ काल तक रहते हैं। मकान बनाना, वाग लगाना, फैक्टरी बनाना आदि स्थिर कार्य हैं। घर्मशाला बनाना, कुएँ या तालाव खुदवाना यह भी परोपकार के स्थिर कार्य हैं। पर्वत योग वाला मनुष्य क्षितीस्वर (पृथ्वी, भूमि का मालिक या उच्च पदाधिकारी होता है।। ३५-३६।।

धर्मकर्मभवनाधिपती द्वौ संयुतौ महितभावगतौ चेत् । राजयोग इति तद्वदिह स्यात् केन्द्रकोणयुतिर्यति शङ्घः ॥३७॥

भेरीशङ्खप्रणाद्रैषृ तमृदुपिटकाजातवृत्तातपत्रो
हस्त्यद्वान्दोलिकाद्यैः सह मगधकृतप्रस्तुतिर्भू मिपालः ।
नानारूपोपहारस्फुरितकरयुतैः प्राथितः सज्जनैः स्याद्वाजा स्याक्छङ्खयोगे बहुवरवनिताभोगसम्पत्तिपूर्णः ॥३८॥

श्री शाह की जन्म कुण्डली में पर्वंत योग भी होता है क्योंकि लग्नेश (मंगल) स्थित राशि (मकर) का स्वामी शनि स्वराशि में केन्द्र में

है। साथ में श्री मोरार जी देसाई की कुंडली दी जाती है। इनका जन्म, २९ फरवरी १८९६ को मिथुन लग्न में हुआ। मिथुन लग्न का स्वामी बुघ मकर में है। मकर का स्वामी शनि अपनी उच्च राशि में त्रिकोण में है इस कारण पर्वत योग हुआ।



- (१) यदि नवम और दशम भवन के स्वामी दोनों संयुक्त होकर किसी शुभ भाव में एक साथ बैठें तो राजयोग होता है।
- (२) यदि किसी केन्द्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ संयुक्त होकर किसी शुभ भाव में बैठे तो शंख योग होता है। ।।३७।।

जो व्यक्ति राजयोग में उत्पन्न होता है वह राजा या राजा\* के समान पदवी वाला होता है। जब वह यात्रा करता है तो भेरी, शंख ढोल आदि वाजे साथ में बजते हुये चलते हैं; उसके सिर पर छत्र रहता है। उसके साथ-साथ, हाथी, घोड़े, पालकी आदि बहुत सी सवारी चलतो हैं। भाट और चारण उसकी स्तुति या प्रशंसा गाते रहते हैं और बहुत से बड़े-बड़े आदमी नाना रूप के सुन्दर उपहार हाथों में लिये भेंट करने के लिये प्रस्तुत रहते हैं। बहुत सी श्रेष्ठ विनताओं का भोग और सम्पत्ति प्राप्त होती है। ॥३८॥

<sup>\*</sup> जिस समय आज से सैंकड़ों वर्ष पहले मन्त्रेश्वर महाराज ने फलदीपिका का निर्माण किया उस समय भारतवर्ष में हजारों राजा थे। ऐसे-ऐसे व्यक्ति राजा थे जिनकी आय ३०-४० या ५० हजार

संख्यायोगाः सप्तसप्तर्क्षसंस्थै-रेकापायाद्वल्लकीदामपाशम् । कदाराख्यः शूलयोगो युगं च गोलक्चान्यान् पूर्वमुक्तान्विहाय ॥३९॥

वीणायोगे नृत्तगीतप्रियोऽर्थी द्राम्नि त्यागीभूपतिश्चोपकारी । पाशे भोगी सार्थसच्छीलबन्धुः केदाराख्ये श्रीकृषिक्षेत्रयुक्तः॥४०॥

शूले हिस्रः क्रोधशीलो दिरद्रः
पाषण्डी स्याद् द्रव्यहीनो युगाख्ये।
निस्वः पापी म्लेच्छयुक्तः कुशिल्पी
गोले जातश्चालसोऽल्पायुरेव।। ४१।।

\*(१) यदि सूर्य आदि सात ग्रह ७ पृथक्-पृथक् राशियों में हों तो विल्लकी योग होता है। इसे वीणा योग भी कहते हैं। जो इस योग में उत्पन्न होता है वह नाचने, गाने वजाने का शौकीन और धनी होता है। (२) यदि सातों ग्रह कुल ६ राशियों में हों—चाहे किसी भी कम

से अधिक नहीं थी इसिलिये जहां-जहां राजा शब्द आवे उसका शब्दार्थं न लेकर भावार्थ—-उच्च पदाधिकारी, धन वैभव सम्पन्न—यह अर्थ लेना चाहिये।

<sup>\*</sup> यहां जो योग बताये गये हैं उनमें सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुव बृहस्पति, शुक्र, शनि इन सातों ग्रहों का विचार करना चाहिये। राहु और केतु का विचार इनमें नहीं किया जाता।

से तो दाम योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता है वह राजा के समान दूसरों का उपकार करने वाला और स्वयं त्यागी होता है। (३) यदि ७ ग्रह केवल ५ राशियों में हों तो पाश योग होता है। इस योग में उत्पन्न भोगी, घनी, सुशील और वन्धुयुक्त होता है। (४) यदि सातों ग्रह कुल ४ राशियों में हों तो केदार योग वनता है। इस योग वाले व्यक्ति को खेत, खेती और लक्ष्मी का शुभ योग होता है (५) यदि कुल ग्रह ३ राशियों में हों तो शूल योग होता है। इस योग वाला व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का कोघी और दिरद्र होता है। (६) यदि सूर्य आदि सातों ग्रह केवल दो राशियों में हों तो युग योग होता है। इस योग में उत्पन्न होने वाक व्यक्ति पाखण्डी और धनहीन होते हैं। (७) यदि सूर्य आदि सातों ग्रह एक ही राशि में हों तो गोल योग होता है। जो गोल योग में उत्पन्न हो वह आलसी अल्पायु, दिरदी, पापी, म्लेच्छों की संगति में रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शिल्पकार्य में भी निपुण नहीं होता। ।।३९-४१।।

(१) यदि चन्द्रमा से छठे, सातवें, आठवें शुभ ग्रह हों तो अघि-योग होता है।

सौम्येरिन्दोर्द्य् नषड्रन्धसंस्थैस्तद्वल्लग्नात्संस्थितैर्वाधियोगः । नेता मन्त्री भूपितः स्यात्ऋमेण ख्यातः श्रीमान्दीर्घजीवी मनस्वी ॥ अधियोगभवो नरेश्वरः स्थिरसंपद्बहुबन्धुपोषकः । अमुना रिपवः पराजिताश्चिरमायुर्लभते प्रसिद्धताम् ॥४३॥

(२) यदि लग्न से छठे, सातवें, आठवें शुभ ग्रह हों तो भी अवि-योग होता है। यदि यह तीनों पूर्ण बली हों अर्थात् बुघ, वृहस्पित, शुक्र तीनों पूर्ण बली हों तो अघियोग में उत्पन्न मनुष्य भूपित होता है यदि तीनों मध्यवली हों तो जातक मन्त्री होता है यदि बुघ, वृहस्पित शुक्र हीन बली हों तो मनुष्य नेता होता है किन्तु शुभ प्रभाव तब भी रहता है। अघियोग में उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मीवान्, दीर्घायु और मनस्वी होते हैं। अघियोग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य स्थिर सम्पत्ति वाले, बहुत से बुन्धुओं का पोषण करने में तत्पर और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करने में सफल होते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं॥४२-४३॥

भावैः सौम्ययुतेक्षितैस्तद्धिपैः सुस्थानगैर्भास्यरैः स्वोच्चस्वर्क्षगतैर्विलग्नभवनाद्योगाः क्रमाद्द्वादश । संज्ञाञ्चामरधेनुशौर्यजलिधच्छत्रास्त्रक मासुरा-भाग्यख्यातिसुपारिजातमुसलास्तज्ज्ञैर्यथा कीर्तिताः ॥४४॥

प्रत्यहं व्रजति वृद्धिमुदग्रां शुक्लचन्द्र इव शोभनशीलः। कीर्तिमान् जनपतिश्चिरजीवी श्रीनिधिर्भवति चामरजातः ॥४५॥ सान्नपान्नविभवोऽखिलविद्यापुष्कलोऽधिककुटुम्बविभूतिः। हेमरत्नधनधान्यसमृद्धो राजराज इव राजति धेनौ ॥४६॥

<sup>\*</sup> बहुत से लोगों के विचार से चन्द्रमा से छठे, सातवें, आठवें तीनों घरों में बुघ, गुरु, शुक्र हों—अर्थात् ६, ७, ८ इन तीनों में कोई घर खाली न हो तभी अधियोग होता है किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि श्रुतकीर्ति का वाक्य है कि व्यास तथा अन्य प्राचीन ज्योतिषियों के अनुसार चाहे ६, ७, ८ इन तीनों घरों में कोई खाली भी हो—यदि बुघ, बृहस्पित, शुक्र एक साथ या अलग-अलग या दो एक साथ, एक अलग, किसी भी प्रकार से स्थित हों तो अधि-योग होता है।

कीर्तिमद्भिरनुजैरभिष्टुतो लालितो महितविक्रमयुक्तः । शौर्यजो भवति राम इवासौ राजकार्यनिरतोऽतियशस्वी ॥४७॥

गोसंपद्धनधान्यशोभिसदनं बन्धुप्रपूर्णं वर-स्त्रीरत्नाम्बरभूषणानि महितस्थानं च सर्वोत्तमम् । प्राप्नोत्यम्बुधियोगजः स्थिरसुखो हस्त्यश्वयानादिगो राजेड्यो द्विजदेवकार्यनिरतः कूपश्रपाकृत्पथि ॥४८॥

सुसंसारसौभाग्यसन्तानलक्ष्मी निवासो यशस्वी सुभाषी मनीषी। अमात्यो महीशस्य पूज्यो धनाद्यः स्फुरत्तीक्ष्णबुद्धिभवेच्छत्रयोगे।।४९॥

शत्रुन् बलिष्ठान् बलवित्रगृह्य ऋरप्रवृत्त्या सिहतोऽभिमानी। वणाङ्किताङ्गश्च विवादकारी स्यादस्त्रयोगे दृढगात्रयुक्तः॥५०॥

परदारपराङमुखो भवेद्वरदारात्मजबन्धुसंश्रितः। जनकादधिकः शुभैर्गुं णैर्महनीयां श्रियमेति कामजः ॥५१॥

हन्त्यन्यकार्यं पिशुनः स्वकार्यपरो दिरद्रश्च दुराग्रही स्यात् । स्वयंकृतानर्थपरंपरःतः कुकर्मकृच्चासुरयोगजातः ॥५२॥

चञ्चच्चामरवाद्यघोषनिबिडामान्दोलिकां शाश्वतीं लक्ष्मीं प्राप्य महाजनैः कृतनितः स्याद्धर्ममार्गे स्थितः। प्रीणात्येष पितृन् सुरान्द्विजगणांस्तत्तित्रयैः पूजनैः स्वाचारः स्वकुलोद्वहः सुहृदयः स्याद्भाग्ययोगोद्भवः॥५३॥ सिंक्यां सकललोकसंमतामाचरन्नवित सज्जनान्नृपः। पुत्रमित्रधनदारभाग्यवान् ख्यातिजो भवति लोकविश्रुतः॥५४॥

नित्यमङ्गलयुतः पृथिवीशः संचितार्थनिचयः सुकुटुम्बी । सत्कथाश्रवणभिनतरभिज्ञो पारिजातजननः शिवतातिः॥५५॥

कृच्छ्रलब्धधनवान् परिभूतो लोलसंपदुचितव्ययशीलः । स्वर्गमेव लभऽन्तेत्यदशायां जाल्मको मुसल्जञ्चपलञ्च ॥५६॥

- (१) यदि लग्न में शुभ ग्रह हों या लग्न को शुभ ग्रह देखते हों और लग्नेश अस्त न होकर उत्तम स्थान में स्वराशि का या स्वक्षेत्री होकर बैठा हो तो चामर योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता है वह शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भाँति वह सुन्दर और सुशील भी होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीवान्, कीर्तिवान्, दीर्घायु और जनपति (अनेक जनों पर हुकूमत करने वाला) हो।
- (२) यदि दूसरे घर में शुभ ग्रह हों या दूसरे घर को शुभ ग्रह देखते हों और दूसरे घर का मालिक उदित होकर स्वराशि या उच्च-राशि में स्थित होता हुआ सुस्थान में बैठा हो तो घेनु योग होता है। ऐसा व्यक्ति सुवर्ण, घन, घान्य और रत्न से समृद्ध, राजराज के समान होता है। राजराज के दो अर्थ हैं राजाओं का राजा और कुवेर। भावार्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति घनी होता है। दूसरे घर से विद्या, कुटुम्व, भोजन, पान

<sup>\*</sup> शोभनशील का अर्थ उत्तम शील वाला भी हो सकता है।

<sup>\*</sup> दुः स्थान का अर्थ है ६, ८, १२। वाकी के सुस्थान या उत्तम स्थान समझे जाते हैं।

(पीने की वस्तु) आदि का भी विचार किया जाता है। और दूसरा स्थान तथा दूसरे स्थान के स्वामी के बलवान् होने से ऐसे व्यक्ति को उत्तम भोजन, पेय पदार्थ, विद्या, बड़े कुटुम्ब का सुख, आदि प्राप्त होंगे। दक्षिण भारत में दूसरे घर से भी विद्या का विचार किया जाता है। वास्तव में दूसरा घर मुख, जिह्वा या वाणी का है। वाणी और विद्या में बहुत समानता है।

(३) यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हों या इस भाव को शुभ ग्रह देखते हों और तृतीय भाव का स्वामी अस्त न हो और अपनी राशि या उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो 'शौर्य' योग होता है;

ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है और उसके छोटे भाई यशस्वी और भ्रातृभक्त होते हैं। इसके भाई लोग जातक की प्रशंसा भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तृतीय स्थान का भाई बहिन, पराक्रम सम्बन्धी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी बहुत यशस्वी होता है और राज्य कार्य में निरत रहता है। फिलितार्थ यह है कि अच्छे सरकारी ओहदे पर आसीन होता है। मन्त्रेश्वर महाराज ने तो यह भी लिखा है कि "राम" के समान पराक्रमी हो किन्तु इसे अर्थवाद समझना चाहिए।

(४) यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह चौथे स्थान को देखते हों, चतुर्थेश अस्त न हो और अपनी स्वराशि या उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो अम्बुधि या जलिध योग होता है। अम्बुधि या जलिध समुद्र को कहते हैं। इस

<sup>\*</sup> संस्कृत में राम के तीन अर्थ हैं परशुराम, रामचन्द्र और बलराम—तीनों ही बड़े पराक्रमी थे।

<sup>\*</sup> अर्थवाद का अर्थ है किसी बात की बहुत प्रशंसा करना। जहाँ अर्थवाद हो वहाँ अक्षरशः अर्थ न लेकर भावार्थ मात्र लेना चाहिये यह संस्कृत शास्त्रों की परिपाटी है।

योग में उत्पन्न मनुष्य को गो सम्पत्त (गाय, बैल आदि) घन-घान्य, आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका मकान बहुत सुन्दर होंता है। बन्बुओं की बहुतायत रहती है। अर्थात् बन्बुओं से सुख प्राप्त होता है। उत्तम स्त्री, रत्न, वस्त्र, भूषण आदि के साथ-साथ आदरणीय उत्तम स्थान प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य का सुख स्थिर होता है अर्थात् दीं को काल तक वह सुखी रहता है। उसे हाथी, घोड़े, पालकी आदि का पूर्ण सुख प्राप्त हो और राजा भी उसका सम्मान करे। ऐसे मनुष्य देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त अर्थात् वार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं और कुएँ खुदवाना, प्याऊ लगवाना आदि कार्य करते रहते हैं। संक्षेप में चतुर्थ सुख स्थान है इससे बन्बु, सुख, मकान, सवारी, जलकार्य, आदि जितनी वातों का विचार किया जाता है उन सवका सुख जातक को प्राप्त होता है।

- (५) यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हों या इसे देखते हों और पांचवें घर का मालिक अस्त न हो और अपनी राशि का या अपनी उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में बैठा हो तो छत्र योग होता है। ऐसा जातक संसार के सब सौभाग्यों से युक्त, सन्तान सुख वाला, धनी, यशस्त्री बुद्धिमान्, उत्तम भाषण करने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि, जिसको बहुत स्फूर्ति हो (जिसके विचार में उत्तम बुद्धि की नवीन वातें जागृत हों) राजा का मन्त्री होता है। ऐसे व्यक्ति को राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। सक्षेप में पंचम भाव और पंचम भावेश के सुघर जाने से पंचम भाव सम्बन्धी सब सुख प्राप्त होता है।
- (६) यदि छठे भाव का स्वामी अस्त न होकर स्वराशि या उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में बँठा हो और छठा भाव शुभ ग्रह युत या शुभग्रहों से वीक्षित हो तो अस्त्र योग होता है। साघारणतः छठा स्थान दुःस्थान या निकृष्ट स्थान समझा जाता है किन्तु छठे का स्वामी छठे में हो तो इसे खराव नहीं कहेंगे क्योंकि वह स्वगृही हुआ। प्रायः ज्योतिषी कहा करते हैं कि छठे ग्रह में पाप ग्रह का होना अच्छा है 'पष्ठे पापाः वित्तलाभं प्रकृषुं:'' उनके कथन का आघार यह होता है कि छठा

शत्रु स्थान है । पाप ग्रह शत्रुओं का नाश करेगा इसलिये उत्तम है। यह भी प्रसिद्ध उक्ति है कि ३, ६, ११ इन स्थानों में मंगल, शनि, राहु हो तो उत्तम हैं। इसका भी आशय यही है कि पाप ग्रह छठे में रहकर शत्र अरेर रोग को नष्ट करेगा। अब मन्त्रेश्वर महाराज का मत लीजिये। वे इस सिद्धान्त को पकड़ते हैं कि किसी भाव का सुख तभी प्राप्त होता है जब भावेश बलवान् हो-पहली बात। इसमें तो किसी को आपत्ति हो ही नही सकती। किन्तु दु:स्थान का स्वामी किसी दु:स्थान में बैठे तो भी अच्छा ही माना जाता है यह बात फलदीपिका में भी आगे इसी अध्याय के ५७वें क्लोक में बताई गई है। वह देखिये। दूसरी बात यह है कि शुभ ग्रह जहाँ बैठे हों उस भाव के सुख को वढावेंगे। इसी प्रकार शुभ ग्रह जिस भाव को देखते हों उस भाव सम्बन्धी फल में भलाई पैदा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुण्डली में (देखिये पृष्ठ १२१) छठे स्थान में बृहस्पति और केतु हैं; शनि इस भाव को आधी दृष्टि से देखता है मंगल पूर्ण दृष्टि से और शुक्र व बुध चौयई दृष्टि से देखते हैं इसलिये शुभाशुभ दोनों दृष्टियों के होने के कारण तथा शुभ ग्रह बृहस्पति एवं पाप ग्रह केतु दोनों के छठे घर में बैठने के कारण पूर्ण रूप से अस्त्र योग घटित नहीं होता किन्तु पष्ठेश का मालिक बलवान् होकर अपने घर में बैठा है इस कारण हम तो 'अस्त्र' योग मानेंगे । अब पाठक स्वयं देखे कि यह योग उनमें कहां तक घटित होता है। मन्त्रेश्वर महाराज ने अस्त्र योग का निम्नलिखित फल कहा है:--

जो अस्त्र योग में पैदा होता है वह बड़े बड़े बलवान् शत्रुओं को अपनी जबर्दस्त ताकत से दबा देता है। बहुत क्रूर प्रवृत्ति वाला अभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर के अवयव दृढ (मजबूत) होते हैं; किन्तु शरीर में व्रण के चिह्न भी होते हैं। अस्त्र योग में उत्पन्न व्यक्ति विवादकारी होता है। पंडित जी वहस मुवाहिसा में कितने बढे हुए थे और उनकी तकरीर कैसी होती थी यह पाठक स्वयं विचार कर लें।

- (७) यदि सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और सप्तम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों एवं सप्तम स्थान का स्वामी स्वराशि या उच्चराशि का होकर उत्तम स्थान पर बैठा हो तो "काम" योग होता है। सप्तमेश अस्त नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति काम योग में उत्पन्न होते हैं वे लोग परदार पराइमुख होते हैं अर्थात् व्यभिचारी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को उत्तम स्त्री, सन्तान और बन्धुओं का मुख प्राप्त होता है। ऐसा आदमी अपने शुभ गुणों से बहुत लक्ष्मी प्राप्त करता है और अपने पिता से अधिक उच्च पदवी प्राप्त करता है।
- (८) यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह इस स्थान को देखते हों और अष्टमेश स्वराशि, उच्चराशि का अस्तंगत न होकर उत्तम स्थान में बैठा हो तो आसुर योग होता है। इसका फल निकृष्ट है। ऐसा आदमी स्वार्थी कुकर्मी, दिरशी, दुराग्रही (बुरी तरह ज़िद करने वाला) चुगलखोर ओर दूसरों का काम विगाड़ने वाला होता है। अपने किये हुये दुष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप ऐसा मनुष्य स्वयं हानि और दुःख उठाता है।
- (९) यदि नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, नवम भाव को शुभ ग्रह देखते हों, नवम भाव का स्वामी सूर्य किरणों के सान्निच्य से अस्तंगत न होकर अपनी राशि या अपनी उच्चराशि में स्थित होता हुआ उत्तम स्थान में बलवान् बैठा हो तो 'भाग्य' योग होता है। ऐसा व्यक्ति जब पालकी में जाता है तो उसके दोनों ओर चंवर रहते हैं और उसके साथ-साथ आगे पीछे बाजे बजते हुये चलते हैं। प्राचीन समय में इस

<sup>\*</sup> इलोक ४४ से ५६ तक जो योग बनाये गये हैं उनमें यह स्मरण रखना चाहिये कि जिस भावेश का विचार कर रहे हों वह अस्त नहीं होना चाहिये । अस्त होने से उस ग्रह की किरणें—सूर्य की किरणों से मिश्रण हो जाने से जल जाती हैं, इस कारण उसका सब प्रभाव नष्ट हो जाता है, कमजोर ग्रह पूर्ण शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता।

प्रकार की सवारी प्राप्त होना — चंवर पालकी और बाजों के साथ, परम ऐक्वयं समझा जाता था। ऐसे आदमी को सदैव रहने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है अर्थात् सदैव पूर्ण धनी रहता है। बड़े बड़े आदमी ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करते हैं। यह अपने माता पिता का, पितरों, ब्राह्मणों, और देवताओं का पूजन कर सदैव उनको प्रसन्न रखता है। भाग्य योग में उत्पन्न व्यक्ति अपते कुल की कीर्ति को बढाने वाला, आचारनिष्ठ, सहृदय होता है। नवम में शुभ ग्रह होने से शुभ हृदय वाला और पाप ग्रह होने से कुकमें वृत्ति वाला मनुष्य होता है। नवम पर शुभाशुभ दृष्टि का भी यही अर्थ समझना चाहिये।

- (१०) यदि देशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और दशम भाव को शुभ ग्रह देखते हों तथा दशम का मालिक अस्त न होकर उत्तम स्थान में बैठकर अपनी उच्चराशि या स्वराशि में स्थित हो तो ख्याति योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न हो वह उत्तम कर्म करता है और उसके कार्य की सब प्रशंसा करते हैं। ऐसा व्यक्ति नृप होकर अपनी प्रजा की अच्छी रक्षा करता है; और लोक में ख्याति प्राप्त करता है। ऐसे जातक को स्त्री, पुत्र, मित्र और घन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और भाग्यवान होता है।
- (११) यदि लाभेश अस्त न होकर अपनी स्वयं की राशि या उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से उत्तम स्थान बैठा हो और लाभ

<sup>\*</sup> ऊपर के बारहवों योगों में भाव विवेचन करते समय बारबार यह आया है:—शुभ ग्रहों की भाव पर दृष्टि हो और भाव शुभ ग्रहों से युत हो। शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा मिलाकर और शुभ ग्रहों सिहत बुच को भी लेते हुये कुल चार शुभ ग्रह हुये और यह साधारणतः सम्भव नहीं कि दो बैठे हों और दो वेखते हों इसलिये अर्थ यह समझना चाहिये कि पाप ग्रह बैठा न हो, शुभ ग्रह बैठा हो। पाप ग्रह देखता न हो, शुभ ग्रह देखता हो।

स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों या इस स्थान (एकादश) को शुभ ग्रह देखते हों तो सुपारिजात योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता है वह अच्छे कुटुम्ब वाला, अर्थ संग्रह करने से धनी, नित्य मंगल (शुभ) कार्यों में भाग लेने वाला, पुण्य कथाओं के सुनने में तथा भक्ति में समय लगाने वाला, विद्वान् और सत्कर्म करने वाला होता है।

(१२) यदि वारहवें घर में शुभ ग्रह वैठे हों या इस घर को शुभ ग्रह देखते हों ओर इस घर का मालिक स्वराशि या उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से उत्तम स्थान में बैठा हो तो मुसल योग होता है जो मुसल योग में उत्पन्न होता है उसको बड़ी कठिनता से घन प्राप्ति होती है। उसकी सम्पत्ति चंचल होती है अर्थात् कभी घन रहता है और कभी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति बहुत व्यय करने वाला होता है परन्तु वाजिव काम में ही खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति को अन्य लोग (शत्रु) दवा लेते हैं। मुसलयोग में उत्पन्न व्यक्ति चपल और मूर्ख होता है किन्तु उसे जीवन के अन्त में स्वगं प्राप्ति होती है।

लग्न से १२ भाव पर्यंत यदि प्रत्येक शुभ ग्रह से युत वीक्षित हो और भावेश उच्चराशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से उत्तम स्थान में वैठा हो तो क्रमशः १२ योग होते हैं और उनके पृथक्-पृथक् क्या-क्या फल होते हैं यह ऊपर बताया गया है। अब अन्य १२ योग बताते हैं।

दुःस्यैर्भावगृहेश्वरैरशुभसंयुक्तेक्षितैर्वा क्रमा-द्भावैः स्युस्त्ववयोगनिःस्वमृतयः प्रोक्ताः कुहः पामरः । हर्षो दुष्कृतिरित्यथापि सरलो निर्भाग्यदुर्योगकौ योगा द्वादश ते दरिद्रविमले प्रोक्ता विपश्चिजनैः ॥५७॥

अप्रसिद्धिरतिदुःसहदैन्यं स्वल्पमायुरवमानमसिद्धः । संयुतः कु चरितः कुतनुः स्याच्चञ्चलस्थितिरिहाप्यवयोगे ॥५८॥ सुवचनशून्यो विफलकुटुम्बः कुजनसमाजः कुदशनचक्षुः ।

मतिसुतविद्याविभवविहीनो रिपुहृतवित्तः प्रभवति निःस्ये ॥५९॥

अरिपरिभूतः सहजविहोनो

मनसि विलज्जो हतबलवित्तः।

अनुचितकर्मश्रमपरिखिन्नो

विकृतिगुणः स्यादिति मृतियोगे ॥६०॥

मातृवाहनसुहृत्सुखभूषाबन्धुभिविरहितः स्थितिज्ञून्यः । स्थानमाश्रितमनेन हतं स्यात् कुस्त्रियामभिरतः कुहुयोगे ॥६१॥

दुःखजीव्यनुतवागविवेकी वञ्चको मृतसुतोऽप्यनपत्यः । नास्तिकोऽल्पकुजनं भजतेऽसौ घस्मरो भवति पामरयोगे।।६२॥

सुखभोगभाग्यदृढगात्रसंयुतो

निहताहितो भवति पापभी हकः।

प्रथितप्रधानजनवल्लभो धन-

द्युतिमित्रकीर्तिसुतवांश्च हर्षजः ।।६३॥

स्वपत्नीवियोगं परस्त्रीरतीच्छा

दुरालोकमध्वानसंचारवृतिः ।

प्रमेहादिगुह्यातिमुर्वीशपीडां

वदेद्दुष्कृतौ बन्धुधिक्कारशोकम् ॥६४॥

दीर्घायुष्मान् दृढमतिरभयः श्रीमान्त्रिद्यासुतघनसहितः ।

सिद्धारम्भो जितरिपुरमलो विख्याताख्यः प्रभवति सरले ॥६५॥

पित्राजितक्षेत्रगृहादिनाशकृत् साधून् गुरून्निन्दति धर्मवीजतः । प्रत्नातिजीर्णाम्बरघृच्च दुर्गतो निर्भाग्ययोगे बहुदुःखभाजनम् ॥६६॥ शरीरप्रयासैः कृतं कर्म यत्तत् व्रजेन्निष्फलत्वं लघुत्वं जनेषु। जनद्रोहकारी स्वकुक्षिभरिः स्यात् अजस्रं प्रवासी च दुर्योगजातः।।६७।।

ऋणग्रस्त उग्नो दिरद्वाग्रगण्यो भवेत्कर्णरोगी च सौभ्रात्रहीनः । अकार्यप्रवृत्तो रसाभासवादो परप्रेष्यकः स्याद्दरिद्वाख्ययोगे ॥६८॥

किञ्चिद्व्ययो भूरिधनाभिवृद्धि प्रयात्ययं सर्वजनानुकूल्यम् । सुखी स्वतन्त्रो महनीयवृत्ति र्गुणैः प्रतीतो विमलोद्भवः स्यात् ॥६९॥

(१) यदि लग्न या लग्नेश अशुभ ग्रह से युत\* या वीक्षित हो और लग्नेश दुःस्थान में हो तो ''अवयोग'' होता है। जो अवयोग में पैदा होता है उसकी स्थिति बहुत चचल होती है। ऐसा व्यक्ति असजनों के साथ रहता है; न उसका शरीर अच्छा रहता है (शरीर में कोई न कोई रोग लगा रहे); न उसका चरित्र ही अच्छा होता है। जातक स्वल्पायु और अप्रसिद्ध रहता है; और घोर दिखता, तथा अपमान को प्राप्त होता है।

मन्त्रेश्वर महाराज ने बहुत सुन्दर लिखा है। लग्न और लग्नेश के बलवान् होने से सारी कुण्डली सुधर जाती है और लग्न तथा लग्नेश के दुर्वल होने से सारी कुंडली विगड़ जाती है, ऐसा हमारा विचार है।

<sup>\*</sup> साथ रहने को युत कहते हैं । वीक्षित का अर्थ है — 'देखा जाता हो''

(२) यदि दूसरे घर का मालिक पाप ग्रह से युत वीक्षित हो या ६,८,१२ इन तीनों स्थानों में से कहीं हो और दूसरे घर में पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह दूसरे भाव को देखते हो तो "निःस्वयोग" होता है । जिसके पास अपना कुछ नही अर्थात् दिर्द्री—यह "नि.स्व" का अर्थ है। ऐसे जातक के दांत और नेत्र खराब होते हैं। अच्छे बचन नहीं बोलता । इसका कुटुम्ब भी विफल होता है। जिसके कुटुम्ब में बहुत से आदमी हों वह सफल कुटुम्ब जिसके घर में स्त्री, पुत्र कन्या आदि न हों मान लीजिये कि केवल मात्र स्त्री है तो वह विफल कुटुम्ब हुआ । निःस्व योग वाला मनुष्य अच्छी संगति में नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति बुद्धि, पुत्र, विद्या और वैभव से हीन होता है। उसके घन को शत्रु लोग हर लेते हैं।

संक्षेप में जिन-जिन वातों का विचार दूसरे घर से किया जाता है उन सबकी हानि होती है।

- (३) यदि तृतीय स्थान का स्वामी दु:स्थान में स्थित हो और
  तृतीय भवन और तृतीयेश अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हो तो 'मृति'
  योग होता है। ऐसे योग में उत्पन्न मनुष्य शत्रुओं से पराजित, अनुचित
  कर्म करने वाला, परिश्रम से खिन्न (बहुत परिश्रम करना पड़े जिसके
  कारण चित्त में खेद हो) और निर्लंज्ज हो। उसके बल और वन
  का हरण हो जाए। और उसे भाई बहिनों का सुख न हो। ऐसे
  व्यक्ति का अपने ऊपर काबू नहीं रहता। इस कारण ऐसे कर्म करता
  है जिसके लिये उसे बाद में पश्चात्ताप होता है।
- (४) यदि लग्न से चौथा घर या चतुर्थेश अशुभ ग्रहों से युत या विक्षित हो और चतुर्थेश ६,८,१२ इन स्थानों में से किसी में हो, तो कुहूयोग होता है। जो इस योग में जत्मन्न हो उसे माता, सवारी, मित्र, आभूषण तथा बन्धुओं का सुख प्राप्त नहीं होता। चौथा घर सुख स्थान कहलाता है और इस घर के बिगड़ जाने से मनुष्य सुखहीन होता

<sup>\*</sup> ६, ८, १२ इन भावों को दु:स्थान कहते हैं

ह । ऐसे व्यक्ति को कहीं आश्रय नही मिलता—कोई न कोई संकट ऐसा उपस्थित हो जाता है कि अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कुस्त्री (खराब औरत) में अभिरत होता है।

संक्षेप में चौथे घर से जिन बातों का विचार किया जाता है उन सबके कारण क्लेश उठाना पड़ता है। चौथे घर से स्त्री का विचार नहीं किया जाता । सुख का विचार किया जाता है। कुस्त्री में रत होना सबसे बड़े क्लेश की जड़ है।

यद्यपि मन्त्रेश्वर महाराज ने यह नहीं लिखा है, परन्तु हमारा अनुभव है कि शनि यदि चौथे घर में हो और चौथे घर का मालिक भी विगड़ा हो तो बुढ़ापा वहुत दरिद्रता में बीतता है। साथ वाली कुडली एक ऐसे सज्जन की है जिन्होंने विलायत की यात्रा की और लन्दन के सुप्रसिद्ध सैवोय होटल में



ठहरे। जवानी में बड़े-बड़े बाग वाली आली ग्रान कोठियों में रहे परन्तु बुढ़ापा घोर दरिद्रता में बिता रहे हैं।

(५) यदि पंचमेश या पंचम स्थान अशुभ ग्रह से युत वीक्षत हो और पंचमेश दुःस्थान में पड़ा हो तो पामर योग होता है। ऐसा मनुष्य दुःख से जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति असत्य बोलने वाला अविवेकी तथा वंचक (दूसरे को ठगने वाला) होता है। ऐसे जातक को संतान सुख नहीं होता—या तो संतान होवे ही नहीं या होकर मर जावे। यदि सन्तान चिरजीवी हों तो भी उनसे सुख प्राप्त न हो। पिता के प्रति कर्त्तव्य पालन न करने वाली बिल्क पिता को संताप देने वाली पितृहेषी सन्तान होती है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है और छोटे तथा दुष्ट आदिमयों की सोहबत करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करते हैं अर्थात् पेटू होते हैं।

- (६) यदि छठा घर अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हो और छठे घर का मालिक दुःस्थान स्थित हो तो हर्ष योग होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान्, दृढ़ शरीर वाला, सुखी, भोगी, शत्रुओं को पराजित करने वाला और पाप भी ह होता है। (जो व्यक्ति पाप से डरे और पुण्य कर्म करे उसे पाप भी ह कहते हैं। यह गुण है) ऐसा व्यक्ति विख्यात और प्रधान व्यक्तियों का प्यारा होता है। और उसे धन, पुत्र, मित्र का पूर्ण सुख मिलता है। हर्ष योग वाले व्यक्ति यशस्वी होते हैं और उनके चेहरे पर शोभा रहती है।\*
- (७) यदि सप्तमेश या सातवाँ घर अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो और सातवें घर का मालिक दुःस्थान में पड़ा हो तो दुष्कृति योग होता है। ऐसे व्यक्ति को सप्तम स्थान सम्बन्धी सभी कष्ट प्राप्त होते हैं—अपनी पत्नी का वियोग (चाहे वह मर जाय चाहे उससे अलग रहना पड़े या रोगिणी हो), दूसरे की स्त्री से रित हो, इसकी इच्छा रहे (हृदय जलता रहे सुख की प्राप्ति न हो) कष्टमय मंजिल (सफर) करनी पड़े। जातक के वन्धु लोग उसे धिक्कारें, इस कारण उसे शोक प्राप्त हो। राजा या सरकार से पीड़ा मिले। सप्तम स्थान से जननेन्द्रिय का विचार किया जाता है। सप्तम भाव और सप्तमेश दोनो विगड़े हों तो प्रमेह (सुजाक, आतशक आदि) इन्द्रिय सम्बन्धी एक या अधिक रोग हों।
- (८) यदि अष्टम भाव का स्त्राभी छठें, आठवें वारहवें घर में बैठा हो सरल योग होता है। जो सरल योग में पैदा होता है वह दीर्घाय, दृढ़ मति (मुस्तकिल मिजाज) निर्भय, लक्ष्मीवान्, विद्या, पुत्र और घन से युत, अपने उद्योग में सफलता प्राप्त करने वाला निर्मल और शत्रुओं

<sup>\*</sup> पष्ठेश दुःस्थान में हो तो भी अच्छा फल बताया और सुस्थान में हो तो भी अच्छा फल। देखिये पृष्ठ १४९-१५०। छठे स्थान में शुभ ग्रह हो तो भी अच्छा फल और पाप ग्रह हो तो भी अच्छा फल।

को जीतने वाला, विख्यात पुरुष होता है। मन्त्रेश्वर महाराज के विचार से अष्टम दुःस्थान होने के कारण इसका मालिक भी यदि दुःस्थान में जावे तो उसी प्रकार उत्तम गिना जाता है जैसे यदि अपना दुश्मन गढ्ढे में में पड़ा हुआ हो तो इसे उत्तम कहेंगे। वी० सुब्रहमण्य शास्त्री ने टीका करते हुए लिखा है, कि अष्टम भाव पाप ग्रह युतवीक्षित हो तो भी 'सरल' योग होता है। परन्तु हमारे विचार से अष्टम ग्रह को यदि पाप ग्रह देखें या अष्टम में पाप ग्रह वैठें तो जिस भाव के वे स्वामी हैं उसको तो विगाड़ेंगे ही साथ में अष्टम भाव को भी विगाड़ेंगे — केवल मात्र शनि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अष्टम में शनि आयु को बढ़ाता है। अष्टम में मंगल तो बहुत ही खराब है; गुदा रोग करता है और मनुष्य को प्रायः कर्जदार रखता है। अष्टम में केतु भी गुदा सम्बन्धी रोग देता है जैसे कांच निकलना। इन सब उदाहरणों द्वारा हमारा अभिप्राय यह है कि अष्टमेश दुःस्थान में वैठे अर्थात् छठे या वारह में बैठे तो सरल योग होगा किन्तु अष्टम भाव में पाप ग्रह का बैठना उत्तम नहीं।

- (१) यदि नवें भवन का स्वामी लग्न से ६, ८, या १२वें भाव में हो और नवमेश तथा नवम गृह पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या वहां अशुभ ग्रह बैठे हों (या नवमेश पाप ग्रह युत वीक्षित हो) तो "निभाग्य" योग होता है। जो व्यक्ति निभाग्य योग में पैदा होता है वह बहुत दु:ख उठाते वाला, पुराने कपड़े पहनने वाला दुगंति को प्राप्त होता है। नवम भाव धर्म भाव है यह विगड़ने से मनुष्य साधुओं की और गुरुओं की निन्दा करता है। ऐसे व्यक्ति को जो कुछ पैतिक सम्पति प्राप्त होती है (घर, खेत, ज्मीन, जायदाद) वह सब नष्ट हो जाती है।
- (१०) यदि दशम में कूर ग्रह बैठे हों और दशमेश अशुभ ग्रहों से वीक्षित या युत हो और वह (दशम ग्रह का मालिक) ६, ८, या बारहवें स्थान में पड़ा हो तो "दुर्योग" होता है। जिस व्यक्ति की कुण्डली में यह

योग हो उस मनुष्य के द्वारा पूर्ण परिश्रम से किए हुये कार्यों में भी सफलता प्राप्त नहीं होती। उसके प्रयास निष्फल होते हैं। ऐसा मनुष्य प्रायः प्रवासी (घर से बाहर परदेश में) रहता है। दुर्योग में उत्पन्न मनुष्य का आदर नहीं होता। वह और लोगों से द्वोह करता रहता है और अपने पेट पालने की ही फिक़ में रहता है।

(११) यदि ११वें भाव का स्वामी दुःस्थान में हो तो दरिद्रयोग होता है। हमने ऊपर अनेक स्थानों पर यह लिखा है कि भावपित दुःस्थान में हो और भाव अशुभ ग्रह से युत वीक्षित हो तो योग होगा। वास्तव में यह एक टीकाकार का मत है। मन्त्रेश्वर महाराज ने ५७वें श्लोक की प्रारम्भिक दो पंक्तियों में जो शब्द उपयोग किये हैं उनका यह अर्थ करना विशेष उपयुक्त होगा कि भावेश दुःस्थान में हो और भावेश अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो और भाव भी अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो और भाव भी अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो तो विविध योग होते हैं। किन्तु इसके अपवाद हैं यदि भाव में सर्वत्र अशुभ ग्रह होने से खराब योग बने तो एकादश भाव में पाप ग्रह के वैठने से दरिद्रयोग बनना चाहिये? किन्तु ज्योतिषियों का आप्त वाक्य है कि "लाभे सर्वे प्रशस्त।" सारावली में भी लिखा है कि

लग्नस्थाः सुखसंस्थाः दशमस्थापि कारकाः सर्वे । एकादशमपि केचित् वाञ्छन्ति न तन्मतं मुनीन्द्राणाम् ।।

अतः हम यही अर्थं करेंगे कि यदि एकादशेश त्रिक में हो या अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो तो दिरद्वयोग होता है। जिसकी जन्मकुण्डली में यह योग हो वह कर्ज दार, अत्यन्त दिद्वी कान की बीमारी से तकलीफ पाने वाला, अच्छे भाइयों से हीन, दुष्कार्य करने वाला, अप्रशस्त वचन बोलने वाला, दूसरे का नौकर और दुःख उठाने वाला होता है।

(१२) यदि १२वें घर का मालिक दुःस्थान में हो और अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो तो विमल योग होता है। ऐसा व्यक्ति व्यय थोड़ा करता है। उसके घन की अधिक वृद्धि होती है। ऐसा मनुष्य सुखी, स्वतन्त्र, अपने सद्गुणों के लिये विख्यात, उत्तम कार्य करने वाला होता है और सब व्यक्तियों के अनुकूल आचरण करता है।

ऊपर योगों मे दो वात वताई गई हैं।

- (१) भावेश दुःस्थान में हों।
- (२) भाव अशुभग्रह से युत वीक्षित हो।

यदि भावेश अशुभग्रह युत वीक्षित हो तो और भी दुष्ट फल होगा।

इस फलदीपिका के टीकाकार श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने ५७वें क्लोक की टीका करते हुए लिखा है कि यदि भावेश दुःस्थान में हो और भाव अशुभ युत वीक्षित हो। संस्कृत के मूल क्लोक में जो 'अशुभ संयुक्तेक्षित का कमात,' यह पद आये हैं वह देहली दीपक न्याय (अर्थात् देहली पर रक्खा हुआ दीपक—जिन दो कमरों के बीच की देहली पर रक्खा होता है उन दोनों में प्रकाश करता है) से भावेश, और भाव दोनों में लग सकता है अर्थात्

- (i) यदि भावेश दुःस्थान में हो और अशुभग्रहों से युत वीक्षित हो तथा भाव अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो।
- (ii) यदि भावेश दुःस्थान में हो और भाव अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो।

## वास्तव में सिद्धान्ततः

- (१) भावेश का खराव जगह बैठना।
- (२) भावेश का दुष्ट ग्रहों से युत होना।
- (३) भावेश का पापब्रहों से वीक्षित होना ।
- (४) भाव में अशुभग्रहों का बैठना।
- (५) भाव का अशुभग्रहों से देखा जाना।

यह पाँच बातें भाव को खराव करतों हैं। जितनी अधिक खराव ग्रह स्थिति होगी उतना ही उस भाव सम्बन्धी कष्ट होगा। ि द्वारिव्ययनायकाः प्रबलगाःकेन्द्रिन्त्रकोणाश्रिताः लग्नव्योमचतुर्थभाग्यपतयः षड्रन्ध्ररिःफस्थिताः निर्वीर्या विगतप्रभा यदि तदा दुर्योग एव स्मृत-स्तद्व्यस्ते सित योगवान्धनपतिर्भूपः सुखी धार्मिकः ॥७०॥

यदि षष्ठ, अष्ठम तथा द्वादश के स्वामी प्रवल (वलवान्) होकर केन्द्र (१, ४,७,१०) या त्रिकोण (५,९) में हों और लग्ग, चतुर्थ, नवम तथा दशम इन चारों भवनों के स्वामी निर्वीय (वलहीन) और अस्त (सूर्य के समीप रहने के कारण) होकर ६,८,१२ स्थान या स्थानों में हो तो 'दुर्योग ही होता है। अर्थात् यह खराव योग है।

यदि इससे उलटा हो अर्थात् ६, ८, १२ के मालिक बलहीन हो कर दुःस्थान में पड़ें और लग्न चतुर्थ नवम दशम के स्वामी बलवान् पूर्ण प्रभा से युक्त (अस्त नहीं) सुस्थान में पड़ें तो ऐसा योगवाला घनपति (लक्ष्मीवान्) राजा (अर्थात् ऐश्वर्यशाली) सुखी और धार्मिक होता है।

कहने का तात्पर्यं यह है कि ६,८,१२ दुःस्थान हैं। इनके स्वामी निकंल होने चाहियें। १,४,९,१० विशिष्ट स्थान हैं इनके स्वामी वलवान् होने चाहियें। विष जितना थोड़ा और कमजोर हो उतना अच्छा। अमृत जितना अविक और वलशाली हो उतना अच्छा। ॥७०॥

<sup>\*</sup> हमारे विचार से ५७-७० स्लोकों में जो योग गनाए गए हैं। वे प्रधानतः भावेंशों से विचार करना चाहिए, भाय से भी । परन्तु तारतम्य कर लेना चाहिए, जैसे द्वादश का स्वामी दुःस्थान में हो तो विमल योग होगा। वारहवें भाव में अशुभ ग्रह होने से योग नहीं होगा। हमने अपने विचार से तारतम्य करते हुए ग्रंथकार का अभिप्राय वर्णन किया है।

#### सातवां अध्याय

# राजयोग

ध्याद्येः खेटैः स्वोच्चगैः केन्द्रसंस्थैः स्वर्क्षस्यैर्वा भूपतिः स्यात्प्रसिद्धः। पञ्चाद्यस्तैरन्यवंशप्रसूतोऽप्युर्वीनाथो वारणाक्वौघयुक्तः ॥१॥

यदि किसी की जन्मकुण्डली में तीन या अधिक ग्रह उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होते हुए केन्द्र में हों तो वह प्रसिद्ध राजा होता है, यदि पाँच या पाँच से अधिक ग्रह स्वराशि या उच्चराशि में स्थित होकर केन्द्र में हों तो चाहे वह किसी भी वंश में पैदा हुआ हो, वह पृथ्वी पित होता है और उसके पास हाथी और घोड़ों के झुंड रहते हैं अर्थात् बहुत वैभवशाली राजा होता है। ।।१।।

भूपाः स्युर्नृ पवंशजास्तु यदि दुर्योगे न जातास्तया ह्यन्तिधर्नेहि चेत्कराद्दिनकराज्जाताः स्फुरन्त्येव ते । त्र्याद्यैः केन्द्रगतैः स्वभोच्चसहितैभू पोद्भवाः पाथिवाः मर्त्यास्त्वन्यकुलोद्भवाः क्षितिपतेस्तुल्याः कदाचिन्नृपाः ॥२॥

यदि कोई राजा के वंश में पैदा हो और उसकी कुण्डली में कोई दुर्योग न हो और न उसके ग्रह सूर्य के साम्निच्य के कारण अस्त हों तो वह राजा होता है। यदि तीन या तीन से अधिक ग्रह स्वराशि या उच्चराशि में स्थित होकर केन्द्र में हों और ऐसा जन्मकुण्डली वाला राज वंश में उत्पन्न हो तो वह राजा होता है। किन्तु यदि किसी साधारण वंश में उत्पन्न व्यक्ति की कुण्डली में यह योग हो तो वे राजा

के समान वैभवशाली हो जाते हैं। या कदाचित् राजा भी हो जाँया।। २।।

यद्येकोऽपि विराजितांशुनिकरः सुस्थानगो वक्रगो नीचस्थोऽपि करोति भूपसदृशं द्वौ वा त्रयो वा ग्रहाः। एवं चेज्जनयन्ति भूपितममी शस्तांशराशिस्थिता स्तद्वच्चेद्बह्वो नृपं समकुटच्छत्रोल्लसच्चामरम्।।३।।

एक भी ग्रह यदि सुस्थान में हो (६,८ या १२वें भाग में न हो) और वकी हो (चाहे, नीच भी हो), किन्तु यदि अस्त न हो और उज्ज्वल प्रभा से \*युक्त हो तो वह राजा के सदृश वैभवशाली बना देता है। यदि ऐसे दो या तीन ग्रह हों तो जातक राजा हो जाता है। यदि ऐसे बहुत से ग्रह हों और वे उत्तम राशि और उत्तम नवांश में स्थित हों तो मुकुट, छत्र और चाँवर से शोभायमान अत्यन्त वैभवशाली राजा होता है। हमारे विचार से राजवंश प्रसूत नरों में ही यह योग विशेष लागू करना चाहिये। ॥३॥

द्वौ वा त्र्याद्या दिग्बलयुक्ता यदि जातः क्ष्माभृद्वंशे भूमिपतिः स्याज्जयशीलः। हित्वा मन्दं पञ्चलगा दिग्बलयुक्ता-श्चत्वारो वा भूपतिरन्यान्वयजोऽपि ॥४॥

<sup>\*</sup>सूर्यं के सान्निघ्य के कारण ग्रहों की किरणें सूर्य प्रकाश में लय होने से नहीं दिखाई देती उस दशा में ग्रह को अस्त कहते हैं किन्तु जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो वह खूब उज्ज्वल भा पूर्ण दिखाई देता है। ऐसा ग्रह बलवान् होता है।

यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और उसकी कुण्डली में दो या अधिक ग्रह दिग्वली हों जो वह राजा होता है और सवंत्र विजय प्राप्त करता है। सूर्य और मंगल दशम भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होते हैं। बुध और वृहस्पित प्रथम भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होते हैं, चन्द्रमा तथा शुक्र चर्जुथ भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होते हैं, चन्द्रमा तथा शुक्र चर्जुथ भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होते हैं तथा शिन सप्तम भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होता है।

यदि शनि को छोड़कर बाकी ६ ग्रहों में से कोई से पांच दिग्बली हों या ४ भी दिग्बली हों तो चाहे किसी भी वंश में पैदा हो (यह ज़रूरी नहीं कि राजा के ही वंश में पैदा हो) तो राजा होता है।। ४।।

गणोत्तमे लग्ननवांशकोद्गमे निशाकरश्चापि गणोत्तमेऽपि वा। चतुर्प्रहेश्चन्द्रविवन्तिस्तवा निरोक्षितः स्यादधमोद्भवो नृपः ॥५॥

यदि लग्न में वर्गोत्तम\* नवांश हो और चन्द्रका भी वर्गोत्तम नवांश हो और लग्न को चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य चार ग्रह देखते हों तो ऐसा जातक चाहे अवम वंश में भी पैदा हुआ हो राजा हो जाता है। ॥५॥

श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की कुंडली नीचे दी जाती है। इनका जन्म लग्नमीन है और नवांश लग्न भी मीन ही है इस कारण वर्गोत्तमलग्न हुआ। रेवती नक्षत्र में जन्म होने के कारण मीन राशि का चन्द्रमा था। और रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने के कारण चन्द्रमा मीन नवांश में था। अतः चन्द्रमा भी वर्गोत्तम हुआ। लग्नेश बृहस्पति

<sup>\*</sup>जो राशि हो वही नवांश भी हो तो वर्गोत्तम कहलाता है। जैसे मेष राशि मेष नवांश वर्गोत्तम। वृषभ राशि, वृषभ नवांश वर्गोत्तम, मिथुन राशि, मिथुन नवांश वर्गोत्तम इत्यादि।

लग्न तथा चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उपयुंक्त रलोक के अनुसार चार ग्रह तो लग्न को पूर्ण दृष्टि से नहीं देखते किन्तु जितनी सी मात्रा में यह योग घटित होता है—उससे कहीं अधिक उच्च पदवी उन्होंने प्राप्त की। सूर्य तथा बृहस्पति का उच्चराशि में होना भी राज योग में सहायक हुआ। इनका जन्म ७ मई सन् १८६१ को प्रातः ४ बजकर २ मिनट पर हुआ था।





नवांश में बुध और शुक्र स्वनवांश में हैं।

विलग्नेशः केन्द्रे यदि तपित वर्गोत्तमगतः स्वतुङ्गे स्वक्षें वा गुरुपितरिप स्वाद्यदि तथा। गजस्कन्धे कार्तस्वरकृतिवमानेऽतिसुषमे। सुखासीनं भूपं जनयित लसच्चामरयुगम्।।६।।

यदि लग्नेश १-४-७-९-१० इन भावों में से किसी में वर्गोत्तम हो कर पड़ा हो और नवें स्थान का स्वामी अपनी स्वराशि या उच्च-राशि में वर्गोत्त म होकर केन्द्र या नवम में हो तो अत्यन्त वैभवशाली राजा होता है, जो हाथी के कन्चे पर रखे हुए सोने के सुन्दर विमान में चलता है और जिसमें दोनों ओर चंवर हिलते रहते हैं। ।।६।। निषादमपि पार्थिवं जनयतीन्दुरुच्वस्वभ-स्थितग्रहनिरीक्षितो घवलकाम्तिजालोज्ज्वलः। विहाय तनुभं कलास्फुरितपूर्णकान्तिः शशी चतुष्टयगतो नृपं जनयति द्विपाश्वान्वितम्।।७॥

- (क) जिस जातक की कुण्डली में घवल कान्ति से उज्ज्वल (चन्द्रमा में पक्ष बल होना चाहिये) चन्द्रमा को स्वराशि या उच्चराशि में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, वह चाहे निषाद के कुल में पैदा हुआ हो, राजा होता है।
- (स्र) यदि लग्न के अतिरिक्त अन्य तीनों केन्द्रों में से किसी में कला स्फुरित (जिसकी कलाएँ प्रकाशमान हों) पूर्ण कान्ति (पूर्णिमा का) चन्द्रमा स्थित हो तो ऐसा जातक हाथी और घोड़ों से युक्त राजा होता है।।।।।।

अश्विन्यामुदयगतो भृगुर्ग्रहेन्द्रै-दृष्टश्चेज्जनयति भूपीत जितारिम् । नीचार्योगृहमपहाय वित्तसंस्थो लग्नेशः सह कविना बली च भूपम् ॥८॥

(क) यदि शुक्र अधिवनी नक्षत्र में स्थित होकर लग्न में स्थित हो और उसे तीन ग्रह देखते हों तो ऐसा व्यक्ति प्रवल राजा होता है जो अपने शत्रुओं को जीतता है।

(ख) यदि लग्नेश बलवान् हो और शुक्र के साथ द्वितीय स्थान में स्थित हो (यह द्वितीय भावस्थ राशि लग्नेश या शुक्र की शत्रु राशि

<sup>\*</sup> जहां जहां राजा शब्द आया है वहां वहां वैभवशाली अधिकार सम्पन्न व्यक्ति समझना चाहिये क्योंकि अब राजा, महाराजाओं का सम्प्रदाय उठ गया ।

या नीच राशि नहीं होनी चाहिये) तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। ॥८॥

भौमक्ष्वेदजहरिचापलग्नसंस्थः पृथ्वीशं कलयित मित्रखेटदृष्टः । कर्मेशो नवमगतक्ष्व भाग्यनाथो मध्यस्थो भवति नृपो जनैः प्रशस्तः ॥९॥

- (क) यदि मंगल, मेष, सिंह या घनु राशि में स्थित होकर लग्न में हो और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो मनुष्य राजा होता है।
- (ल) यदि दशम स्थान का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और नवम भाव का स्वामी दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। तात्पर्य यह है कि यह योग प्रवल-राजयोग कारक है। ॥९॥

चापार्हे भगवान् सहस्रकिरणस्तत्रैव ताराधिपो लग्ने भानुसुतेऽतिवीर्यसहितः स्वोच्चे च भूनन्दनः। यद्येवं भवति क्षितेरिषपितः संश्रुत्य दूरं भयात् त्रस्ता एव नमन्ति तस्य रिपवो दग्धाः प्रतापाग्निना ॥१०॥

यदि घनुराशि के आघे में (पन्द्रह अंश तक) सूर्य हो और वहीं चन्द्रमा हो और लग्न में शनि\* हो तथा अति बलवान् मंगल उच्च

<sup>\*</sup> मन्मेश्वर महाराज ने यहां नहीं लिखा है किन्तु अन्य आचार्यों के मत से तुला घनू मकर कुम्भ और मीन इन पांच राशियों में लग्नस्थ शनिश्चर को प्रशस्त माना गया है।

राशि में हो तो जातक बड़ा पराकमी राजा होता है उसके भय से उसके शत्रु उसे दूर से ही नमस्कार करते हैं ॥१०॥

सुधामृणालोपमविम्बशोभितः शशो नवांशे नलिनीप्रियस्य यदि क्षितीशो बहुहस्तिपूर्णः शुभाश्च केन्द्रेषु न पापयुक्ताः ॥११॥

यदि अमृत या मृणाल के समान सफेद पूर्ण विम्व वाला (पूर्णिमा के आस पास का) चन्द्र सिंह नवाँश में हो और शुभ ग्रह (पाप ग्रहों से संयुत नहीं होने चाहिये) केन्द्र में हों तो ऐसा जातक राजा होता है और उसके बहुत से हाथी होते हैं।।११।।

नीचारिवर्गरिहर्तैविहर्गेस्त्रिभिस्तु स्वांशोपगैर्बलयुतैः शुभदृष्टिजुष्टैः । गोक्षीरशङ्ख्यवलोमृगलाञ्ख्यनश्च स्याद्यस्य जन्मनि स भूमिपर्तिजितारिः ॥१२॥

यदि चन्द्रमा गाय के दूघ या शंख के समान उज्ज्वल कान्ति वाला हो (पक्ष बली हो) और तीन और ग्रह (चन्द्रमा मिलाकर चार) बलवान् होकर अपने-अपने अंशो में हो। नीव राशि या नीच वर्ग में न हों, शत्रु राशि या शत्रु वर्ग में न हों और उनको शुभ ग्रह देखते हों तो ऐसा व्यक्ति भूमिपति होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ।।१२।।\*

कुमुदगहनबन्धुं श्रेष्ठमंशं प्रपन्नं यदि बलसमुपेतः पश्यति व्योमचारो । उदयभवनसंस्थः पापसंज्ञो न चैवं भवति मनुजनाथः सार्वभौमः सुदेहः ॥१३॥

<sup>\*</sup> कुछ लोगों के मत से चन्द्रमा लग्न में होना चाहिये।

यदि लग्न में कोई पाप ग्रह न हो, और चन्द्रमा श्रेष्ठ \* अंश में हो और चन्द्रमा को बलवान् ग्रह देखता हो तो जातक सुन्दर शरीर वाला, सर्व भूमि पर अधिकार वाला राजा होता है ।। १३।।

जीवो बुधो भृगुसुतोऽथ निशाकरो वा घर्मे विशुद्धतनवः स्फुटरिंमजालाः । मित्रेनिरीक्षितयुता यदि सूतिकाले कुवंन्ति देवसदृशं नृपति महान्तम् ॥१४॥

बृहस्पित, बुघ, शुक्र या चन्द्रमा—अस्त न हों और विशुद्ध शरीर वाले होकर नवम भाव में बैठे हों (मूल श्लोक में धर्में शब्द आया है। नवम भाव से धर्म का विचार किया जाता है इसिलये धर्म स्थान का अर्थ हुआ लग्न से नवम स्थान) और मित्र ग्रहों से युत या वीक्षित हों तो जातक महान् राजा होता है। और उसकी प्रजा उसे देवता के सदृश मानती है। मूल श्लोक में विशुद्धतनु शब्द आया है इसका शब्दार्थ हुआ विशुद्ध शरीर वाला। ग्रह को विशुद्ध शरीर वाला कब और कैसे समझा जाय? जब वह पाप ग्रह या शत्रु की राशि या नवांश में न हो और पाप ग्रहों से युत या वीक्षित न हो, उच्च राशि, नवांश आदि में स्थित ग्रह—उस पर शुभ दृष्टि होने से विशुद्धतनु कहेंगे। जिस ग्रह पिंड में दोष न हो वह विशुद्ध हुआ। जिन कारणों से ग्रह निकृष्ट समझा जाय, वे उसके दोष समझे जाते हैं।।१४॥

<sup>\*</sup> श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने श्रेष्ठ अंश का अर्थ किया है—उत्तम वर्ग। कोई ग्रह तीन अधि मित्र वर्गों में हो तो उसे उत्तम वर्ग कहते हैं। परन्तु मान्य ज्योतिषियों का सम्प्रदाय यह है कि स्व राशि, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश होने पर ही उत्तम वर्ग होता है।

शुक्रेड्यो सिवतुः शिशुस्तिमियुगे स्वोच्चे च पूर्णः शशी दृष्टस्तीब्रविलोचनेन दिनकृन्मेषोदयेऽसौ नृपः। सेनायाश्चलनेन रेणुपटलैयस्य प्रविष्टे रवा-वस्तभ्रान्तिसमाकुला कमलिनी संकोचमागच्छति।।१५॥

भुक्त, बृहस्पित और शिन मीन राशि में हों, चन्द्रमा पूर्ण हो (पूर्णिमा का) और अपनी उच्च राशि में हो, सूर्य को मंगल देखता हो और मेप लग्न हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होता है। जिसकी सेना के चलने के कारण इतनी यूल उड़ती है कि दिन में भी संघ्या की म्यान्ति होने से कमिलनी संकोच को प्राप्त हो जाती है। ॥१५॥

नीचारिस्थैर्भवभवनगैः पष्ठदुश्चिक्यगैर्वा । सौम्पैः स्वोच्चं परमुपगर्तैनिर्मलैः केन्दगैर्वा । आज्ञां याते शिशिरिकरणे कर्कटस्थे निशाया-मेकच्छत्रं त्रिभुवनमिदं यस्य स क्षत्रियेशः ॥१६॥

(क) यदि रात्रि में जन्म हो (ख) चन्द्रमा कर्कट राशि में स्थित ग्रह दशम में हो (ग) नीच या शत्रु राशि में स्थित ग्रह लग्न से ३, ६, ११ इन स्थानों में हों या समस्त शुभ ग्रह परभोच्च होकर केन्द्र में हों और कोई शुभ ग्रह अस्त न हो तो ऐसा जातक समस्त संसार का एक छत्रपति राजा होता है।।१६।।

वर्गोत्तमे हिमकरः सकलः स्थितोऽशे कुर्यान्महीपतिमपूर्वयशोऽभिरामम् । यस्याश्वबृन्दखुरघातरजोऽभिभूतो भानु प्रभातशिशोऽनुकरोति रूपम् ॥१७॥ यदि पूर्णिमा का चन्द्र वर्गोत्तमांश में हो तो केवल एक इसी योग से मनुष्य महा प्रतापशाली राजा होता है, जिसकी सेना के घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई घूलि सूर्य को ऐसा म्लान कर देती है कि सूर्य प्रात: कालीन चन्द्र सा नज़र आता है।

कन्द्रगौ यदि च जीवशशाङ्कौ यस्य जन्मनि च भागंबदृष्टौ। भूपतिभंबति सोऽतुलकीर्ति नींचगो यदि न किइचदिह स्यात्।।१८॥

यदि जन्म के समय बृहस्पति और चन्द्रमा केन्द्र में हों और उनको शुक्र देखता हो और कोई ग्रह नीच राशि में नहो तो मनुष्य अतुलकीर्ति वाला राजा होता है।।।१८।।

ज उचरराशिनवांशक इन्दुस्तनुभवने शुभदस्वकवर्गे। अशुभकरः खलुकण्टकहीनो भवति नृपो बहुवारणनाथः।।१९।।

यदि चन्द्रमा जलचर राशि और नवांश में स्थित होकर लग्न में अपने वर्ग में या शुभ ग्रह के वर्ग में हो और कोई पाप ग्रह केन्द्र में नहों तो मनुष्य राजा होता है और बहुत हाथी उसके पास होते हैं।।।१९।।

शुक्रो जीवनिरीक्षितो वितनुते भूपोद्भवं भूपित देवेड्यो मृगभं विहाय तनुगो मत्तेभयुक्तं नृपम् । केन्द्रे जन्मपितर्बलाधिकयुतः कुर्याद्धरित्रीपित दृष्टे वाक्पितना बुधे दधित पृथ्वीशाइच तच्छासनम् ॥२०॥ इस क्लोक में चार योग वताए हैं। चारों पृथक्-पृथक् हैं(क) यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और शुक्र हो बृहस्पित देखता हो तो मनुष्य राजा होता है। (ख) यदि मकर राशि के अलावा अन्य किसी राशि में स्थित होकर बृहस्पित लग्न में हो तो यह उत्तम राजयोग है। (ग) यदि लग्नेश\* वलवान् होकर केन्द्र में हो तो यह अकेला प्रवल योग है (घ) जिसकी जन्म कुण्डली में बुध को बृहस्पित देखता है उसकी सलाह को महाराजा भी मानते हैं। ।।२०।।

एकोप्युच्चक्षेत्रगो मित्रदृष्टः कूर्याद्भूपं मित्रयोगाद्धनाढ्यम्। स्वांशे सूर्ये स्वक्षंगश्चन्द्रमा-श्चेद्देशाधीशं साश्वनागं विधत्ते ॥२१॥

- (क) यदि एक भी ग्रह उच्च राशि में हो और उसको मित्र ग्रह देखते हों तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। यदि ऐसा उच्च ग्रह मित्र ग्रह से युक्त हो तो मनुष्य घनवान होता है।
- (ख) यदि सूर्य अपने नवांश में हो और चन्द्रमा कर्क राशि में हो तो भी उत्तम राजयोग है। यद्यपि मूल क्लोक में सूर्य का अपने अंश में होना और चन्द्रमा का अपनी राशि में होना ये दो ही बात कही गई हैं किन्तु सूर्य की राशि भी बलवान् होनी चाहिये और चन्द्रमा का नवांश भी बलवान् होना चाहिये। ऐसा हम अपने विचार से समझते हैं। सूर्य और चन्द्रमा इन दो ग्रहों के बलवान् होने से सारी कुण्डली सुघर जाती है।। २१।।

<sup>\*</sup>मूल श्लोक में शब्द आया है जन्मपति, इसका बहुत से अर्थ करते है जन्म लग्नेश और बहुत से अर्थ करते हैं जन्म राशि का स्वामी।

मीने पूर्णज्योतिषि मित्रग्रह्दृष्टे चन्द्रे लोकानन्दकरः स्यान्नृपमुख्यः । पूर्णज्योतिः स्वोच्चगतश्चेत्तुहिनांशु-स्त्यागाधिक्यं सञ्जनशस्तं जगदीशम् ॥

- (क) यदि चन्द्रमा पूर्ण प्रकाशमान होकर मीन राशि में हो और इसको मित्र ग्रह देखता हो तो उत्तम राज योग है।
- (ख) यदि चन्द्रमा पूर्ण हो और अपनी उच्चराशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत उदार होता है और उसकी सज्जन लोग बहुत प्रशंसा करते हैं; वह एक उत्तम राज योग है। ।।२२।।

चन्द्रेऽधिमित्रांशगते सुदृष्टे शुक्रेण लक्ष्मीसहितो नृपः स्यात् तथा स्थिते वासवमन्त्रिदृष्टे पूर्णां धरित्रीं परिपालयेत्सः ॥२३॥

- (क) यदि चन्द्रमा अपने अधिमित्र के अंश में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के साथ-साथ उत्तम राज योग होता है।
- (ख) ऊपर (क) में जो योग बताया गया है उसके साथ-साथ यदि चन्द्रमा पर बृहस्पति की भी दृष्टि हो तो राजा हो। \* ।।२३।।

<sup>\*</sup>वराहमिहिर के मत से यदि दिन में जन्म हो और अपने या अधिमित्र अंश में स्थित चन्द्रमा पर बृहस्पित की दृष्टि हो तो राजयोग होता है और यदि रात्रि में जन्म हो और अपने या अधिमित्र अंश में स्थित चन्द्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष वैभव होता है।

पापास्त्रिशत्रुभवगा यदि जन्मनाथाल्लग्नाद्धने कुजबुधौ हिबुकेऽर्कशुकौ ।
कर्मायलग्नसहिताः कुजमन्दजीवास्तज्ज्ञा वदन्ति चतुरस्त्विह राजयोगान् ॥२४॥

- (क) इस क्लोक में चार राज योग वताये गये हैं। यदि जन्म नाथ से ३, ६ और ११वें स्थान में पाप ग्रह हों।
  - (ब) मंगल और बुघ लग्न से दूसरे स्थान में हों
  - (ग) सूर्य और शुक्र लग्न से चीये हों।
- (घ) मंगल, बृहस्पित और शिंत कमशः दशम में, लग्न में और एकादश में हों तो यह उत्तम राजयोग होते हैं। मूल श्लोक के प्रथम चरण में जन्मनाथ शब्द आया है अर्थात् जन्म नाथ से। बहुत से लोग इसका अर्थ लग्नेश करते हैं और बहुत से लोगों के मतानुसार जन्मनाथ का अर्थ होता है—जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी। हमारे विचार से द्वितीय अर्थ विशेष उपयुक्त हैं।

इस श्लोक का तृतीय चरण है "कर्मायलग्न सहिताः कुजमन्दजीवाः" इसका अर्थ हुआ दशम, एकादश और लग्न में मंगल, शनि, बृहस्पित हों। यद्यपि मूल श्लोक में क्रमशः यह शब्द नहीं है। परन्तु हमारे विचार से मंगल दशम में दिग्वली होता है। बृहस्पित लग्न में दिग्वली होता है । बृहस्पित लग्न में दिग्वली होता है और शिन लाभ स्थान में प्रशस्त माना जाता है। इस कारण १०, ११ और १ में क्रमशः मंगल, शिन और बृहस्पित हों यह अर्थ विशेष उत्तम होगा। ॥२४॥

लाभेशधर्मेशधनेश्वराणामेकोऽपि चन्द्रग्रहकेन्द्रवर्ती। स्वपुत्रलाभाधिपतिर्गु रुश्चेदखण्डसाम्राज्यपतित्वमेति ॥२५॥ यदि (क) द्वितीय, नवम और एकादश इन तीनों के स्वामियों में से एक भी ग्रह चन्द्रमा से केन्द्र में हो और (ख) द्वितीय, पञ्चम और एकादश इनमें से किसी का मालिक बृहस्पति हो —यह दोनों वार्ते घटित होती हों तो उत्तम राजयोग होता है। ॥२५॥

### नीचभंग राजयोग

नीचस्थितो जन्मिन यो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथोऽपि तदुच्चनाथः। स चन्द्रलग्नाद्यदि केन्द्रवर्ती राजा भवेद्धामिकचक्रवर्ती ॥२६॥

जन्म कुण्डली में किसी ग्रह का नीच राशि में स्थित होना खराव योग माना गया है। किन्तु कभी-कभी ग्रह नीच राशि में स्थित होकर भी बहुत उत्तम प्रभाव दिखाते हैं अर्थात् उनके नीच होने का जो दोष है वह भंग हो जाता है--और वह फायदेमन्द साबित होते हैं। ऐसा कब होता है? यह नीचे के पांच श्लोकों में बताया गया है।

यदि किसी के जन्म के समय कोई ग्रह नीच राशि में पड़ा हो और (क) इस नीच राशि का स्वामी चन्द्रमा से केन्द्र में हो और (ख) जो ग्रह नीच है और उसका उच्चनाथ भी चन्द्रमा से केन्द्र में हो तो नीच भग हो जाता है विल्क उत्तम राज योग बनाता है। यह समस्त एक योग है। उच्चनाथ शब्द का क्या अर्थ ? इसके अर्थ में मतभेद है; मान लीजिये शिन मेष राशि का नीच का है। इसका उच्जनाथ कौन हुआ ? एक मत तो यह कि शिन तुला राशि का उच्चनाथ कौन हुआ ! दूसरा मत यह है कि शिन मेष राशि में है और मेष में सूर्य उच्च का होता है इस कारण उच्चनाथ सूर्य हुआ । इमारे विचार से पहला अर्थ विशेष उपयुक्त है। सूर्य का उच्चनाथ मंगल, चन्द्रमा का उच्चनाथ शुक्र, बुध का उच्चनाथ बुध, बृहस्पित

का उच्चनाथ चन्द्रमा, शुक्र का उच्चनाथ वृहस्पित और शनि का उच्चनाथ शुक्र जैसा ऊपर समझाया गया है।

ऊपर नीचभंग होने के लिये (क) और (ख) दो शर्ते बताई गई हैं। जब दोनों ही पूरी होंगी तब ही नीच भंग होगा। अब नीच भंग का एक अन्य योग बताते हैं। ॥२६॥

एक टीकाकार इस क्लोक का अय करते हैं कि (i) जो ग्रह् नीच राशि में हो उसका स्वामी लम्न से केन्द्र में हों या (ii) जो नीच राशि में ग्रह है उसका स्वामी चन्द्रमा से केन्द्र में हो (iii) या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ लग्न से केन्द्र में हो या (iv) जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ चन्द्रमा से केन्द्र में हो—इन चारों परिस्थितियों में नीच मंग हो जावेगा। परन्तु हम इस अर्थ से सहमत नहीं हैं क्योंकि मूल संस्कृत क्लोक में 'अपि' शब्द आया है जिस का अर्थ है कि जो ग्रह नीच राशि में है उसका स्वामी और उसका उच्चनाथ भी-अर्थात् दोनों, केवल एक नहीं।

इसी प्रकार मूल श्लोक में लिखा है 'चन्द्रलग्नात्' जिसका श्री मुब्रह्मण्य शास्त्री ने अर्थ किया है 'चन्द्रमा से या लग्न से' परन्तु यदि दोनों से अभिप्राय होता तो मूल संस्कृत में चन्द्रलग्नात्' यह पञ्चमी का एक वचन नहीं आता। चन्द्र लग्नात् का अर्थ है चन्द्रलग्न से अर्थात् चन्द्रमा जिस राशि में है उससे। यदि इस श्लोक में दी गई चार शतों को अलग-अलग चार योग मान लेंगे तब तो प्रायः सभी नीच ग्रहों का भंग हो जावेगा क्योंकि जो ग्रह नीच राशि का है उसका स्वामी यदि लग्न से केन्द्र में हो (चार घर इसके अन्तर्गत आ गये) या चन्द्रमा से केन्द्र में हो (चार घर इस परिभाषा में आ गये) या उच्चनाथ लग्न से केन्द्र में हो (चार घर इस में आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो त्वार घर इसमें आ गये) इस प्रकार १६ निर्दिष्ट स्थानों में से कहीं न कहीं आ जावेगा ही। परन्तु आगे २९वें श्लोक में यही कहा है।

एक टीकाकार यह भी अर्थ करते हैं कि यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस नीच राशि का स्वामी या उस नीच ग्रह का उच्चनाथ उस नीच ग्रह से केन्द्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। यद्योको नीचगतरतद्वादयधिमस्तदुच्चपः केन्द्रे। यस्य स तु चक्षवर्ती समस्तभूपालवन्द्यांद्रिः।।२७॥

यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो (क) उस नीच राशि का स्वामी और जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ यदि दोनों परस्पर केन्द्र में हों तो नीच भंग राजयोग होता है। यहां भी उच्चनाथ के दो अर्थ हो सकते हैं परन्तु हम यही अर्थ लेंगे कि नीच ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उस राशि का स्वामी उच्चप या उच्चनाथ कहलावेगा।।२७।।

यस्मिन्द्राशौ वर्तते स्रेचरस्तद्राशीशेन प्रेक्षितश्चेत्स स्रेटः। स्रोणीपालं कोतिमन्तं विदध्यात् सुस्थानश्चेत्किपुनः पाथिवेन्द्रः॥

एक अन्य नीच भग राजयोग बताते हैं। जिस राशि में नीच ग्रह हो उस राशि का स्वामी यदि नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो नीच भंग राज योग होता है। यदि यह नीच ग्रह ६-८-१२ दुःस्थान में हो तो इतना अच्छा राजयोग नहीं होगा किन्तु यदि सुस्थान में हो तो बहुत उत्तम नीचभंग राजयोग बनता है।।२८।।

<sup>\*</sup>श्लोक २७ का एक अन्य अर्थ भी हो सकता है। वह यह है कि यदि कोई ग्रह नीच हो तो उस नीच राशि के स्वामी का जो उच्चनाथ है वह उच्चनाथ यदि केन्द्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है, उदाहरण के लिये किसी की कुण्डली में सूर्य नीच राशि का है, तुलाराशि नाथ शुक्र है। शुक्र उच्च होता है मीन में। मीन का स्वामी हुआ बृहस्पित, यह बृहस्पित यदि केन्द्र में हो तो नीच भंग राज योग हुआ।

नीचे तिष्ठिति यस्तदाश्रितगृहाघोशो विलग्नाद्यदा चन्द्राद्वा यदि नीचगस्य चिहगस्योचवर्सनायोऽयदा । केन्द्रे तिष्ठिति चेत्प्रपूर्णविभवः स्याचबद्भवर्ती नृपो धर्मिष्ठोऽन्यमहोशवन्दितपदस्तेजोयशोभाग्यवान् ॥२९॥

यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो (क) इस नीच राशि का स्वामी अथवा (ख) नीच ग्रह का उच्चनाथ इन दोनों में से एक भी जन्म लग्न या चन्द्र लग्न से केन्द्र में हो तो नीचभंग राजयोग होता है।।। २९।।

नीचे यस्तस्य नीचोच्चभेशौ द्वावेक एव वा केन्द्रस्थरचेच्चऋवर्ती भूपः स्याद्भूपवन्दितः ॥३०॥

यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस नीच राशि का स्वामी और नीच ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उसका स्वामी वह— एक या दोनों लग्न से केन्द्र में हो तो नीचमंग राज योग होता है।

नोट: --श्लोक २६ से ३० तक नीच भंग राजयोग दिए गये हैं इनमें कइयों में पुनरावृत्ति है।

# बाठवी बच्चाय भावाश्रय फल

इस अघ्याय में सूर्य आदि ग्रहों के भाव फल बताये गये हैं।

हानेऽकेंऽत्पकचः क्रियालसतमः कोघी प्रचण्डोन्नतो मानी लोचनरूक्षकः कृशतनुः शूरोऽक्षमो निर्घृणः। स्फोटाक्षः शशिभे क्रिये सतिमिरः सिंहे निशान्धः पुमान् दारिद्योपहतो विनष्टतनयो जातस्तुलायां भवेत्॥१॥

विगतविद्याविनयवित्तं स्खलितवाचं घनगतः सबलशौर्यश्रियमुदारं स्वजनशत्रुं सहजगः। जनयतीमं सुहृदि सूर्यो विसुखबन्बुक्षितिसुहृद् भवनमुक्तं नृपतिसेवा जनकसंपद्व्ययकरम् ॥२॥

सुखधनायुस्तनयहीनं सुमितमात्मन्यटिवगं
प्रियतमुर्वीपितमिरिस्थः सुगुणसंपिद्वजयगम् ।
नृपविरुद्धं कुतनुमस्तेऽध्वगमदारं ह्यवमतं
हतधनायुः सुहृदमकों विगतदृष्टि निधनगः ॥३॥

विजनकोऽकें ससुतवन्घुस्तपिस देवद्विजमनाः ससुतयानस्तुतिमतिश्रोबलयशाः खे क्षितिपितः। भवगतेऽकें बहुघनायुविगतशोको जनपितः पितुरिमत्रं विकलनेत्रो विधनपुत्रो व्ययगते ॥४॥ यि जन्म के समय सूर्य लग्न में हो तो जातक बहुत थोड़े केश वाला, कार्य करने में आलसी, कोबी, प्रचण्ड, लम्बा, मानी (घमण्डी) शूर, क्रूर, क्षमा न करने वाला होगा। उसके नेत्र रूखे होंगे। यदि जन्म लग्न कर्क हो और उसमें सूर्य हो तो मनुष्य स्फोटाक्ष होता है—यदि मेष में स्थित सूर्य लग्न में हो तो भी उसे नेत्र रोग होता है (तिमिर रोग) यदि सिंह राशि का सूर्य लग्न में हो तो उसे रात्रि में नहीं दीखता। यदि तुला राशि का सूर्य लग्न में हो तो बहुत अनिष्ट फल होते हैं। मनुष्य दरिब्री रहता है और उसके पुत्र नष्ट हो जाते हैं। ॥१॥

यदि सूर्यं द्वितीय में हो तो मनुष्य विद्या, विनय, और धन से हीन होता है; उसकी वाणी में भी दोष होता है। हकलाना या इसी प्रकार का दोष हो। यदि सूर्य तृतीय में हो तो मनुष्य वलवान् शूरवीर,, धनी और उदार होता है, किन्तु अपने (सम्बन्धी) लोगों से शत्रुता रखता है। यदि चौथे स्थान में सूर्य हो तो सुख हीन, वन्तु-हीन, मित्रहीन और भूमिहीन हो। मकान हीन भी हो। चतुर्य से इन सब बातों का विचार किया जाता है और कूर ग्रह के बैठने का यह फल है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से पाई हुई जायदाद या सम्पत्ति को व्यय कर देता है। और राजा (सरकार) की सेवा करता है।। २।।

अगर सूर्य पंचम में हो तो सुख हीन, घन हीन, आयु हीन और सुत हीन हो। यह हमारा बहुत बार का देखा हुआ अनुभव है कि पंचम भाव का सूर्य जेष्ठ पुत्र का नाश करता है। किन्तु जातक बुद्धिमान् होता है और जंगल में घूमने का शौकीन होता है। यदि षष्ठ स्थान में सूर्य हो तो मनुष्य राजा के समान श्रेष्ठ वैभव वाला, प्रसिद्ध, घनी,

<sup>\*</sup> स्फोट का अर्थ होता हैं कोई व्रण, घाव, फोड़ा या नेत्रों का फूलना कोई फूला आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न में मेद, कर्क, और सिंह का सूर्य नेत्र रोग देता है।

विजयी और गुणवान् होता है। यदि सूर्यं सप्तम में हो तो कुतन (ख़राब शरीर वाला—शरीर में कोई विकार हो) ऐसा व्यक्ति राज विरुद्ध कार्यं करता है अर्थात् सरकार का विरोध करता है। ऐसा मनुष्य व्यथं घूमता है और अपमान को प्राप्त होता है। सप्तम में सूर्यं स्त्री सुख को भी नष्ट करता है। यदि अष्टम में सूर्यं हो तो घन नष्ट हो, आयु नष्ट हो (अल्पायु हो) उसके मित्र नष्ट हों (मित्र न रहें) और विगत दृष्टि हो अर्थात् नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ जावे। हमने सैकड़ों कुण्डलियों में देखा है अष्टम का सूर्य दक्षिण नेत्र को बहुत बिगाड़ता है।। ३।।

यदि सूर्यं नवम भाव में हो तो पिता से हीन हो अर्थात् कम उस्र में ही पिता का सुख न रहे। दक्षिण भारत में नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है। इस कारण सूर्य का नवम भाव स्थित होने का पितृ कष्ट फल लिखा है। नवम में सूर्य सन्तान सुख और बन्धु सुख देता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं का आदर करता है। यदि दशम में सूर्य हो तो जातक को सन्तान सुख, सवारियों का सुख हो। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान्, लक्ष्मीवान्, बलवान् और यशस्वी होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वह राजा के समान वभवशाली होता है। यदि ग्यारहवें भाव में सूर्य हो तो मनुष्य धनी और दीर्घायु हो; ऐसे व्यक्ति को शोक नहीं होता अर्थात् वह सुखी रहता है। और बहुत से आदिमयों के ऊपर हुकूमत करता है। यदि बारहवें घर में सूर्य हो तो अपने पिता से शत्रुता करे। ऐसा जातक नेत्र रोग से युक्त होता है। हमारे विचार से बाएँ नेत्र में विशेष कमजोरी होनी चाहिए। ऐसा जातक घनहीन, पुत्रहीन भी होता है।। ४।।

सिते चन्द्रे लग्ने दृढतनुरदभायुरभयो बिल्डो लक्ष्मीवान् भवति विपरीतं क्षयगते।

<sup>\*</sup> दक्षिण =दाहिना

घनाढचोऽन्तर्वाणिविवयसुखवान् वाचि विकलः सहोत्ये सभ्रातृप्रमदबलक्षीयोऽतिकृपणः ॥५॥

सुखी भोगी त्यागी सुद्दृदि ससुद्वहाहनयशाः सुपुत्रो मेवावी मृदुगितरमात्यः सुतगते। क्षतेऽत्पायुश्चन्द्रेऽमित्रद्वररोगी परिभवी स्मरे वृष्टेः सौम्यो वरयुवितकान्तोऽतिसुभगः॥६॥

मृतौ रोग्यल्पायुस्तपिस शुभधमित्मसृतवान् जयो सिद्धारम्भो नभिस शुभकृत्सित्प्रयकरः। मनस्वो बह्वायुर्घनतनयभृत्यैः सह भवे व्यये द्वेष्यो दुःखो शशिनि परिभूतोऽलसतमः॥७॥

यदि शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा लग्न में हो तो मनुष्य निर्भय, दृढ़ शरीर वाला, बलिष्ठ, लक्ष्मीवान् और दीर्घायु होता है। किन्तु यदि कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा हो तो इसका विपरीत फल समझना चाहिये । यदि चन्द्रमा घन स्थान में हो तो मनुष्य मृदु वचन बोलने वाला, विषय सुखवान् (सांसारिक विषयों में सुख उठाने वाला) और धनाढ्य होता है। किन्तु उसकी वाणी में कुछ विकलता होती हैं। यदि तृतीय भाव में चन्द्रमा हो तो भाइयों का सुख हो; ऐसा व्यक्ति मदयुक्त, बली और शूर किन्तु अत्यन्त कृपण होता है।। ५।।

<sup>\*</sup> शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता है इस कारण इसका शुभ फल दिया है किन्तु यदि चन्द्रमा क्षय को प्राप्त हो तो इसका दुष्ट फल होता है।

यदि चतुर्य भाव में चन्द्रमा हो तो जातक सुबी, भोगी, त्यागी, अच्छे मित्रों वाला, सवारी के सुब को प्राप्त और यशस्वी होता हैं। यदि पंचम में चन्द्रमा हो तो मृदु गित वाला, मेघावी (बुद्धिमान्) और अच्छे पुत्र वाला हो। ऐसा ब्यक्ति राजा का मन्त्री होता है। यदि छठे में चन्द्रमा हो तो मनुष्य अल्पाय, बुद्धि हीन और उदर रोगी हो और परिभव (अपमान या हार) को प्राप्त हो। यदि सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो स्वयं सौम्य और सुन्दर हो और श्रेष्ठ पत्नी का प्यारा हो (अर्थात् उसकी पत्नी भी बहुत सुन्दर हो और पित-पत्नी में प्रेम भी हो)।

यदि अध्टम में चन्द्रमा हो तो जातक रोगी और अल्पायु होता है चन्द्रमा नवम में हो तो जातक शुभ घर्मा (शुभ घर्मिक आचरण करने वाला) होगा और उसके पुत्र भी होंगे। यदि दशम में चन्द्रमा हो तो ऐसा जातक विजयी होता है; जिस काम में वह हाथ लगाता है उसमें प्रारम्भ में ही सफलता हो जाती है। ऐसा व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला और सज्जनों के साथ उपकार करने वाला होता है। यदि चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में हो तो मनुष्य मनस्वी, दीर्घायु, धनवान्, पुत्रवान्, होता है। और उसे नौकर का भी सुख प्राप्त होता है। व्यय मावगत चन्द्रमा का निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति बालसी, अपमानित, दुःसी होता है और उससे अन्य देष करते हैं।

श्वततनुरितक्र्रोऽल्पायुस्तनौ घनसाहसी
बचिस विमुखो निविद्यार्थः कुजे कुजनाधितः।
सुगुणधनवाञ्छ्ररोऽधृष्यः सुखो व्यनुजोऽनुजे
सुद्वदि विसुहुन्मातृक्षोणीसुखालयवाहनः ॥८॥

<sup>\*</sup> गति से अभिप्राय पैदल चलने का है।

<sup>\*\*</sup> हमारे विचार से अन्य राजयोग होंगे तभी राज मःत्री होगा।

विसुखतनघोऽनयंप्रायः सुते पिशुनोऽल्पघोः
प्रवलमदनः श्रीमान् स्पातो रिपौ विजयी नृपः ।
अनुचितकरो रोगातोंऽस्तेऽध्वगो मृतदारवान्
कुतनुरधनोऽल्पायुश्छिद्रे कुजे जननिन्दितः ॥९॥
नृपसुहृदपि द्वेष्योऽतातः शुभ जनघातको
नभसि नृपतिः कूरो दाता प्रधानजनस्तुतः ।
धनसुखयुतोऽशोकः शूरो भवे सुशीलः कुजे
नयनविकृतः कूरोऽदारो व्यये पिशुनोऽधमः॥१०॥

अव मंगल का द्वादश भाव फल बताते हैं। यदि लग्न में मंगल हो तो अति कूर और अति साहसी हो। किन्तु ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है और उसके शरीर में चोट लगती है। यदि द्वितीय भाव में मंगल हो तो या तो चेहरा अच्छा न हो या बोलने में प्रवीण न हो। विद्याहीन, धनहीन हो और कुजन (कुत्सित) आदिमयों की नौकरी में रहे। तृतीय में मंगल हो तो गुणवान, धनवान् सुखी और शूर हो; ऐसे आदमी को दूसरा न दवा सके किन्तु तृतीय में मंगल वाले को छोटे भाइयों का सुख नहीं होता। यदि चतुर्ष में मंगल हो तो मनुष्य मातृ हीन, मित्रहीन, सुख हीन, बाहन हीन, और भूमि हीन हो। कहने का तात्पर्य यह है कि चतुर्ष मात से जिन-जिन बातों का विचार किया खाता है उन सबके सुख में कभी करे।

यदि पंचम में मंगल हो तो सन्तान का सुख न हो; उसके भाग्य में बहुत से अनर्थ (ख़राबी की बातें) होते रहें। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान् नही होता और चुगल खोर होता है। छठे में मंगल हो तो मनुष्य लक्ष्मीवान्, विख्यात, शत्रुओं को जीतने वाला राजा के समान ऐक्वयं शाली होता है। छठे में मंगल होने से "प्रबलमदन:" विशेष कामी हो। यदि सप्तम में मंगल हो तो अनुबित कर्म करने वाला, रोग से

पीड़ित, मार्ग चलने वाला और मृत दारावान् (जिसकी स्त्री मर जाय) होता है।

सप्तम पत्नी का स्थान है। सप्तम में मंगल होने से जातक प्रबल मंगलीक होते है इस कारण उनकी पत्नी मर जावे यह लिखा है। किन्तु यदि पत्नी भी मंगलीक हो तो-दोनो (पति-पत्नी) के मंगलीक होने से यह दोष नहीं होता। अर्थात् इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। जिस मनुष्य की कुंडली मंगलीक हो उसे मंगलीक कन्या से ही विवाह करना चाहिये तथा जो कन्या मंगलीक हो उसका विवाह मंगलीक वर से ही करना उचित है।

मंगल, शनि, राहू केतु, सूर्य यह पाँच ग्रह कूर हैं। लग्न से, द्वितीय, (दूसरा घर कुटुम्ब स्थान कहलाता है । पत्नी 'कुटुम्ब' का प्रधान केन्द्रीय स्तभ है यदि केन्द्रीय स्तभ टूट जावे तो शामियाना गिर पडता है। इस प्रकार यदि पत्नी नष्ट हो जावे तो कुटुम्व कैसे वढेगा) चतुर्थ (चतुर्थ सुख स्थान है घर का विचार भी चौथे घर से करते हैं। गृहिणी-घर वाली ही न रहे तो घर कैसा ? चतुर्थ में मंगल 'घर' का सुख नष्ट करता है) सप्तम (पत्नी का स्थान), अष्टम (लिंग मूल से गुदाविध अष्टम भाव होता है इस भाग का पत्नी से सम्बन्ध स्पष्ट है। व्याख्या की आवश्यकता नहीं। पत्नी की कुंडली में इस स्थान का पति से सम्बन्ध सुस्पष्ट है। विवरण व्यर्थ है), तथा द्वादश (बारहवाँ घर "शयन सुख" कहलाता है शय्या का परम सुख कान्ता है। बारहवें में मंगल शयन की सुख हानि करता है-इस कारण) इन पांच स्थानों में करूर ग्रह मंगल, शनि राह, केतु, सूर्य जिस भाव में हो उस भाव सम्बन्धी सुख की कमी करने के कारण-इनका विचार जन्म कुंडली, चन्द्र कुंडली (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मान) तथा शुक्र से (शुक्र 'काम' का अधिष्ठाता है-सप्तम भाव का कारक है इसलिये वैवाहिक सुख विचार में शुक्र का महत्व है) करना चाहिये।

स्त्रियों की कामवासना का मंगल से विशेष विचार करना चाहिये। स्त्रियों के मासिक घर्म प्रवाह का वर्ण रक्त है। पुरुष की कामवासना का विचार शुक्र से इसी कारण शुक्र वीर्य को भी कहते हैं जिसका सफेद वर्ण है) किया जाता है। मंगल मकर में उच्च का होता है शुक्र मीन में उच्च का होता है। इसी कारण कन्दर्भ या कामदेव का नाम संस्कृत में मकरव्वज (मकर जिसकी व्वजा या झंडे में है) और मीन केतन (मीन जिसके झंडे में है) कहा जाता है ! न काम देव नाम का कोई शारीरक जन्तु या व्यक्ति है। न उसका कोई झंडा है। केवल एक सिद्धान्त को व्यक्त करने वाले यह विशेषण हैं। काम का जल तत्व से विशेष सम्बन्ध है। समुद्र (जल) से लक्ष्मी हुई। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से इसी कारण मानी गई है। चन्द्रमा जल तत्व प्रधान होने से लक्ष्मी का भाई माना गया। लक्ष्मी का पुत्र काम-देव भी इसी जल तत्व के कारण माना गया है। वसन्त पंचमी को जब प्राय: शुक्र उच्च का होता है-कामदेव का जन्म दिन माना जाता है, वनस्पति जगत् में पहले कली होता हैइसमें जो पराग होता हैं उसे 'रज' कहते हैं । कन्याओं में काम प्रकट होने का प्रथम लक्षण रजोदर्शन है । इसी कारण दोनों (कलियों तथा कन्याओं) के सम्बन्ध में 'रज' शब्द का प्रयोग किया गया है। पुष्प विकसित रूप है। इसीलिये मासिक वर्म में जब स्त्री होती है तो उसे संस्कृत में पुष्पिणी कहते हैं। इन्हें-पुष्प को कामदेव का बाण कहते हैं। उसके पाँच वाण हैं-जो फूलों के हैं। शब्द स्पर्श, रूप ,रस गंघ इन्हीं पाँच से मनुष्य में कामवासना उत्पन्न होती है, यही उसके पाँच बाण हैं। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में, जो निर्देश किये गये हैं वे गूढ़ सिद्धान्तों पर आघारित हैं, केवल थोड़ा सा दिग्दर्शन करा दिया गया है। अब आठवे घर के मंगल का फल बताते हैं।

अष्टम में भी मंगल का निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति कुतनु (ख़राब शरीर वाला अर्थात् शरीर में कहीं रोग हो), घनहीन और अल्पायु होता है और लोग उसकी निन्दा करते हैं। ॥९॥ यदि मंगल नवम में हो तो मनुष्य चाहे राजा का प्यारा भी हो ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं, उसे पिता का सुख प्राप्त नहीं होता ओर ऐसा व्यक्ति जन घातक (जो जनों का घात करे या पीड़ा पहुँचाए) होता है। यदि दशम में मंगल हो तो आदमी कूर, दाता, राजा के समान, पराक्रमी हो और बड़े मुख्य आदमी भी उसकी प्रशंसा करें। ११ वें स्थान में मंगल हो तो मनुष्य घनवान्, सुखवान्, शूर, सुशील और शोक रहित होता है। यदि द्वादश में मंगल हो तो ऐसा आदमी चुगल खोर, कूर, अदार (पत्नी रहित) और अघम होता है। ऐसे व्यक्ति के नेत्र में भी विकार होता है। ॥१०॥

अब बघ का द्वादश भाव फल बताते हैं।

दीर्घायुर्जन्मिन को मधुरचतुरवाक् सर्वशास्त्रार्थबोधः
स्याद्बुद्घ्योगाजितस्वः कविरमलवना वावि मिष्टान्नभोक्ता।
शौर्ये शूरः समायुः सुसहजसहितः सश्रमो दैन्ययुक्तः
संख्यावान् चाटुवाक्यः सुहृदि सुखसुहृत्क्षेत्रधान्यार्थभोगी।।११।।
विद्यासौख्यप्रतापः प्रचुरसुत्युतो मान्त्रिकः पञ्चमस्ये
जातकोघो विवादैद्विषि रिपुबलहन्तालसो निष्ठुरोक्तिः।
प्राज्ञोऽस्ते चारुवेषः ससकलमहिमा याति भार्या सवित्तां
विद्याताख्यिच्चरायुः कुलभृदिधपितर्जेऽष्टम दण्डनेता।।१२।।
विद्यार्थाचारधर्मः सह तपसि बधे स्याद्यवीणोऽतिवासी

विद्यार्थाचारघर्मैः सह तपिस बुधे स्यात्प्रवीणोऽतिवारमी सिद्धारम्भः सुविद्याबलमितसुखसत्कर्मसत्यान्वितः खे ।

<sup>\*</sup>हमारा ऐसा अनुभव है कि अष्टम या द्वादश में मंगल होने से मनुष्य प्रायः ऋणी रहता है। अष्टम में मंगल ववासीर, मगन्दर, या अन्य गुदा रोग भी करता है।

बह्वायुः सत्यसन्घो विपुलधनसुखी लाभगे भृत्ययुक्तो दीनो विद्याविहीनः परिभवसहितोऽन्त्ये नृशंसोऽलसञ्च ॥१३॥

यदि लग्न में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति सब शास्त्रों में विद्वान्,
मधुर और चतुर वाणी बोलने वाला और दीर्घायु होता है। यदि द्वितीय
में बुध हो तो अपनी बुद्धि से घनोपार्जन करता है। किव (बुद्धिमान् या
किविता करने वाला) होता है और उसनी वाणी निर्मल होती है और
उसे भोजन में मिष्टान्न प्राप्त होते रहते हैं। यदि तृतीय में बुध हो
तो मनष्य शूरवीर हो किन्तु मध्यायु हो। उसके अच्छे भाई बहिन हों
परन्तु ऐसे व्यक्ति को श्रम बहुत करना पड़ता है और दैन्ययुक्त होता
है। यदि चतुर्थं में बुध हो तो मनुष्य विद्वान्, चाटु वाक्य कहने वाला
(जो वचन दूसरों को प्रसन्न करें उन्हें चाटु वाक्य कहते है) होता है।
उसे मित्र, क्षेत्र, धान्य, धन ओदि का भोग भी प्राप्त होता है और
सुखी होता है। ॥११॥

पञ्चम में बुध हो तो उसके सुख और प्रताप की वृद्धि विद्या के कारण होती है; उसके बहुत सुत होते हैं और ऐसा व्यक्ति मन्त्र शास्त्र का ज्ञाता होता है। यदि छठे में बुध हो तो मनुष्य आलसी निष्ठुर वचन बोलने वाला, अपने शत्रुओं के बल को हनन (नाश) करने वाला किन्तु विवाद करने में ऐसे मनुष्य को बहुत जल्दी और बहुत अधिक कोच होजाता है। यदि सप्तम में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान् सुन्दर वेष वाला, महामहिमाशाली (सकल महिमा को प्राप्त) होता है और उसकी पत्नी धनिक होती है अर्थात् धनी कुल में विवाह होता और दहेज मिलता है। यदि अष्टम में बुध हो तो मनुष्य दण्ड नेता

<sup>\*</sup>दीनता के भाव को दैन्य कहते हैं।

<sup>\*\*</sup>जिसे राज्य से ऐसा अधिकार प्राप्त हो कि जीरों को दण्ड दे सके।

होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत विख्यात, दीर्घायु, अपने कुल का पालन करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ।। १२ ।।

यदि नवम में बुध हो तो मनुष्य विद्वान् धनवान्, धार्मिक और आचारवान् होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला (इसे सद्गुण के अर्थ में लेना चाहिये अवगुण में नहीं) और प्रतीण होता है। दशम में बुध हो तो विद्वान्, बलतान्, बुद्धिमान्, सुखी, सत्कमं करने वाला सत्यान्वित (सत्य पर कायम रहने वाला होता है) और सफलता प्राप्त करता है। जिस कार्य को प्रारम्भ करता है उसमें प्रारम्भ में ही सिद्धि (सफलता) प्राप्त होती है। यदि ग्यारहवें में बुध हो तो दीर्घायु सच बात पर कायम रहने वाला (अर्थात् जो वचन दे दिया उसे पूरा करने वाला) विपुल धन वाला, सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरों का सुख भी प्राप्त होता है। द्वादश में बुध का निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति दीन, आलसी, कूर, विद्वाहीन होता है तथा अपमान को भी प्राप्त होता है। ॥ १३॥

शोभावान् सुकृती चिरायुरभयो लग्ने गुरौ सात्मजो वाग्मी भोजनसारवांश्च सुमुखो वित्ते घनी कोविदः। सावज्ञः कृपणः प्रतीतसहजः शौर्येऽघकृद्दुष्टघी-बंन्बौ मातृसुहृत्परिच्छदसुतस्त्रीसौस्यघान्यान्वितः।।१४॥

पुत्रैः क्लेशयुतो महीशसचिवो घीमान् सुतस्थे गुरौ षष्ठे स्यादलसोऽरिहा परिभवी मन्त्राभिचारे पटुः। सत्पत्नीसुतवान्मदेऽतिसुभगस्तातादुदारोऽधिको दीनो जीवति सेवया कलुषभाग्दीर्घायुरिज्येऽज्टमे ।।१५॥

ख्यातः सन् सिचवः शुभेऽर्थसुतवान् स्याद्धर्मकार्योत्सुकः स्वाचारः सुयशा नभस्यतिषनी जीवे महीशप्रियः। आयस्थे धनिकोऽभयोऽल्पतनयो जैवातृको यानगो द्वेष्यो घिक्कृतवाग्यये वितनयः साघोऽलसः सेवकः ॥१६॥

अब वृहस्पति का द्वादश भाव फल बताते हैं।

यदि लग्न में वृहस्पित हो तो शोभावान्, सत्कर्म करने वाला, दीर्घायु और निर्भय हो; उसे पुत्र सुख भी प्राप्त हो। यदि द्वितीय में वृहस्पित हो तो बुद्धिमान्, सुन्दर मुख वाला और वाग्मी (बोलने में कुशल) होता है। ऐसे मनुष्य को उत्तम भोजन प्राप्त होते हैं। अर्थात् द्वितीय भाव से जो-जो बातें देखी जाती हैं उन सबका सुख प्राप्त होता है। यदि तृतीय में वृहस्पित हो तो पापकर्मा, दुष्ट बुद्धि वाला, कृपण और अवज्ञा (अनादर) सिहत हो। किन्तु उसका भाई किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे या विख्यात हो। मूल में प्रतीतसहज शब्द आया है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि जिसका भाई में विश्वास हो। यदि चतुर्थ में बृहस्पित हो तो माता मित्र, भृत्य, पुत्र स्त्री, धान्य आदि का सुख प्राप्त हो और सुखी हो। ॥ १४॥

यदि पंचम में बृहस्पति हो तो मिश्रित फल है। जातक बृद्धिमान् और राजा का मन्त्री होता है; किन्तु पुत्रों के कारण क्लेशयुक्त भी होता है। पुत्र उत्पन्न न होना भी क्लेश है, पुत्र का अभाव भी पुत्र-क्लेश है। पुत्र उत्पन्न होने पर नष्ट हो जावें यह भी पुत्रों से क्लेश है, तथा पुत्रों के आचरण से, व्यवहार से क्लेश उडाना पड़े या मन को क्लेश हो यह भी पुत्रों से क्लेश हुआ। छड़े में बृहस्पति हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला, आलसी, स्वयं अपमान को प्राप्त होने वाला, किन्तु मन्त्राभिचार (मन्त्रों का अनुष्ठान) करने वाला तथा चतुर होता है। यदि सप्तम में बृहस्ति हो तो सर्पन्नोशन् (उत्तम स्त्री

वाग्मी — जिसकी वाक् (बोलने की) शक्ति अच्छी हो उसे बाग्मी कहते हैं।

वाला), पुत्रवान्, सुन्दर, अपने पिता से अधिक उदार होता है। कुछ अन्य पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जिसके सप्तम में बृहस्पित हो वह अपने पिता से श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो। अष्टम में बृहस्पित का निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति दीन होता है और नौकरी से घनोपार्जन करता है। अष्टम में बृहस्पित वाला जघन्यकर्म (निकृष्ट कर्म करने वाला) किन्तु दीर्घायु होता है।। १५।।

यदि नवम में वृहस्पति हो तो जातक धनवान्, पुत्रवान्, विख्यात, धर्म कार्यं के लिए उत्सुक और राजा का मन्त्री होता है। ऐसे व्यक्ति की धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति रहती है और शुभ कर्म करने में तत्पर रहता है। इसी कारण उसे धर्म कार्य में उत्सुक कहा। यदि वृहस्पति दशम भाव में हो तो जातक अत्यन्त घनी और राजा का प्यारा होता है। ऐसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला और यशस्वी भी होता है। ऐसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला और यशस्वी भी होता है। यदि ग्यारहवें घर में वृहस्पति हो तो मनुष्य घनिक, निर्मय और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सवारियां भी होती हैं किन्तु सन्तान थोड़ी होती है। यदि वृहस्पति बारहवें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं और जातक स्वयं वुरे शब्द बोलने वाला, सन्तान हीन, पापकर्मा, आलसी, और सेवक (सेवा करने वाला) होता है।। १६।।

तनौ सुतनुदृष्टिप्रयं सुखिनसेव दीर्घायुषं करोति कविरर्थगः कविमनेकवित्तान्वितम् । विदारसुखसम्पदं कृपणमप्रियं विकसे सुवाहनसुमन्दिराभरणवस्त्रगन्धं सुखे ॥१७॥

अखिण्डतघनं नृपं सुमितमात्मजे सात्मजं विश्वतृमधनं क्षते युवतिदूषितं विकलवम्। सुभार्यमसतीरतं मृतकलत्रमाढघं मदे चिरायुषमिलाधिपं धनिनमष्टमे संस्थितः ॥१८॥

सदारसुहृदात्मजं क्षितिपलब्धभाग्यं शुभे नभस्यतियशःसुहृत्सुखितवृत्तियुषतं प्रभुम् । धनाढचमितराङ्गनारतमनेकसौस्यं भवे । भृगुर्जनयति व्यये सरतिसौस्यवित्तस्यृतिम् ॥१९॥

यदि लग्न में शुक्र हो तो जातक सुन्दर शरीर वाला, नेत्रों को प्यारा लगने वाला, सुखी और दीर्घायु होता है। यदि दितीय स्थान में शुक्र हो तो अनेक प्रकार के वन से युक्त, जातक स्वयं किन भी होता है। शुक्र यदि तृतीय स्थान में हो तो निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति कृपण, अप्रिय, सुख और सम्पत्ति से हीन, बिना स्त्री के रहता है। यदि चतुर्थ में शुक्र हो तो अच्छी सवारी, अच्छा मकान, आभूषण, चस्त्र, सुगन्धित पदार्थों से सम्पन्न हो।।। १७।।

यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो मनुष्य पूर्ण घनयुक्त राजा के समान वैभव वाला, पुत्र सौक्य से युत स्वयं बहुत बुद्धिमान् होता है। यदि शुक्र छठे घर में हो तो उसके कोई शत्रु नहीं होंगे किन्तु धन हीन होगा। अनेक युवतियों से उसका सम्बन्ध हो और वह स्वयं दुः बी हो। सप्तम में शुक्र हो तो मनुष्य को अच्छी पत्नी प्राप्त होगी स्नेकिन हो सकता है पत्नी शान्त (मृत) हो जाय। ऐसा व्यक्ति धनी होता है और असती स्त्रियों में आसक्त रहता है। अष्टम में शुक्र हो तो धनी, दीर्घाय, और भूमिपति हो।।। १८।।

यदि नवम में शुक्र हो तो राजा (सरकार) की कृपा से माग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री, पुत्र, तथा मित्रों का सुख प्राप्त रहता है। यदि शुक्र दशम भाव में हो तो जातक को अच्छा कार्य करने को मिले। उसे मित्रों का सुख हो, अत्यन्त सम्मान, यश और ऊंची पदवी प्राप्त हो। यदि एकादश में शुक्र हो तो घनी हो, दूसरों की स्त्रियों में रत रहे और अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हों। यदि शुक्र बारहवें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को रित (स्त्रियों के साथ संयोग का सुख) घन और वैभव प्राप्त हो।।। १९।।

अब शनि का विविध भावगत फल बताते हैं।

स्वोच्चे स्वकीयभवने क्षितिपालतुल्यो लग्नेऽकंजे भवति देशपुराधिनाथः। शेषेषु दु.खपरिपीडित एव बाल्ये बारिद्युदुःखवशगो मलिनोऽलसस्च ॥२०॥

विमुखमधनमर्थेऽन्यायवन्तं च पश्चा वितरजनपदस्थं यानभोगार्थयुक्तम् । विपुलमतिमुदारं दारसौख्यं च शौर्ये जनयति रविपुत्रश्चालसं विक्लवं च ॥२१॥

दुःखी स्याद्गृहयानमातृवियुतो बाल्ये सरुग्बन्घुभे भारतो ज्ञानसुतार्थहर्षरहितो घीस्थे शठो दुर्मतिः । बह्वाशी द्रविणान्वितो रिपुहतो घृष्टश्च मानी रिपौ कामस्ये रिवजे कुदारिनरतो निःस्बोऽध्वगो विह्वलः ॥२२॥

श्चनैश्चरे मृतिस्थिते मलीमसोऽशंसोऽवसुः । सरालधीन् भुक्षितः सुहुञ्जनवमानितः ॥२३॥ भाग्यार्थात्मजतातधर्मरिहतो मन्दे शुभे दुर्जनो मन्त्रो वा नृपतिर्धनी कृषिपरः शूरः प्रसिद्धोऽम्बरे । बह्वायुः स्थिरसंपदायसहितः शूरो विरोगो धनी निर्लंज्जार्थसुतो व्ययेऽङ्गविकलो मूर्खो रिपुत्सारितः ॥२४॥

यदि शनि अपनी उच्चराशि (तुला) या स्वराशि (मकर मा कुंभ) में स्थित होकर लग्न में हो तो राजा के समान किसी देश या नगर का स्वामी हो। ऊपर जो तीन राशियां वताई गई हैं इनके अलादा यदि किसी राशि में स्थित शनि यदि लग्न में हो तो वचपन में दुःख परिपीड़ित हो और वाद में भी दिखी, दुःखी, मिलन और आलसी हो ।

यदि शिन दूसरे घर में हो तो उसका चेहरा देखने में अच्छा न होगा। ऐसा व्यक्ति अन्याय मार्ग पर चलेगा और धनहीन होगा। किन्तु बाद में (जीवन के उत्तराई में) वह अपना निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जावेगा और वहां घन, सवारी तथा भोग (सुख के साधन) प्राप्त करेगा। यदि तृतीय में शिन हो तो जातक, बहुत बुद्धिमान् और उदार हो तथा उसे स्त्री सुख भी प्राप्त हो। किन्तु वह आलसी और दु:खी होता है।।। २१।।

यदि जन्म कुण्डली में शनि चौथे घर में हो तो मनुष्य गृहहीन, यानहीन और मातृहीन होता है। ऐसा व्यक्ति बचपन में रोगी भी रहता है। चतुर्थ सुख स्थान है। शनि यहां बैंऽकर सुख को नष्ट

<sup>\*</sup> कुछ अन्य ग्रन्थों के मत से यदि घनु या मीन राशि में स्थित होकर शनि लग्न में हो तो बहुत उत्तम फल दिखाता है। तुला कोदण्ड मीनानां लग्नस्थोऽपि शनिश्चरः करोति भूपतेर्जन्म वंशे च नृपति भंवेत्। यह मान सागरी का वचन है।

कर देता है इसलिये ऐसा मनुष्य सदेव दुःखी रहता है। चौथे घर से माता, मकान, यान (सवारी) आदि का विचार किया जाता है इसलिये इनके सूख में भी कमी करे। यदि पंचम में शिन हो तो मनुष्य शठ (शैतान) और दुष्ट बृद्धि वाला होता है और ज्ञान, सुत, घन तथा हुई इन चारों से रहित होता है—अर्थात् इन चीजों के सुख में कमी करता है। ऐसा मनुष्य अमण करता है अथवा उसकी बृद्धि मान्त रहती है। यदि छठे घर में शिन हो तो जातक बहुत मोजन करने वाला, घनी, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला (अर्थात् जातक के शत्रु को जातक ही हानि पहुंचावें), घृष्ट (ढीठ) अभिमानी होता है। यदि सप्तम में शिन हो तो कुदार निरत (कुरिसत स्त्री में रत) दिद्दी, मार्ग चलने वाला और दुःखी होता है। पहले मार्ग चलना या यात्रा करना भी कष्ट का लक्षण समझा जाता था। ।। २२।।

यदि अष्टम भाव में शनि हो तो जातक मिलन, बवासीर के रोग से पीड़ित घनहीन, कूर बुद्धि वाला, बुभुक्षित (भूखा) हो और उसके मित्र उसकी अवहेलना करें। ।। २३ ।।

यदि नवम में शनि हो तो भाग्यहीन, घनहीन, सन्तानहीन, पितृ-हीन, घमंहीन होता है। नवम भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है उन सबके सुख में कमी करता है। ऐसा व्यक्ति दुर्जन भी होता है।

हमारे विचार से नवम धर्म स्थान होने के कारण, यदि उच्चस्थ

<sup>\*</sup> पहले समय में घर पर बाराम से बैठना सुख का लक्षण समझा जाता था और देश विदेश घूमना या बाहर स्मण करना कष्ट का लक्षण समझते थे। मूल संस्कृत श्लोक में स्नान्त शब्द आया है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं एक तो यह कि जिसकी बुद्धि स्नान्त हो—उचित निर्णय न कर सके और दूसरा अर्थ जो ऊपर दिया गया है अर्थात् घर से बाहर स्नमण करने वाला।

श्रानि नवम में हो तो धार्मिक विचारों में ऋगित लावेगा। बलवान् श्रानि यदि धर्म स्थान पर बैठे और उसपर गुढ़ की शुभ दृष्टि हो तो मनुष्य धार्मिक तथा तपस्वी होता है। नवम तपस्या का स्थान है— यहां शनि वैराग्य उत्पन्न करता है।

- (१) आनन्दमयी 'मा' उच्च कोटि की तपस्विनी हैं। उनके तुला का शनि नवम में है।
- (२) स्वामी करपात्री जी के मीन का शिन नवम में तथा सूर्यं वृहस्पित, शुक्र, बुध, कर्क राशि के लग्न में है। वलवान् बृहस्पित पूर्णं दृष्टि से नवम भाव में बैठे शिन को देखता है।
- (३) महाराजा साहिब डूंगरपुर की कुण्डली में भी कर्क राशि स्थित बृहस्पित लग्न में बैठा है और नवमस्य मीन राशि के बृहस्पित को देखता है। यह तीनों ही नवम शिन वाले हैं। परन्तु शुभ राशि में स्थित होने से तथा शुभ ग्रह की दृष्टि होने से वार्मिक हैं। दो तो सन्यासावस्था में ही है। स्वामी करपात्री जी की कुण्डली में चार ग्रह एकत्रित होने से सन्यास योग हुआ।

शिन को सदैव खराव नहीं समझना चाहिए। अच्छे शिन तथा खराव शिन में वही अन्तर है जो कोयले और हीरे में। दोनों में कार्बन (तत्व विशेष) होता है किन्तु कहां हीरा और कहां कोयला? घड़ ने लिखा है कि रात्रि शेष में (जब रात समाप्त होने में चार घड़ी वाकी रहें) तब जिस जातक की जन्म कुंडली में शिन निर्बंल होता है वह जातक निद्रा, आलस्य में अपना समय विताता है किन्तु जिसकी कुंडली में शिन वलवान् होता है वह उस समय आध्यात्मिक चिन्तन, देवाचन-आदि में समय व्यतीत करता है।

शिन "स्पर्शं" (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंघ इनमें से वायु प्रधान होने के कारण) का अधिष्ठाता है। वलवान् शिन दर्शनीय स्पर्श सुखप्रद पट्ट वस्त्र आदि दिलावेगा किन्तु निर्वल शिन यदि वस्त्र दिलावेगा तो मोटा, खुरदरा कम्बल प्राप्ति करावेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ग्रह अच्छा ही फल करेंगा या निकृष्ट ही फल करेंगा यह किसी एक बात से निरुषय नहीं कर लेना चाहिये। २४ प्रकार के बल होते हैं। उन सब का तथा अब्दक्त वर्ग में शुभ रेखा, सर्वाष्टक वर्ग की रेखा, ग्रह आरोही है या अवरोही, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की, किस भाव में है—भाव मध्य से कितनी दूर है—किस नक्षत्र में है—उस नक्षत्र का स्वामी कौन साग्रह है—वह ग्रह किन राशियों और किन भावों का स्वामी है—कहाँ बैठा है—उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है आदि अनेक बातों का तारतम्य कर बुद्धिमान् ज्योतिषी को ग्रह का प्रभाव निश्चित करना चाहिये।

यदि दशम में शिन हो तो उत्कृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति राजा हो या राजा का मन्त्री हो, अत्यन्त घनी, प्रसिद्ध और शूर हो और कृषि कार्य में तत्पर हो। पहले कृषि कार्य सबसे उत्तम व्यवसाय माना जाता या इसीलिये ऐसा लिखा है। आधुनिक समय में इसका अर्घ करना चाहिये कि उत्तम व्यवसाय करे। यदि ग्यारहवें घर में शिन हो तो आय सहित, शूर, निरोगी (स्वस्थ), घनी, दीर्घाय और स्थिर सम्पत्ति वाला हो। वारहवें भाव में शिन हो तो अनिष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज, घन हीन, पुत्र से विचत, विकलांग (शरीर के किसी भाग में बिकलता) और मूर्ख होता है। उसके शत्रु उसे उत्सारित (दूर फॅकना) कर देते हैं। हमारा अनुभव है कि द्वादश में शिन दौतों को भी खराब करता और नेत्रों को भी हानि पहुंचाता है।

अब राहु का विविध भाव फल बताते हैं

लग्नेऽहार्बचिरायुरर्थबलावानूर्ध्वाङ्गरोगान्वित-इछन्नोक्तिमुं खरुग्वृगो नृपधनी वित्ते सरोषः सुखी । मानी भ्रातृविरोधको दृढमतिः शौर्ये चिरायुर्धनी मूर्खो वेश्मनि दुःखकृत्तसमुहृदल्यायुः कदाचित्सुखी ॥२४॥ नासोखद्वचनोऽसुतः कठिनहृद्राहौ सुते कुक्षिरु-च्छिट्क्रूरग्रहपीडितः सगुदरुक्क्रीमांश्चिरायुः क्षते । स्त्रीसंगादघनो मदेऽय विधुरोऽवीर्यः स्वतन्त्रोऽल्पघी-रन्ध्रे ऽल्पायुरशुद्धिकृच्च विकलो वातामयोऽल्पात्मजः ॥२६॥

धर्मस्ये प्रतिकूलवागगणपुरप्रामाधियोऽपुष्यवान् स्यातः खेऽल्पसुतोऽन्यकार्यनिरतः सत्कर्महीनोऽभयः । श्रीमान्नातिसुतश्चिरायुरसुरे लाभे सकर्णामयः प्रच्छन्नाघरतो बहुव्ययकरो रिःफेऽम्बुरुक्योडितः ॥२७॥

यदि लग्न में राहु हो तो अचिरायु (योड़ी आयु वाला) धनी, बलवान् होता है। किन्तु इसके शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई रोग हो। यदि द्वितीय स्थान में राहु हो तो वह छन्नोक्ति होगा अर्थात् गुप्त बात बोलने वाला या दो अर्थ की बात कोलने वाला हो। ज्योतिष में राहु को चीर माना गया है। बौर द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है। इस कारण जिसके द्वितीय में राहु होगा वह कपट की वाणी बोलेगा। द्वितीय में राहु होने से मुख रोग भी होता है। ऐसा व्यक्ति कोबी, राजा के घन से घनी और सुखी होता है। मूल क्लोक में घृणी शब्द आया है। घृणी शब्द के कई अर्थ हैं। सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इसका अर्थ दयालू किया है किन्तु हमारे विचार से इसका अर्थ होना चाहिए जिससे ''घृणा'' हो। कारण यह कि 'मुख के रोगी' के साथ-साथ इसका प्रयोग किया गया है। यदि राहु तृतीय में हो तो जातक मानी, भाइयों का विरोधी, धनी, दीर्घायु, और दृढ़ बुद्धि वाला होता है। यदि चतुर्थ में राहु हो तो जातक मूर्ब, दु:ख देने वाला, किन्तु मित्रों सिंहत होता है; ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है और कभी ही सुखी होता है ॥ २५ ॥

यदि पंचम में राहु हो तो पुत्रहीन, कठोर हृदय, और कुक्षि में रोग वाला हो। पेट का नीचे का बगली भाग कुक्षि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति नाक से बोलता है—अर्थात् उसके बोलने में अनुनासिकता विशेष रहती है। यदि छठे स्थान में राहु हो तो लक्ष्मीवान् और दीर्घायु हो, किन्तु छठे में राहु गुदा रोग उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु द्वारा या कूर ग्रह द्वारा पीड़ित भी होता है। यदि सप्तम में राहु हो तो जातक स्वतन्त्र, किन्तु अल्पबुद्धि वाला हो, स्त्री संग से घन नष्ट हो जाय, ऐसा व्यक्ति विघुर और अवीर्य (कम पुंस्त्व वाला) हो जाता है। पत्नी रहित हो जाने को विघुर कहते हैं। यदि अष्टम में राहु हो तो जातक विकल, वात रोग से पीड़ित, अल्प सुत वाला, अल्पायु और अशुद्ध कर्म करने वाला होता है।। २६।।

यदि नवम में राहु हो तो जातक प्रतिकूल वचन बोलने वाला और अपुण्यवान् होता है (अर्थात् पुण्य कमं न करने वाला) किन्तु किसी समुदाय, नगर या ग्राम का नेता होता है। यदि दशम में राहु हो तो थोड़े पुत्र वाला, दूसरे के कार्य में निरत, सत्कर्महीन, निर्भय, किन्तु विख्यात हो। यदि एकादश में राहु हो तो लक्ष्मीवान् और दीर्घायु होता है किन्तु पुत्र थोड़े होते हैं और कान में कोई रोग होता है। द्वादश में राहु का निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति किसी जल रोग से पीड़ित और बहुत अधिक व्यय करने वाला होता है। एसा व्यक्ति प्रच्छन्न पाप भी करता है।

अब केतु का विविध भावगतफल बताते हैं।

लग्ने कृतघ्नमसुखंपिशुनं विवर्णं स्थानच्युतं विकलदेहमसत्समाजम्। विद्यार्थहीनमधमोक्तियुतं कुदृष्टि पातः परान्ननिरतं कुरुते धनस्थः ॥ २८ ॥ आयुर्वलं घनयशःप्रमदान्नसौस्यं केतौ तृतीयभवने सहजप्रगाशम् । भूक्षेत्रयानजननीसुखजन्मभूमि-नाशं सुखे परगृहस्थितिमेव दत्ते ॥२६॥

पुत्रक्षयं जठररोगिषशाचपीडां दुर्बु द्धिमात्मिन खलप्रकृति च पातः । औदार्यमुत्तमगुरां दृढतां प्रसिद्धि षष्ठे प्रभुत्वमरिमर्दनिमृष्टिसिद्धिम् ॥३०॥

द्यूनेऽवमानमसतीरितमान्त्ररोगं पातः स्वदारिवयुति मदधातुहानिम् । स्वल्पायुरिष्टविरहं कलहं च रन्ध्रे शस्त्रक्षतं सकलकार्यविरोधमेव ॥३१॥

पापप्रवृत्तिमशुभं पितृभाग्यहीनं दारिद्रचमार्यजनदूषरामाह धर्मे । सत्कर्मविघ्नमशुचित्वमवद्यकृत्यं तेजस्विनं नभसि शौर्यमतिप्रसिद्धम् ॥३२॥

लाभेऽर्थसंचयमनेकगुरां सुभोगं सद्द्रव्यसोपकररां सकलार्थसिद्धिम् । प्रच्छन्नपापमधमव्ययमर्थनाशं रि:फे विरुद्धगतिमक्षिरुजं च पातः ॥३३॥

यदि केतु लग्न में हो तो जातक कृतघ्न, सुखहीन, चुगलखोर, असज्जनों के साथ रहने वाला, विकल देह (शरीर के किसी अंग में विकलता हो), स्थानच्युत, तथा विवर्ण होता है। विवर्ण शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। वर्ण शब्द के दो अर्थ होते हैं १. जाति और २. शरीर

का रंग, इसलिये विवर्ण का अर्थ हो सकता है जातिभ्रष्ट और दूसरा अर्थ हो सकता है जिसके शरीर का रंग अच्छा न हो। यदि केतु दूसरे स्थान में हो तो विद्याहीन, घनहीन, निकृष्ट बचन बोलने वाला, कुदृष्टिं वाला, और दूसरे के यहाँ भोजन करने में निरत होता है। परान्ननिरत होना महान् दोष है।

तृतीय भवन में केतु हो तो दीर्घायु, बलवान्, घनी और यशस्वी हो, ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख और अन्न सुख भी हों किन्तु तृतीय में केतु भाई को नष्ट करता है। यदि चतुर्थ में केतु हो तो जातक दूसरे के घर में रहता हैं और उसकी अपनी भूमि, खेत, माता, सुख आदि नष्ट हो जाते हैं। उसे जन्म भूमि भी छोड़नी पड़ती है।

पंचम में केतु पुत्र क्षय करता है। उदर रोग भी होता है। जिनके पंचम में केतु हो वे प्रायः खल प्रकृति के और दुर्बुद्धि होते हैं। उन्हें पिशाचवाधा भी होती है। यदि षप्ठ में केतु हो तो जातक उदार, उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध, प्रभु (श्रेष्ठपद प्राप्त करने वाला) अरिमर्दक (शत्रुओं को पराजित करने वाला) होता हैं ऐसे व्यक्ति को प्रायः इष्ट सिद्धि होती है।

यदि सप्तम में केतु हो तो जातक का अपमान होता है। ऐसा जातक व्यभिचारिणी स्त्रियों में रित करता है, स्वयं अपनी पत्नी से

१. नेत्र विकार अथवा जिसके देखते हुए कोई भोजन करे तो 'नज्र' लगजावे

२. जिन आत्माओं की सद्गति नहीं होती है वे भूत या पिशाच की अवस्था में रहते हैं। यह आत्माएं जब किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसे घोर मानसिक यातना होती है; ऐसे रोगी को भूताविष्ट या पिशाचा-विष्ट कहते हैं। विशेष विवरण के लिये देखिये ज्योतिष का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ प्रश्नमार्ग।

वियोग हो। अंतड़ियों का रोग हो और घातु (बीयं) रोग भी हो। हमारा अनुभव है कि जिसके सप्तम में केतु हो उसकी पत्नी रोगिणी रहती है। यदि अष्टम में केतु हो तो इष्ट (प्रियजनों) का विरह हो, कलह करे और जातक स्वल्यायु हो। अष्टम में केतु वाले को प्रायः शस्त्र से चोट लगती है और उसके सब उद्योगों में विरोघ होता है।

यदि केतु नवम भाव में हो तो पाप प्रवृत्ति वाला, अशुभ कर्मा, पितृहीन, भाग्यहीन, दिरद्री, और सज्जनों की निन्दा करने वाला होता है। यदि दशम में केतु हो तो सत्कर्म करने में अनेक विघ्न आवें या जातक स्वयं सत्कर्म में विघ्न उपस्थित करे, ऐसा व्यक्ति अत्यन्त तेजस्वी और अपनी शूर वीरता के लिए प्रसिद्ध हो। किन्तु ऐसा व्यक्ति .दुष्ट कर्मा और अशुद्ध होता है।

यदि लाभ स्थान में केतु हो तो उत्तम द्रव्य वाला, द्रव्य संग्रह करने वाला, अनेक गुणान्वित, उत्तम भोगों से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के पास वहुत से भोग्य पदार्थ रहते हैं और सब कार्यों में उसे सिद्धि प्राप्त होती है। द्वादश भावस्थ केतु का अनिष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से पाप करता है और दुष्ट कार्यों में घन व्यय करता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः अपना घन नष्ट कर देते हैं और जो सज्जनोचित कार्य का मार्ग है, उससे विषद्ध चलते रहते हैं। ऐसे लोगों को नेत्र रोग भी होता है।

उदयक्षांशस्फुटतुल्यांशे निवसन् पूर्णं फलमाधते । शनिवद्राहुः कुजवत्केतुः फलदाता स्यादिह संप्रोक्तः ॥३४॥

ऊपर जो विविध ग्रहों के माब फल वताये गये हैं उनके विषय में कुछ विशेष कहते हैं। लग्न के जितने अंश गये हों उतने ही अंश का जब कोई ग्रह राशि में हो तो उस माव का पूर्ण फल देता है।

उदाहरण के लिये कुण्डली नं॰ (१) में लग्न का एक अंश है। शीर शनि भी पञ्चम में एक अंश का है, तो पंचम भाव का पूर्ण फल

कुंडली नं ० (१)

कुंडली नं ० (२)

र व्रंडली नं ० (२)

र व्रंडली नं ० (२)

र व्रंडली नं ० (२)

देगा किन्तु कुण्डली नं० (२) में लग्न के २९ अंश हैं और शिन का पंचम राशि में एक अंश ही है तो ऐसा शिन पंचम का पूर्ण फल नहीं देगा। मन्त्रेश्वर महाराज का तात्पर्य यह है कि जितना ग्रह भाव मध्य के समीप होगा जतना ही अधिक उस भाव का फल देगा। यहाँ पर यह सिद्धान्त माना गया है कि लग्न के जितने अंश—उतने ही अंश का प्रत्येक भाव मध्य। उदाहरण के लिये यदि मेंघ लग्न है और लग्न स्पष्ट ०-१ अर्थीत् मेष राशि का पहला अंश है तो प्रत्येक भाव का मध्य एक ही अंश पर होगा। द्वितीय भाव मध्य वृष के एक अंश पर, तृतीय भाव मध्य मिथुन के एक अंश पर, चतुर्थ भाव मध्य कर्क के एक अंश पर इत्यादि। भाव स्पष्ट करने की प्रचलित परिपाटी उपर्युक्त रीति से मिन्न है। प्रचलित परिपाटी के लिये देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका।

ज्योतिषियों का आप्त वाक्य यह है कि राहु का फल शनि के समान होता है और केंतु का फल मंगल के समान।

# भावसमांशकसंस्था भावफलं पूर्णमेव कलयन्ति । न्यूनाथिकांशवशतः फलवृद्धिर्ह्णासता वाच्या ॥३४॥

इसमें वही बात समझायी गई है जो हम ऊपर बता चुके है।

ग्रह का भाव फल विचार करना हो तो यह देखिये कि वह भाव मध्य

से कितनी दूर है। भाव मध्य के जितने समीप होगा उतना ही उस
भाव सम्बन्धी विशेष फल करेगा। भाव मध्य से जितना दूर होगा

उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल करेगा।

## नवां अघ्याय

# राशिफल

वृत्तेक्षराो दुर्बलजानुरुप्रो भीरुर्जले स्याल्लघुभुक् सुकामी । संचारशीलश्चपलोऽनृतोक्तिर्वा गाङ्किताङ्गःक्रियभे प्रजातः ॥१॥

पृथ् रवक्त्रः कृषिकर्मकृत्स्यान्मध्यान्तसौद्यः प्रमदाप्रियश्च ।
त्यागी क्षमी क्लेशसहश्च गोमान्
पृष्ठास्यपार्श्वेऽङ्कयुतो वृषोत्थः ॥२॥

इयामेक्षराः कुञ्चितमूर्द्धजः स्त्रीक्रीडानुरक्तश्च परेङ्गितज्ञः । उत्तुङ्गनासः प्रियगीतनृत्तो वसन् सदान्तः सदने च युग्मे ॥३॥

स्त्रीनिर्जितः पीनगलः सिमत्रो बह्वालयस्तुङ्गकटिर्धनाढ्यः । ह्रस्वश्च वक्रो द्रुतगः कुलीरे मेधान्वितस्तोयरतोऽल्पपुत्रः ॥४॥

पिङ्गेक्षराः स्थूलहर्नुविशालवनत्रोऽभिमानी सपराक्रमः स्यात् । कुप्यत्यकार्ये वनशेलगामी मातुर्विधेयः स्थिरधीर्मृ गेन्द्रे ॥५॥

स्रस्तांसबाहुः परवित्तगेहैः

संपूज्यते सत्यरतः प्रियोक्तिः।

वीडालसाक्षः सुरतप्रियः स्या-

च्छास्त्रार्थविच्चाल्पसुतोऽङ्गनायाम् ॥६॥

चलत्कृशाङ्गोऽल्पसुतोऽतिभक्तो देवद्विजानामटनो द्विनामा । प्रांशुरच दक्षः क्रयविक्रयेषु घीरोऽदयस्तौलिनि मध्यवादी ॥७॥

वृत्तोरुजङ्घः पृथुनेत्रवक्षा रोगी शिशुत्वे गुरुतातहोनः। क्रूरक्रियो राजकुलाभिमुस्यः कीटेऽब्जरेखाङ्कितपागिपादः ॥८॥

दीर्घास्यकष्ठः पृथुकर्गानासः कर्मोद्यतः कुब्जतनुनृपेष्टः । प्रागलभ्यवाक्त्यागयुतोऽरिहन्ता साम्नैकसाघ्योऽश्विभवो बलाड्यः ॥६॥

अधः क्रशः सत्त्वयुतो गृहीत-वाक्योऽलसोऽगम्यजराङ्गनेष्टः । धर्मध्वजो भाग्ययुतोऽटनश्च वार्तादितो नक्रभवो विलज्जः ॥१०॥

प्रच्छन्नपापो घटतुल्यदेहो विघातदक्षोऽध्वसहोऽल्पवित्तः। लुब्धः परार्थी क्षयवृद्धियुक्तो घटोद्भवः स्यात्प्रियगन्धपुष्पः ॥११॥

ग्रत्यम्बुपानः समचारुदेहः स्वदारगस्तोयजवित्तभोक्ता । विद्वान्कृतज्ञोऽभिभवत्यमित्रान् शुभेक्षाणो भाग्ययुतोऽन्त्यराशौ ॥१२॥ यदि मेष लग्न या मेष राशि हो (जन्म के समय मेष लग्न उदित हो या मेष राशि में चन्द्रमा हो) तो जातक की गोल आंखें होती हैं, उसके घुटने कमज़ीर होते हैं, वह उग्र प्रकृति का होता है, किन्तु जल से डरता है। ऐसा व्यकि चपल और घूमने का शौकीन होता है उसके शरीर में व्रण का चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति कामी होते हैं किन्तु भोजन थोड़ा करते हैं। ऐसे व्यक्ति मिथ्याभाषी भी होते हैं। ॥१॥

यदि जातक का वृष लग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा वृष राशि में हो तो चेहरा और जांगें बड़ी होती हैं। जातक कृषि कर्म करने वाला होता है। यदि उसके जीवन को तीन भागों में बांटा जाय तो अन्तिम दो भाग सुख से व्यतीत होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रमदाप्रिय (स्त्रियों का शौकीन), त्यागी क्षमावान्, क्लेश सहने वाला (परिश्रमी) होता है। ऐसे व्यक्ति गोघन (गाय, वेल खादि) से युक्त होते हैं। किन्तु जातक के पीठ में, चेहरे पर, या बगल में निशान होता है— मस्से, लहसन का या व्रण का।।। २।।

यदि जन्म के समय मिथुन राशि का चन्द्रमा हो या मिथुन लग्न उदित हो तो जातक के नेत्र काले होते हैं और बाल घुंघराले। ऐसे जातक स्त्री-विलास में बहुत अनुरक्त रहते हैं परन्तु बुद्धिमान् होते हैं और दूसरे की मन्शा समझ लेते हैं। इनकी नाक ऊंची होती है, और नाच गान के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग अपने मकान में (कमरे के अन्दर) ही रहना ज्यादा पसन्द करते हैं अर्थात् मकान के बाहर मेष लग्न वालों की तरह इन्हें भ्रमण पसन्द नहीं। ।।३।।

यदि जातक की कर्क राशि हो या जनम के समय कर्क लग्न हो सो जातक स्त्रीनिर्जित (स्त्रियों से जीता हुआ या स्त्रियों के वशीभूत) स्यूल गले वाला और मित्रवान् होता है। ऐसे जातक के स्वयं के कई मकान होते हैं और घनाढ्य होता है। उसकी कमर मोटी होती है किन्तु कद ऊँचा नहीं होता। ऐसा जातक बुद्धिमान् और जलविहार का शौकीन होता है। वह शीघ्र चलने वाला होता है। उसके पुत्र थोड़े

होते हैं। मूल क्लोक में शब्द आया है कि वह वक्र (टेढ़ा) भी होता है। यहां हम वक्रका कुटिल अर्थ करें तो विशेष उपयुक्त होगा। ॥४॥ यदि जातक का सिंह लग्न हो या सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो जातक का स्वरूप निम्नलिखित होता है:—

पीले नेत्र, मोटो ठोढ़ी, बड़ा चेहरा। ऐसे व्यक्ति अभिमानी, पराक्रमी, स्विर बुद्धि बाले और अपनी माता के विशेष प्यारे होते हैं। ऐसे जातक बनों में और पहाड़ों में भ्रमण करने के शौकीन होते हैं। सिंह लग्न या मिंह राशि बाले जातक छोटी-सी बात पर जिस में कोघ नहीं करना चाहिये उसमें भी, कोघ करते हैं।।। ५।।

यदि जन्म के समय कन्या लग्न हो या चन्द्रमा कन्या राशि में हो तो जातक सत्य में रत (सत्य का पालन करने वाला), प्रिय वचन बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के नेत्रों में लज्जा रहती है और सुरत प्रिय होता है। कन्या लग्न या राशि के जातक शास्त्रों को जानने वाले (विद्वान्) होते हैं। दूसरे के द्रव्य और दूसरों के मकान का लाभ उठाते हैं। इनके कन्धे और बाहु ढीले होते हैं और पुत्र सन्तिति भी थोड़ी होती है। ॥ ६॥

यदि तुला लग्न हो या तुला राशि का चन्द्रमा हो तो देवताओं और ब्राह्मणों का भक्त किन्तु चंचल और कृश शरीर वाला होता है। ऐसा व्यक्ति लम्बा, खरीद फरोहत में होशियार, घंगंवान, इन्साफ पसन्द होता (ऐसे आदमी को अन्य लोग पंच मुकर्रर करते हैं)। तुला लग्न या तुला राशि के जातकों के प्रायः दो नाम होते हैं। सन्तान थोड़ी होती है, और जातक घूमने का शौकीन होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विलम्ब से होता है।

यदि जन्म के समय वृश्चिक लग्न हो या चन्द्रमा वृश्चिक राशि में हो तो छाती और नेत्र विशाल होते हैं। जांघ और पिडलियाँ गोल होती हैं। हाथ पैर में पद्म रेखा होती है। ऐसे जातक वचपन में बीमार रहते हैं और उन्हें पिता तथा गुरु का मुख पूर्ण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति क्रूर किया करने वाले और राजकुल में बहुत ऊँची पदवी बारण करने वाले अर्थात् उच्चाधिकारी होते हैं। ॥ ८ ॥

जिनके जन्म के समय घनु लग्न हो या धनु राशि में चन्द्रमा हो उनकी नाक, कान, चेहरे और कण्ठ बड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं अर्थात् निठल्ले नहीं बैठते। बोलने में बहुत प्रगल्भ और त्यागी होते हैं। इनका कद बहुत ऊचा नही होता। या कुछ झुक कर चलते हैं। ये लोग साहसी होते हैं और अपने शत्रुओं को पछाड़ देते हैं। ये लोग बलाढ्य और राजा के प्यारे भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को समझा कर ही अपने वश में किया जा सकता है। उनसे कोई काम कराना हो तो वश करने के जो चार साधन हैं। उनमें से केवल "साम" से, उनसे कार्य कराया जा सकता है।

जिनका मकर लग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा मकर राशि में हो उनके शरीर के नीचे का भाग अर्थात् (कमर से पर तक) कृश होता है। किन्तु ऐसे व्यक्ति में सत्व (शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति) काफी होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातमानते हैं किन्तु स्वभाव से आलसी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सम्बन्ध किसी अधिक वयवाली अगम्या स्त्री से होता है। ऐसा व्यक्ति धर्मघ्वज होता है अर्थात् उसका बाहरी आवरण बहुत धार्मिकता का होता है। वह घूमने का शौकीन और भाग्यवान् किन्तु लज्जाहीन होता है। मकर लग्न या मकर-चन्द्र के जातक वात रोग से पीड़ित होते हैं।।। १०।।

अब कुंभ लग्न वाले या जिनके जन्म के समय चन्द्रमा कुंभ राशि में हो उनका फल बताते हैं। ऐसे व्यक्ति छिपकर पाप करने वाले, थोड़े द्रव्य वाले, लोभी, दूसरे के घन के इच्छुक, मार्ग चलने का परिश्रम सहन करने वाले और दूसरों को चोट पहुंचाने में दक्ष होते हैं। इनका शरीर भी घड़े के आकार का होता है। पृष्पों के और सुगन्धित द्रव्यों के ये शौकीन होते हैं। कभी यह क्षय को प्राप्त

<sup>\*</sup> साम, दान, दण्ड, भेद।

होते हैं और कभी वृद्धि को अर्थात् इनकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आता रहता है। ॥१॥

जिनकी मीन राशि होती है या जन्म के समय मीन लग्न होता है उनके शरीर के अंग वरावर (जितने बड़ें होने चाहिएँ) और सुन्दर होते हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि बहुत सुन्दर होती है। ये लोग विद्वान्, कृतज्ञ, अपनी स्त्री में सन्तुष्ट रहने वाले (अर्थात् अन्य स्त्री प्रसंग से रहित) भाग्यवान् होते हैं। जल से उत्पन्न पदार्थों द्वारा इन्हें चन प्राप्त होता है। आजकल के समय में समुद्र पार से आने जाने वाले पदार्थों को भी हम लोग जल से उत्पन्न या सम्वन्वित मान सकते हैं। ऐसे जातक अपने अमित्रों (शत्रुओं) को परास्त कर उन पर विजय -प्राप्त करते हैं।

राशेः स्वभावाश्रयरूपवर्णान् ज्ञात्वानुरूपारिण फलानि तस्य । युक्त्या वदेदत्र फलं विलग्ने यच्चन्द्रलग्नेऽपि तदेव वाच्यम् ॥१३॥ ग्रहे सति निजोच्चगे भवति रत्नगर्भाधिपो

महोपतिकृतस्तुतिर्महितसंपदामालयः। उदारगुरासंयुतो जयति विक्रमार्को यथा

नये यशसि विक्रमे वितरणे घृतौ कौशले ॥१४॥

स्वमन्दिरगते ग्रहे प्रभुपरिग्रहादार्यात प्रभुत्वमपि वा गृहस्थितिमचञ्चलां प्राप्नुयात् ।

नवं भुवनमुर्वराक्षितिमुपैति काले स्वके जने बहुमीत पुनः सकलनष्टवस्तून्यपि ॥१४॥

ग्रहः सुहृत्क्षेत्रगतः सुहृद्भिः कार्यस्य सिद्धि नवसौहृदं च । सत्युत्रजायाधनधान्यभाग्यं ददात्ययं सर्वजनानुकूल्यम् ॥१६॥ गते ग्रहे शत्रुगृहं निकृष्टतां परान्नवृत्ति परमन्दिरस्थितिम् । अकिचनत्वं रिपुपोडनं सदा

स्निग्घोऽपि तस्यातिरिपुत्वमाप्नुयात् ।।१७।। नीचे ग्रहेऽघः पतनं स्ववृत्तेर्दैन्यं दुराचारमृगाप्तिमाहुः । नीचाश्रयं कीकटदेशवासं भृत्यत्वमध्वानमनर्थकार्यम् ।।१८।।

ग्रहो मौढ्यं प्राप्तो मरणमचिरात् स्त्रीसुतधनेः

प्रहोगात्वं व्यर्थे कलहमपवादं परिभवम् । समर्क्षस्थः खेटो न कलयति वैशेषिकफलं

मुखं वा दुःखं या जनयति यथापूर्वमचलम् ।।१६॥

वक्रं गतः स्वोच्चफलं विदध्या

त्सपत्ननीचर्क्षगतोऽपि खेटः । वर्गोत्तमांशस्थितखेचरोऽपि

स्वक्षेत्रगस्योक्तफलानि तृद्वत् ॥२०॥

जिस राशि का विचार करना हो उस राशि का जो आश्रय स्वभाव, रूप वर्ण आदि बताया गया हो उसका पूर्ण विचार रखना चाहिये। राशीश (राशि का स्वामी) पूर्ण बलवान् है या नहीं—कहां वैठा है, किसके साथ बैठा है, राशीश पर किस-किस की दृष्टि है तथा उस राशि में कौन-कौन से ग्रह बैठे हैं तथा कौन-कौन से ग्रह उस राशि को देखते हैं इन सबका विचार करके युक्तिपूर्वक (अर्थात् उपर्युक्त सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए—किस व्यक्ति की जन्मकुण्डली का विचार कर रहे हैं इस सम्बन्ध में भी देश-काल पात्र का विचार करके) फलादेश करना चाहिये। लग्न और चन्द्रराशि का फल प्रायः एक सा होता है। उदाहरण के लिये जैसा मेष लग्न

का फल उस से मिलता जुलता फल मेष राशि (मेष में चन्द्रमा हो) का भी कहना चाहिये। इसी कारण ऊपर के बारहों श्लोकों का भावार्य देते हुए हमने लग्न और राशि दोनों का एक साथ फल दे दिया है।।।१३।।

अब ग्रहों का फलादेश कहते हैं। यदि ग्रह अपनी उच्चराशि में हो तो जातक रत्नगर्भा\* (पृथ्वी) का स्वामी होता है; राजा लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके पास बहुत सी कीमती सम्पत्ति रहती है। जातक में बहुत से विशिष्ट गुण होंगे और नीति, यश, विक्रम, दानशीलता, वैर्य तथा चतुरता में वह महाराज विक्रमादित्य की तरह तेजस्वी होगा।\*\*

अव स्वराशि गत ग्रह का फलादेश कहते हैं। यदि ग्रह अपनी राशि में हो तो उसकी दशा में प्रभु (विशिष्ट पुष्प) के अनुग्रह से शिक्त, उच्च स्थिति और गृह का दृढ़ सुख होता है अर्थात् ऐसा जातक आराम से अपने घर में बैठा रहता है। पहले के समय में घर में आराम से बैठना सबसे बड़ा सुख समझा जाता था। इसके अतिरक्ति स्वगृही ग्रह का फल यही होना चाहिए कि स्वगृह में बैठावे अर्थात् अपने घर में आराम से रक्खे, परदेश में न घुमावे। नवीन मकान प्राप्त हो और ऐसी नवीन भूमि प्राप्त हो जिसमें सब प्रकार की फसलें पैदा होती हों। स्वगृही ग्रह की दशा में मनुष्य लोकसम्मान प्राप्त करता है और यदि पहले की अनिष्ट महादशा में कोई वस्तु नष्ट हो गई हो तो वह भी उसे पुन: प्राप्त हो जाती है। ।। १५ ॥

<sup>\*</sup> रत्नगर्भा का यह भी अर्थ हो सकता है कि जिसके गर्भ में अर्थात् तहखानों में रत्न भरे हों और उच्चराशि का ग्रह मनुष्य को घनिक बनाता है।

<sup>\*\*</sup> उच्चग्रह की जो इतनी प्रशंसा लिखी है वह वास्तव में तभी फलीभूत होती है जब वह उत्तम घर का स्वामी हो और उत्तम स्थान पर बैठा भी हो, साथ ही नवांश आदि वर्गों में भी बलवान् हो।

अब मित्र राशि में स्थित ग्रह का फल वताते हैं। यदि ग्रह अपने मित्र की राशि में हो तो मित्रों द्वारा कार्य सिद्धि होती है और नवीन मित्र भी पैदा होते हैं। इसके कारण उत्तम पुत्र, स्त्री सुख, धन सुख, बान्य सुख तथा भाग्योदय होता है और सब जनों की अनुकूलता रहती है। ।। १६ ।।

अब शत्रु राशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। यदि ग्रह शत्रु राशि में हो तो मनुष्य दूसरे के अन्न पर (दूसरे की सेवा पर) निर्भर रहता है; उसे दूसरे के मकान में पड़ा रहना पड़े। अकिंचनता (दिरद्रता) हो और ऐसा जातक शत्रुओं से पीड़ा पाता रहे। जो उसके न्निय मित्र भी हों वह भी शत्रु हो जायें अर्थात् मित्रों से लाभ कुछ न हो बिल्क उनके व्यवहार से कब्ट हो। शत्रुओं से पीड़ा हो। ।। १७।।

अब नीच राशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं।

यदि ग्रह नीच हो तो उसकी दशा में अघ:पतन होता है अर्थात् स्थिति में गिरावट होती है। इसका फल दीनता, दुराचार और कर्ज़ दारी भी है। अर्थात् नीच ग्रह की दशा में बुद्धिविपयंथ होने के कारण मनुष्य कुत्सित आचरण करता है, घन की कमी के कारण ऋण भार से दबना पड़ता है। नीच ग्रह की दशा में नीच जनों की मातहती करनी पड़ती हैं। कुत्सित देश में रहना पड़ता है। कष्टपूर्ण यात्रायें करनी पड़ती हैं; दूसरे का भृत्यत्व (नौकरी का कष्ट—प्राय: मातहती) उठानी पड़ती है और अनयं परम्परा उपस्थित होती है। ।।१८।।

<sup>\*</sup> यहां जो मित्र राशि शब्द आया है उससे नैसींगक मित्र राशि समझना चाहिए। यदि तात्कालिक मित्र भी हो तो और भी उत्तम, यदि मित्र की राशि में होकर नीच राशि में हो जैसे शुक्र कन्या में। बुध शुक्र का मित्र है और बुध की राशि कन्या में शुक्र मित्र गृही किन्तु नीच हए तो श्लोक १६ में विणित फल नहीं होगा। नीच राशि स्थित ग्रह के लिए देखिये श्लोक १८।

अव मूंढ़ \* ग्रह और समराशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं।

- (क) यदि कोई ग्रह अस्त हो तो उस ग्रह की दशा लगते ही शीघ्र ही मृत्यु (या मृत्यु समान कष्ट) हो। स्त्री, सुत, घन तीनों से हीनता हो अर्थात् इन सबके कारण भी दुःख उठाना पड़े। व्यर्थ कलह हो, अपवाद लगे और जातक की हार या अपमान हो।
- (ख) अब समराशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। जो ग्रह न मित्र हो न शत्रु हो वह सम कहलाता है। समराशि स्थित ग्रह की दशा में कोई विशेष भला या विश्लेष बुरा फल नहीं होता। न वह विशेष सुख उत्पन्न करने में समर्थ होता अौर न विशेष दुःख ही उत्पन्न करता है। जैसी स्थिति ग्रह की दशा लगने के पहले रहती है वैसी ही कायम रहती है। ।। १९।।

अव वक्षीग्रह तथा वर्गोत्तम ग्रह का फल बताते हैं।

- (क) चाहे ग्रह शत्रु राशि में हो, चाहे ग्रह नीच राशि में हो, चाहे ग्रह शत्रु राशि, नीच राशि दोनों में हो यदि वह वक्री है तो उच्च ग्रह (उच्चराशि स्थित ग्रह) के समान उत्तम फल करेगा।
- (ख) यदि ग्रह वर्गोत्तम\* में हो—अर्थात् जिस राशि में हो उसी नवांश में भी हो तो वह स्वगृही ग्रह के समान जोरदार शुभ फल करता है। ।। २०।।

नीचे लिखे अंशों में ग्रह वर्गीतम होता है। अंश कला अंश कला 3-20 से तक राशि मेष से १६-४० 23-20 वषभ से 28-80 30- 0 मिथन ,, 3-20 कर्क

<sup>\*</sup> जो ग्रह सूर्य के इतने समीप होता है कि २४ घंटे में कभी भी दिखाई न दे वह अस्त कहलाता है। अस्त ग्रह का प्रभाव प्राय: अच्छा नहीं होता । इसी अस्त ग्रह को कोई मूढ़, कोई विकल कहते हैं।

<sup>•</sup> मेषराशि, मेष नवांश; वृष राशि वृष नवांश; मिथुन राशि मिथुन नवांश; कर्क राशि कर्क नवांश; इस प्रकार ग्रह जिस राशि में हो उसी नवांश में भी हो तो वर्गोत्तम कहलाता है।

| सिंह    | 12 | १३-२० | से | १६-४० | "  |
|---------|----|-------|----|-------|----|
| कन्या   | ,, | २६-४० | से | ३०- ० | "  |
| तुला    | "  | 0- 0  | से | 3-70  | ", |
| वृश्चिक | ,, | १३-२० | से | 78-80 | "  |
| घनु     | ,, | २६-४० | से | ३०- ० | 77 |
| मकर     | 15 | 0- 0  | से | 3-20  | ,, |
| कुंभ    | "  | १३-२० | से | १६-४० | ,, |
| मीन     | ,, | २६-४० | से | ₹0- 0 | "  |

जिनको ज्योतिष का अम्यास है उनको तो अपने आप ही वर्गोत्तम अंश किस राशि में किस अंश किस कला से किस अंश किस कला तक होता है, यह याद ही रहता है किन्तु जो नवीन ज्योतिष प्रेमी है उनको वर्गोत्तम किन अंशों में रहता है यह याद रखने के लिये यह सुन्दर नियम है कि चर राशि (मेष, कर्क, तुला. मकर) का प्रथम नवांश, स्थिर राशि (वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ) का मध्य नवांश और द्विस्वभाव राशि का अंतिस नवांश वर्गोत्तम होता है।

एक राशि के ९ हिस्से किये जावें तो एक हिस्से का नाम नवांश (नव=९, अंश=भाग या हिस्सा) होता है। इसलिये चर राशि का पहला हिस्सा, स्थिर राशि का बीच का हिस्सा, द्विस्वभाव का आखिरी हिस्सा वर्गोत्तम हुआ।

एक हिस्से में ३ अंश २० कला होते हैं। ३० अंश कुल एक राशि में होते हैं। इसको यदि ९ से विभक्त किया जावे (भाग दिया जावे) तो ३ अंश २० कला होते हैं। इसी कारण एक नवांश ३ अंश २० कला का होता है।

मूल में 'तद्वत्' शब्द आया है—जिसका अर्थ है—इसी प्रकार। किस प्रकार? अर्थात् शत्रु राशि या नीच राशि में भी वर्गोत्तम हो तो अच्छा फल करेगा। उच्च राशि में वर्गोत्तम सबसे उत्तम फल करेगा। उसके बाद स्वराशि में वर्गोत्तम। इसके बाद अधिमित्र राशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु, अधिशत्रु, नीच राशि में वर्गोत्तम में कमशः शुभ फल कम होता जावेगा।

## दसवाँ अध्याय

#### कलत्र भाव

शुभाधिपयुतेक्षिते सुतकलत्रभे लग्नतो विधोरिप तयोः शुभं त्वितरथा न सिद्धिस्तयोः। सिताव्द्ययसुखाष्ट्रगैः खरखगैरसन्मध्यगे सितेऽप्यथ शुभेतरेक्षितयुते च जायावधः ॥१॥

दारेशे सुतगे प्रराष्ट्रविनतोऽपुत्रोऽथवा धीश्वरो द्यूने वा निधनेश्वरोऽपि कुरुते पत्नोविनाशं ध्रुवम्। क्षीरोन्दौ सुतगे व्ययास्ततनुगैः पापैरदारात्मजः स्त्रीसंगाद्धननाशनं मदगयाः स्वर्भानुभान्वोवंदेत्।।२।।

शुक्रे वृश्चिकगे मदे मृतवधः कामे वृषस्थे बुधे
स्त्रीनाशस्त्वथ नीचगे सुरगुरौ द्यूनाधिरूढे तथा।
जामित्रे भूषगे शनौ सति तथा भौमेऽथवा स्त्रीमृतिश्चन्द्रक्षेत्रगयोर्मदेऽकिकुजयोः पत्नी सती शोभना ॥३॥

अस्ते वास्तपतावसद्ग्रहयुते हब्टेऽप्यसन्मध्यगे नीचारातिगृहेऽर्ककान्त्यभिहते ब्रूयात्कलत्रच्युतिम् । कामे वा सुतभाग्ययोविकलदारोऽसौ सपापे भृगौ शुक्रे वा कुजमन्दवर्गसहिते हब्टे परस्त्रीरतः ॥४॥

भौमार्क्यस्ते भृगुजशिशनोर्दारहोनोऽसुतो वा क्लीबेऽस्ते वा भवति भवगौ द्वौ ग्रहौ स्त्रोद्वयं स्यात्।

द्वन्द्वक्षांशे मदपतिसितौ तस्य जायाद्वयं स्यात् ताभ्यां युक्तेर्गगननिलयेर्दारसंख्यां वदन्तु ॥५॥

स्त्रीसंख्यां मदगैर्प्रहेर्मृ तिमसत्खेटेश्च सिद्धः स्थिति द्यूनेशे सबले शुभे सित वधः साध्वी सुपुत्रान्विता । पापोऽपि स्वगृहं गतः शुभकरः पत्न्याश्च कामस्थिता हित्वा षड्व्ययरन्ध्रपान्मदनगाः सौम्यास्तु सौख्यावहाः ॥६॥

भार्यांनाशस्त्वशुभसहितौ वोक्षितौ वार्थकामौ
तत्र प्राहुस्त्वशुभफलदां क्रूरहींष्ट्र विशेषात् ।
एवं पत्न्या अपि सित मदे चाष्ट्रमे वास्ति दोषः
सौम्येर्द्वं हे सित शुभयुते दंपती भाग्यवन्तौ ॥७॥

चन्द्रे समन्दे मदगे पुनर्भूः पतिर्भवेद्वाप्यसुतो विदारः । नीचारिभस्थैरशुभैर्मदे स्त्री-पुंसोर्मृतिः स्यान्निधने धने वा ॥६॥

लग्नात्कलत्रभवने समराशिसंज्ञे भावाधिपेऽपि च तथेव गतेऽसुरेड्ये । सूर्याभितप्तरिहते सुतदारनाथे वीर्यान्विते तु जननं ससुतं कलत्रम् ॥६॥

कुटुम्बदारव्ययराशिनाथा जीवेक्षिताः कोणचतुष्ट्रयस्थाः । दारेश्वराद्वित्तकलत्रलाभे सौम्याः कलत्रं ससुतं सुखाढ्यम् ॥१०॥ लग्नास्तनाथस्थितभांशकोरो नीचोच्चभे स्त्रीजननं च पत्युः। चन्द्राष्ट्रवर्गेधिकबिन्दुराशौ कलत्रजन्मेति तथा धवस्य ॥११॥

कामस्थकामाधिपभागवाना
मृक्षं दिशं शंसित तस्य पत्न्याः।
शुक्रोऽस्तपो वा तनुनाथभांशत्रिकोणमायाति तदा विवाहः ॥१२॥

कलत्रसंस्थस्य कलत्रहष्टे र्दशागमेवाथ कलत्रपस्य । यदा विलग्नाधिपतिः प्रयाति कलत्रभं तत्र कलत्रलाभः ॥१३॥

कलत्रनाथस्थितभांशकेशयोः सितक्षपानायकयोर्बलीयसः । दशागमे द्यूनपयुक्तभांशक-त्रिकोएगे देवगुरौ करग्रहः ॥१४॥

कलत्रनाथे रिपुनीचसंस्थे मूढेऽथवा पापनिरीक्षिते वा कलत्रभे पापयुतेऽथ हष्टे कलत्रहानि प्रवदन्ति सन्तः ॥१५॥

यदि लग्न से पाँचवाँ और सातवाँ स्थान शुभ ग्रह या अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो और चन्द्रमा से पंचम तथा सप्तम स्थान अपने स्वामी या शुभ ग्रह से युत या वीक्षित (देखा जाता) हो तो पांचवें तथा सातवें भाव सम्बन्धी सिद्धि (उत्तम फल प्राप्ति) होती है। यदि ऐसा न हो तो विपरीत फल समझना।

(क) शुक्र यदि पाप ग्रहों के वीच में हो या (ख) शुक्र से चतुर्य, अष्टम, द्वादश पापग्रह हों या (ग) शुक्र यदि पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो—इन तीनों योगों का फल यह है कि जिस पुरुष की कुँडली में यह योग हो उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है। जितने ही दुर्योग अधिक होंगे उतना ही दुष्प्रभाव अधिक होगा। ।। १।।

सप्तम भाव का स्वामी पंचम में हो तो उसकी स्त्री की मृत्यु हो जावे या अपुत्र हो। यदि पंचमेश या अष्टमेश सप्तम में हो तो भी पत्नी का विनाश हो जाता है। यदि क्षीण चन्द्रमा पांचवें घर में हो और पाप ग्रह लग्न, सप्तम और बारहवें गरों में हो तो जातक पत्नी हीन, पुत्रहीन होता है। यदि सूर्य और राहु सप्तम में हों तो स्त्री संग से धन नाश होता है। ॥ २ ॥

(क) यदि वृश्चिक राशि का शुक्र सप्तम में हो या (ख) वृष राशि का बुध सप्तम में हो या (ग) मकर राशि का बृहस्पित सप्तम में हो या (घ) मीन राशि का शिन सप्तम में हो या (ङ) मीन राशि का मंगल सप्तम में हो; इन योगों में से कोई भी योग हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यदि कर्क राशि सप्तम में हो और उसमें मंगल तथा शिन हों तो उस मनुष्य की सुन्दर और सच्चरित्र पत्नी होगी। ॥ ३॥

यदि सातवें घर का स्वामी या सातवाँ घर, पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो या पाप ग्रहों के बीच में हो या सप्तमेश नीच राशि या शत्रु राशि में हो या अस्त हो (सूर्य के समीप होने के कारण) तो स्त्री नष्ट हो जाती है। ये सब स्त्रीनाशक योग है। यदि शुक्र पापग्रह के साथ पांचवे या सातवें या नवम भाव में हो तो उसकी स्त्री रोगिणी (जिसके शरीर का कोई अवयव ठीक काम न करता हो) होती है या स्त्री सुख के अभाव के कारण विकल रहता है। शुक्र, मंगल या

शनि के वर्ग में हो या इनसे देखा जाता हो तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त—अन्य स्त्री में रत होता है। ॥ ४॥

यदि शुक और चन्द्रमा से सप्तम मंगल और शनि हों तो स्त्री हीन हो। यदि सप्तम में नपुंसक ग्रह हो और ग्यारहवें घर में दो ग्रह हों तो जातक के दो स्त्री हों। यदि शुक्र और सप्तमेश दोनों दृद्ध राशि और अंश में हों तो जातक के दो स्त्री हों। सप्तमेश और शुक्र जितने ग्रहों से युक्त हो उतनी ही स्त्रियों की प्राप्ति कहना। \* ॥ ५ ॥

जितने ग्रह सप्तम में हों उतनी स्त्रियां होंगी यह समझना। इन ग्रहों में जितने पापग्रह हों उतनी स्त्रियां नप्ट होंगी और जितने शुभग्रह हों उतनी कायम रहेंगी। अब कानून द्वारा हिन्दुओं में बहु-विवाह प्रथा समाप्त हो चुकी है। अतः बहुविवाह वाला ज्यौतिष का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ज्यौतिप के सिद्धान्त देश, काल, पात्र के अनुसार लागू किये जाते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभग्रह हो, बलवान् हो तो उसे साध्वी और पुत्रवती स्त्री प्राप्त हो। पाप ग्रह भी सप्तम में यदि स्वगृही हो तो शुभ फल हो करता है। शुभ ग्रह (यदि वह छठे, आठवें या वारहवें का स्वामी न हो) सप्तम भाव में हो तो सुख बढ़ाता है, अर्थात् स्त्री सुख प्रदान करता है। ॥६॥

यदि द्वितीय और सप्तम स्थान अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हों तो भार्या (स्त्री) का नाश होता है। इन में भी (युत या वीक्षित में) कूर दृष्टि ख़ास तौर पर अशुभ फल देने वाली होती है। इसी प्रकार पत्नी की कुण्डली में सप्तम या अष्टम अथवा दोनों भाव अशुभग्रहों से युत या वीक्षित हो तो पति के लिये अनिष्ट कहना अर्थात् दोषकारक होता

<sup>\*</sup>यदि अधिक प्रहों से युत हो और उतने विवाह की संभावना न हो तो विवाह के अतिरिक्त स्त्री समागम समझना चाहिये।

है। किन्तु यदि दोनों भाव शुभग्रहों से युत या दृष्ट हों तो पति पत्नी भाग्यवान् होते हैं।।७।।

यदि स्त्री की जन्मकुंडली में चन्द्रमा और शनि दोनों सप्तम में हों तो वह पुनर्विवाह करती है। पुरुष की कुंडली में यह योग हो तो वह स्त्रीहीन या पुत्रहीन होता है। यदि अशुभ ग्रह अपनी नीच या शत्रु राशि में द्वितीय, सप्तम और अष्टम में हों तो—यह योग स्त्री की जन्म कुंडली में हो तो पित का मरण हो और पुरुष की कुंडलो में हो तो परनी का मरण हो।।८।।

यदि लग्न से सप्तम भाव में सम<sup>र</sup> राशि हो, सप्तमेश और शुक्र भी सम राशि में हों और पंचमेश तथा सप्तमेश बली हों और सूर्य से अस्त न हों तो स्त्री और पुत्र का सुख होता है।।९।।

यदि द्वितीय, सप्तम ओर द्वादश (२,७,१२ घरों) के स्वामी त्रिकोण या केन्द्र में हों और वृहस्पित से देखे जाते हों; सप्तमेश जहां बैठा है उससे दूसरे, सातवें और ग्यारहवें स्थान में सौम्य ग्रह हों तो जातक सुखी, पुत्रवान्, कलत्रवान् होता है ॥१०॥

पुरुष की कुंडली में यह देखिये कि लग्नेश और सप्तमेश किस राशि और किस नवांश में हैं। ऐसी राशि या नवांश की त्रिकोण राशि स्त्री की जन्म राशि होगी या पित की कुंडली में लग्नेश या सप्तमेश की उच्च-राशि या नीच राशि स्त्री की जन्म राशि होगी। या पित के चन्द्राष्ट्रक वर्ग में जिस राशि में सबसे अधिक शुभ बिन्दु होंगे-वह स्त्री की जन्म राशि होगी।।११।।

१. दोनों भाव का अर्थ है स्त्री को कुंडली में सप्तम ओर अष्टम-पुरुष को कुंडली में द्वितीय और सप्तम।

२. वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन सम राशि हैं। कलन = पत्नी।

पुरुष की कुंडली में यह देखिये कि (१) सप्तय भाव में कौन सी राशि है (२) सप्तमेश किस राशि में है (३) शुक्र किस राशि में है। इन तीनों राशि नों में से किशी राशि की दिशा में विवाह होगा। अर्थात् उस दिशा में रहने वाली लड़की से विशाह होगा। लग्नेश जिस राशि या नवांश में हो-उससे तिकोगराशि में जब गोचर वश शुक्र वा सप्तमेश आता है तब विवाह होता है।।१२।।

(१) जो ग्रह लग्न से सप्तम हो (२) जो ग्रह सप्तम भाव को देखता हो (३) सप्तमेश-इन तीनो की जब दशा\* हो और लग्नेश गोचर वश सप्तम स्थान में आवे तब विवाह का योग होता है ॥१३॥

जिस राशि में सप्तमेश हो उस राशि का स्वामी तथा जिस नवांश में सप्तमेश हो उसका स्वामी-इन दोनों में तथा शुक्र और चन्द्र इन दोनों में कौन बलवान् है ? जब इस बलवान् ग्रह को दशा (या अन्तर्दशा हो) और सप्तमेश जिस राशिया नवांश में है-उससे त्रिकोण राशि में गोचर वश बृहस्पति आवे तो विवाह का योग होता है।।१४॥

यदि सातर्वे घर का स्वामी नीच राशि में, शबु राशि में, अस्त या पाप ग्रह से दृष्ट हो और सप्तम भाव में पान ग्रह हो या सप्तम भाव को पाप ग्रह देखते हों तो कल व (स्त्री) हानि होती है, ऐसा विद्वानों का मत है। 11 १५ 11

<sup>\*</sup> दशा से महादशा तथा अन्तर्दशा दोनों समझना।

#### ग्यारहवाँ अध्याय

#### स्त्री जातक

यद्यत्पुंप्रसवे क्षमं तदिष्वलं स्त्रीणां प्रिये वा वदे-न्माङ्गल्यं निधनात् सुतांश्च नवमाल्लग्नात्तनोश्चारुताम्। भर्तारं सुभगत्वमस्तभवनात्संगं सतीत्वं सुखात् सन्तस्तेषु शुभप्रदास्त्वशुभदाः क्रूरास्तदीशं विना ॥१॥

> उदयहिमकरौ द्वौ युग्मगौ सौम्यहष्टौ सुतनयपतिभूषासंपदुत्कृष्टशीला । अशुभसहितहष्टौ चोजगौ पुंस्वभावा कुटिलमतिरवश्या भर्तुष्गा दरिद्वा ॥२॥

सद्राश्यंशयुते मदे द्युतियशोविद्यार्थवांस्तत्पति-व्यत्यस्ते कुतनुर्जंडश्च कितवो निःस्वो वियोगस्तयोः । आग्नेयैर्मदनस्थितश्च विधवा मिश्रैः पुनर्भू भवेत् क्रूरेष्वायुषि भर्तृ हन्त्र्यपि धने सन्तः स्वयं स्त्रीमृतिः ॥३॥

सुतस्थेऽलिस्त्रीगोहरिषु हिमगौ चाल्पतनया । यमाराकाँशक्षें मदनसदने सामयभगा । सुखे पापैर्यु वते भवति कुलटा मन्दकुजयो-र्गु हेंऽशे लग्नेन्दू भृगुरिप च पुंश्चल्यभिहिता ॥४॥

शुभक्षेत्रांशेऽस्ते सुभगजघना मङ्गलवती विघाः सत्संबन्धेऽप्युदयसुखयोः साध्व्यतिगुरा। त्रिकोरो सौम्याश्चेत्सुससुतसंपद्गुणवती बलोनाः क्रूराश्चेद्यदि भवति बन्ध्या मृतसुता ॥४॥

चन्द्रे भौमगृहे कुजादिकथितांत्रशांशकेषु क्रमात् दुष्टा दास्यततो सुशोलविभवा मायाविनो दूषणो । शुक्रक्षे बहुदूषणान्यपतिगा पूज्या सुधीविश्रुता ज्ञक्षे च्छद्मवतो नपुंसकसमा साध्वी गुणाढ्योत्सुका ॥६॥

स्वच्छन्दा भर्तृ घातिन्यतिमहितगुणा शिल्पिनी साधुवृत्ता चान्द्रे जेवे गुणाढ्या विरितरितगुणा ज्ञातशिल्पातिसाध्वी। मान्दे दास्यन्यसक्ताश्चितपितरसती निष्प्रजार्थाकंभे स्याद् दुर्भार्या होन वृत्ता घरिण शितवण्यः पुंविचेष्टान्यसक्ता।।७।।

> शशिलग्नसमायुक्तैः फलं त्रिशांशकैरिदम् । बलाबलविकल्पेन तयोरेवं विचिन्तयेत् ॥६॥

ज्येष्ठभ्रातरमिन्नकां च पितरं भर्तुः किनिष्ठं क्रमात् ज्येष्ठा ह्यासुरशूर्पजाश्च विनता घ्नन्तीति तज्ज्ञा विदुः । चित्राद्रीभुजगस्वराट्च्छतभिषङ्मूलाग्नितिष्योद्भवा वन्ध्या वा विधवाथवा मृतसुता त्यक्ता प्रियेणाधना ॥ ॥ ॥

चन्द्रास्तोदयभाग्यपाः सह शुभैः सुस्थानगा भास्वराः पूज्या बन्धुषु पुष्यकर्मकुशला सौन्दर्यभाग्यान्विता । भर्तुः प्रीतिकरी सुपुत्रसहिता कल्याणशीला सती ताबद्भाति सुमङ्गली च सुतनुर्यावच्छुभाड्य ज्रुमे ॥१०॥

शीतज्योतिषि योषितोऽनुपचयस्थाने कुजेनेक्षिते जातं गर्भफलप्रदं खलु रजः स्यादन्यथा निष्फलम् ।

# हृष्टेऽस्मिन् गुरणा निजोपचयगे कुर्यान्निषेकं पुमान् अत्याज्ये समये शुभाधिकयुते पर्वादिकालोजिभते ॥११॥

जिन योगों का फल पुरुषों की कुडली में बताया गया है उनके फल स्त्रियों की कुंडली में भी बताने चाहियें। जहां राजयोग आदि का फल स्त्री की कुंडली में भी घटित होने की संभावना न हो (क्यों कि जो स्त्रियाँ स्वय नौकरी या व्यापार नहीं करतीं वे उच्चाधिकारिणी कैसे हो सकती हैं?) वहां वे योग उन स्त्रियों के पित में घटित होंगे। इसी प्रकार जहां एक पुरुष के अनेक विवाह का योग हो—वैसा ही योग स्त्री की कुंडली में हो किन्तु स्त्री ऐसे समाज की हो जहां अनेक विवाह की संभावना न हो तो वे योग भी स्त्रियों की कुंडली में घटित नहीं होंगे। स्त्री की कुंडली में अष्टम स्थान से मांगल्य (सघवापन) नवम से पृत्र (सन्तान) और लग्न से शरीर सौन्दयं का विचार करे। पित तथा सुभगत्व का विचार सातवें घर से और संग (अन्य लोगों से समागम) तथा सतीत्व का विचार चतुर्थं से। यदि शुभ ग्रह इन गृहों में होंगे तो शुभ फल करेंगे-अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो अशुम फल करेंगे—किन्तु अशुभ (कूर) ग्रह भी यदि वहां स्वराशि का होगा तो अच्छा ही फल करेगा—अनिष्ट फल नहीं करेगा।।१।।

यदि स्त्री की कुंडली में लग्न और चन्द्रमा दोनों सम राशि में हों ओर सौम्य ग्रहों से दृष्ट हों तो वह अच्छे पुत्र, पित वाली, सुशीला आभूषण सम्पत्ति से युक्त होती है। किन्तु लग्न और चल्द्रमा दोनो विषम राशि में, अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हों तो कुटिल बुद्धि की, पित से उग्र (कोच पूर्ण) व्यवहार करने वाली, मर्दाना, काबू में न रहने वाली दिरद्ध होती है।।२॥

यदि सप्तम में सत् (उत्तम-शुभवहों की, शुभयुत, शुभ दृष्टि)

<sup>\*</sup> सप्तम भाव मध्य पर कौनसी राशि कौन सा नवांश है, यह देखना चाहिये।

शशि और सत् (अच्छा, शुभग्रह का, शुभग्रक्त शुभृष्ट) नवांश हो तो उस स्त्री को सौन्दर्य, यश, विद्या, तथा धन से युक्त पित मिलेगा। यदि इसका उलटा हो अर्थात् सप्तम भाव मध्य पर अशुभ राशि, अशुभ नवांश हो तो-कृतन् (कृत्सित शरीर वांला) मूर्खं, चालाक, निधंन पित होगा और उनका (पित पत्नो) का वियोग भी होगा (एक साथ न रहें या मृत्यु के कारण)। यदि सप्तम में मंगल हो तो विधवा हो, यदि शुभ और पाप दोनों प्रकार के ग्रह सप्तम में हों तो पुनविवाह करे। यदि अष्टम में कुर ग्रह हों तो पित की आयु का हरण करती हैं अर्थात् पित अल्पायु होता है किन्तु यदि द्वितीय भाव में (लग्न से दूसरे)अशुभ ग्रह हों तो स्त्री की स्वयं की मृत्यु हो जाती है।

हमारा अनुभव है कि वर और कन्या यदि दोनों की कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य का दोष वरावर हो तो दोनों कुंडलियों एक दूसरे के दोष को काट देती हैं ।।३।।

यदि पंचम भाव में वृष, सिंह, कत्या या वृध्विक राशि हो और उसमें चन्द्रमा हो तो उस स्त्री के थोड़ी संतान हों। सप्तम भाव मध्य मंगल या शनि की राशि या मंगल या शनि के नवांश में हो तो उसकी योगि में रोग हो। यदि चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हों तो कुलटा हो, यदि लग्न, चन्द्र और शुक्र मंगल या शनि के राशि ओर अंश में हों तो पुंचली (व्यभिचारिणी) हो।।४।।

यदि सप्तम भाव मध्य शुभ ग्रह की राशि और नवांश में हो तो सुन्दर जघन (कमर के नीचे जांघों के बीच का भाग जघन कहलाता है) वाली, मंगल वती (पित सुख सम्पन्न) होती है। यदि लग्न चतुर्थं और चन्द्रमा का शुभ ग्रहों से सम्बन्ध हो तो सच्चित्रिता, अनेक गुणों से युक्त हो, यदि त्रिकोणों में (पांचवे तथा नवम घर में) सौम्यग्रह हों, तो सुखी, पुत्रवती, गुणवती, सम्बत्ति-शालिनी हो। यदि उपयुंक्त घरों में निबंल कूर ग्रह हों तो बांझ हो या उसकी सन्तित अल्पाय हो ॥ ५ ॥

यह देखिये कि लग्न और चन्द्रमा दोनों में कौन बलवान् है। जो बलवान् हो वह यदि।

- (१) मेष या वश्चिक राशि में हो और मंगल के त्रिशांश में हो दुष्टा, यदि शनि के त्रिशांश में हो तो दासी, गुरु के त्रिशांश में हो तो सुशीला और घनीं, बुव के त्रिशांश में हो तो मायाविनी और शुक्र के त्रिशांश में हो तो चरित्र दोष से युक्त होता है।
- (२) वृष या तुला राशि में हो और मंगल के त्रिशांश में हो तो बहुत दूषण (चरित्र दोष) से युक्त, शनि के त्रिशांश में हो तो अन्य पित से समागम करने वाली (अन्य के पित से या स्वयं दूसरा विवाह करें), गुरु के त्रिशांश में हो तो पूज्या (आदरणीया), बुध के त्रिशांश में हो तो विदुषी ओर शुक्र के त्रिशांश में हो प्रसिद्ध-ख्याति वाली हो।
- (३) यदि मियुन या कन्या की राशि में हो और मंगल के त्रिशांश में हो तो कपटिनी, शुक्र के त्रिशांश में हो तो नपुंसक के समान, गुरु के त्रिशांश में हो तो साब्बी, बुध के त्रिशांश में हो तो गुणवती और शुक्र के त्रिशांश में हो तो विलास के लिये उत्सुक रहे।
- (४) यदि कर्क राशि में हो और मंगल के त्रिंशांश में हो तो स्वच्छन्दा, शानि के त्रिंशांश में पित घातिनी, गुरु के त्रिंशांश में विशिष्ट गुणों से युक्त, वृद्य के त्रिंशांश में शिल्पकला में कुशल और शुक्र के त्रिंशांश में उत्तम आचरण वाली होती है।
- (५) यदि घनु या मीन राशि में ही और मंगल के त्रिंशांश में ही तो गुणवती, शनि के त्रिंशांश में हो तो संभोग की कम इच्छा रखने वाली, गुरु के त्रिंशांश में हो तो गुणशालिनी, बुध के त्रिंशांश में हो तो कला कुशल और शुक्र के त्रिंशांश में हो तो सच्चरित्रा होती है।
- (६) यदि मकर या कुंभ राशि में हो और मंगल के त्रिंशांश में हो तो दासी, शनि के त्रिंशांश में हो तो अन्य पुरुष में आसक्त, गुरु के त्रिंशांश में हो तो पित को अपने अधीन रखने वाली, बुध के त्रिंशांश

में हो तो असतीं और शुक्र के त्रिंशांश में हो निस्सन्तान ओर दिरद्रा होती है।

(७) यदि सिंह राशि में हो ओर मंगल के त्रिंशांश में हो तो दुष्ट भाया, शिन के त्रिंशांश में हो तो आचरण हीन, गृह के त्रिंशांश में हो तो आचरण हीन, गृह के त्रिंशांश में हो तो राजा या जंमीदार की पत्नी, यदि वृष्ट के त्रिंशांश में हो तो मर्दाना (स्त्रियोचित चेष्टा के विषद्ध) और शुक्र के त्रिंशांश में हो तो अन्य पुरुष में आसक्त होती है। ।। ६-८ ।।

नीचे कुछ नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या किन-किन के लिए अनिष्ट होती हैं यह बताया जाता है: ज्येष्ठा में उत्पन्न कन्या पित के बड़े भाई की मृत्यु करे, आक्लेषा में उत्पन्न सास के लिये घातक, मूल में उत्पन्न समुर के लिये अनिष्ट और विशाखा में उत्पन्न देवर के लिये घातक।

जो कन्याएँ चित्रा, आर्द्रा, आइलेषा, शतिभषा ज्येष्ठा, मूल, कृत्तिका या पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न होती हैं वे वंध्या, विधवा, मृतसुता (जिसके बच्चे मर जावें), स्वामी से परित्यक्ता (पित छोड़ दे) या निर्धना होती हैं ॥ ९ ॥\*

यदि लग्नेश, सप्तमेश, नवमेश और जिस राशि में चन्द्रमा है उस का स्वामी शुभप्रहों के उत्तम स्थानों में स्थित हों ओर अस्त न हों तो स्त्री भाग्यशालिनी, सुन्दरी, बंधुओं में पूज्य और पुण्य कर्म करने में कुशल होती है। वह अपने पित का प्रिय करने वाली, कल्याणशीला, सच्वित्रा, सत्पुत्रवती होती है। अष्टम भाव पर जितने अधिक शुभ प्रहों की दृष्टि होगी उतने ही अधिक काल तक वह सुमंगली (सधवा) रहेगी ।। १०।।

<sup>\*</sup>हमारे विचार से नक्षत्र में उत्पन्न होने का, फल का, जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों के फल से तारतम्य कर किसी परिणाम पर पहुँचना उचित है।

स्त्री का मासिक धर्म जब प्रारंभ हो (प्रथम वार ही नहीं-कभी-भी, तब यदि चन्द्रमा गोचर वश जन्म कुंडली में अनुपचय (पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवे, सातवें, आठवे, नवें बारहवें स्थान में हो और मंगल से देखा जाता हो तो उस महीने उसको गर्भ रह सकता है। यदि चन्द्रमा ऐसे स्थान में नहीं है तो उसे उस महीने में गर्भ नहीं रहेगा।

यदि चन्द्रमा पुरुष की जन्म कुडली में उपचय स्थान (३, ६, १०, ११) में हो और उसे गुरु देखता ही उस समय गर्भाघान करे। गर्भाघान त्याज्य समय वचाकर करना चाहिये। घर्मशास्त्र में यह बताया गया है कि कौन-कौन से समय त्याज्य है—यथा एकादशी, अमावास्या पूणिमा, माता, पिता का श्राद्ध दिन आदि। ऐसे लग्न में —जिस पर शुभ दृष्टि अधिक हो और जब चन्द्रमा पर भी शुभग्रहों की दृष्टि अधिक हो गर्भाधान करना श्रेयस्कर है।। ११।।

#### बारहवां अध्याय

#### पुत्रभाव फल

सुस्था विलग्नशशिनोः सुतभेशजीवाः सुस्थाननाथशुभदृष्ट्रियुते सुतर्को । लग्नात्मपौ यदि युतौ च मिथः सुदृष्ट्रौ क्षेत्रे परस्परगतौ यदि पुत्रसिद्धिः ॥१॥

यदि लग्न से पांचने भान का स्मामी, चन्द्रमा से पांचने स्थान का स्नामी और वृहस्पित अच्छे स्थानों में बैठै हों और पंचम भान पर पंचमेश की तथा शुभ—प्रहों की दृष्टि हो तथा चतुर्थ, ननम, आदि के शुभ ग्रह स्नामियों की दृष्टि हो और छठें, आठने, बारहने घर के स्नामी की दृष्टि पाँचने घर पर न हो और लग्नेश, पंचमेश एक साथ बैठे हों या एक दूसरे के घर में बैठ हों या लग्नेश, पंचमेश में परस्पर मित्र दृष्टि हो तो पुत्रसिद्धि होती है। अर्थात् यह सब योग पुत्रकारक हैं। ॥ १॥

लग्नामरेड्यशिशनां सुतभेषु पापै र्यु क्तेक्षितेष्वथ शुभैरयुतेक्षितेषु । पापोभयेषु सुतभेषु सुतेश्वरेषु दुस्थानगेषु न भवन्ति सुताः कथंचित् ॥२॥

अब नीचे वह योग दिये जाते हैं जिनके कारण सन्तान नहीं होती या होकर नष्ट हो जाती है। अर्थात् निम्नलिखित योग सन्तान के बाधाकारक हैं।

- (i) लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान पाप-ग्रहों से युक्त या दृष्ट हों ओर उन स्थानों में न शुभ-ग्रह बैठे हों न उनको शुभ-ग्रह देखते हों।
- (ii) लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पाँचवें स्थानों के स्वामी दुःस्थान में पड़ें हो । छठा, आठवाँ और वारहवाँ घर दुःस्थान कहलाता है।
- (iii) लग्न, चन्द्रमा और वृहस्पति से पाँचवें स्थान पाप-ग्रहों के बीच में पड़े हों। \*।। २।।

पापे स्वर्कागते सुते तनयभाक् तिस्मन् सपापे पुनः
पुत्राः स्युर्बहुलाः ग्रुभस्वभवने सोग्रे सुते पुत्रहा ।
संज्ञां चाल्पसुतक्षंमित्यिलवृषस्त्रीसिहभानां विदुः
तद्वाशौ सुतभावगेऽल्पसुतवान् कालान्तरेऽसाविति ॥३॥

यदि कोई पाप-ग्रह पंचम स्थान का स्वामी होकर उसी स्थान में हो तो पुत्र हो लेकिन यदि कोई शुभ-ग्रह स्वराशि का स्वामी होकर पंचम में हो और साथ ही पचम में पाप-ग्रह हो तो सन्तान नष्ट करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप-ग्रह यदि स्वराशि का हो तो अपने स्थान को नहीं विगाड़ता, किन्तु यदि दूसरे घर में बैठा हो तो जिस घर में बैठता है उसको बिगाड़ता है।

वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक अस्प मुत (कम सन्तान वाली) राशि कहलाती है। यदि यह राशियाँ पंचम में हों तो थोड़ी सन्तित होगी और वह भी बहुत समय के बाद।।३।।

<sup>\*</sup>नोट--जिस राशि के दूसरे और बारहवें घर में पाप-ग्रह हों वह राशि पाप-ग्रहों के बीच में समझी जाती है।

सूर्ये चाल्पसुतर्कांगे निधनगे मन्दे कुजे लग्नगे लग्नाष्ट्रव्ययगैः शनीड्यरुघिरैश्चाल्पात्मजर्क्षे सुते । चन्द्रे लाभगते गुरुस्थितसुतस्थाने सपापे भवे-ल्लग्नेऽनेकखगान्विते तनयभाक्कालान्तरे यत्नतः ॥४॥

इस क्लोक में तीन पृथक्-पृथक् योग वताये गये हैं। इन तीनों योगों में से यदि कोई भी योग हो तो जातक के बहुत काल के बाद (जवानी बीत जाने पर) और बहुत यत्न करने पर पुत्र होता है:

- (क) पंचम में अल्पसुत राशि हो और उसमें सूर्य हो, शिन आठवें घर में हो और मंगल लग्न में हो।
- (ख) शनि लग्न में हो, वृहस्पित अष्टम में हो और मंगल बारहवें घर में तथा पाँचवें घर में अल्पसुत राशि हो।
- (ग) चन्द्रमा भ्यारहवें हो, बृहस्पित से पाँचवें घर में पापग्रह हो और लग्न में कई ग्रह हों। \*।। ४।।

सूर्ये नान्ययुते सुतर्क्षसिहते चन्द्रस्य गेहे स्थिते भौमे वा भृगुजेऽपि वा सित सुतप्राप्ति द्वितीयस्त्रियाम् । मन्दे वा बहुपुत्रवाञ्च्छिशिनि वा सौम्येऽपि वाल्पात्नजो देवेड्ये बहुदारिका शिशगृहे तद्वत्सुताधिष्ठिते ॥५॥

- (क) यदि सूर्य अकेला ही कर्क राशि में स्थित होकर पाँचवें घर में हो।
  - या (ख) मंगल अकेला कर्क राशि में पंचम में हो। या (ग) कक राशि का शुक्र अकेला पंचम में हो। तो दूसरा विवाह करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कर्क राशि

<sup>\*</sup> बृष, सिह, कन्या, और बृंश्चिक अल्पसुत राशि है।

में स्थित होकर शनि अकेला पंचम में हो तो बहुत पुत्र होंगे। यदि कर्क राशि का बुध अकेला पंचम में हो तो थोड़े पुत्र हों। यदि स्वराशि का चन्द्रमा पंचम स्थान में हो और चन्द्रमा के साथ दूसरा कोई ग्रह न हो तो भी थोड़े पुत्र हों। किन्तु यदि एकाकी (अकेला) बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होकर पंचम में हो तो जातक के बहुत सी कन्या हौती हैं॥५॥

सुखास्तदशमस्थितैरशुभकाव्यशीतांशुभिव्ययाष्ट्रतनयोदयेष्वशुभगेषु वंशक्षयः ।

मदे कविविदौ मतौ गुरुरसद्भिरंबुस्थितैः

सुते शशिनि नैधनव्ययतनुस्थपापैरपि ।।६।।

नीचे चार योग दिये जाते हैं। इन चारों में से कोई भी योग हो तो जातक का वंश आगे नहीं चळता।

- (i) चतुर्थं में अशुभ ग्रह हों, सातवें शुऋ हो और दसवें घर में चन्द्रमा हो।
  - (ii) पहले, पाँचवें, आठवें और बारहवें घर में अशुभ ग्रह हों।
- (iii) सातवें घर में बुध और शुक्र हो, बृहस्पति पाँचवे हो अीर कूर-ग्रह चौथे घर में हो।
- (iv) चन्द्रमा पांचवें हो और पहले, आठवें तथा बारहवें घर में पापग्रह हों।।६।।

पापे लग्ने लग्नपे पुत्रसंस्थे धोशे बीर्ये वेश्मनीन्दावपुत्रः । ओजक्षेंशे पुत्रगे सूर्येहुच्टे चन्द्रे पुत्रक्लेशभाक् स्यादसूनुः ॥७॥ नीचे दो योग दिये जाते हैं। यदि इन दोनों में से कोई योग हो तो जातक के पुत्र न हो या पुत्र के कारण क्लेश हो।

- (i) पाप-ग्रह लग्न में हो, लग्नेश पंचम में हो, पंचमेश तीसरे घर में हो और चन्द्रमा चौथे घर में। इस योग से पुत्र नहीं होता।
- (ii) चन्द्रमा ओज राशि और ओज अंश में स्थित होकर पांचवे घर में हो और सूर्य से देखा जाता हो। यह योग होने से या तो पुत्र न हो या पुत्र के कारण करुश हो। ।।।।।।

### मान्दं सुतक्षं यदि वाऽयबौधं मान्द्यकंपुत्रान्वितवीक्षितं चेत् । दत्तात्मजः स्यादुदयास्तनाथ-संबन्धहीनो विबलः सुतेशः ॥६॥

नीचे दो योग दिये जाते हैं। इन दोनों योगों में से यदि कोई योग हो तो जातक के औरस पुत्र नहीं होते किन्तु वह लड़का गोद लेता है। अपने शरीर से, अपनी भार्या में जो पुत्र होता है वह औरस कहलाता है।

- (i) यदि पंचम भाव पर मियुन, कन्या, मकर या कुम्भराशि हो और मान्दि या शनि वहां बैठे हों या पंचम को देखते हों।
- (ii) यदि पंचमेश निर्वल हो और लग्नेश तथा सप्तमेश से कोई सम्बन्ध न करे।।८॥

### नीचारिमूढोपगते सुतेशे रि:फारिरन्ध्राधिपसंयुते वा ।

१. मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ ओज राशि कहलाती हैं।

२. मान्दि को गुलिक भी कहते हैं।

### सुतस्य नाशः किथतोऽत्र तज्ज्ञैः शुभैरहष्टे सुतभे सुतेशे ॥६॥

यदि पांचवें घर का मिलक नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, या अस्त हो, या षष्ठेश, व्ययेश अथवा अष्टमेश के साथ हो तो सन्तान नष्ट होती है। किन्तु यदि पंचमेश और पंचमभाव को शुभ-ग्रह देखें तो सन्तान नष्ट नहीं होगी।।९।।

मुतनाथजीवकुजभास्करेषु वे
पुरुषांशकेषु च गतेषु कुत्रचित् ।
मुनयो वदन्ति बहुपुत्रतां तदा
मुतनाथवीर्यवंशतः मुपुत्रताम् ॥१०॥

यदि पांचवे घर का स्वामी, वृहरपित, मंगल और सूर्य यह चाहे कहीं भी हों किन्तु पुरुष नवांश में हो तो मुनियों का मत हैं कि ऐसे व्यक्ति के वहुत पुत्र होते हैं। यदि पंचमेश वली होगा तो सुपुत्र होंगे; यदि पंचमेश निर्वल होगा तो कुपुत्र होंगे। \* ।।१०।।

पुंराश्यंशेऽ धीश्वरे पुंग्रहेन्द्रंर्युक्ते हब्टे पुंग्रहे पुंप्रसूतिः।
स्त्रीराश्यंशे स्त्रीग्रहेर्युक्तहब्टे
स्त्रीगां जन्म स्यात्सुतक्षे सुतेशे।।११।।

किसी व्यक्ति के कन्या विशेष होंगी या पुत्र विशेष इसका सिद्धांत इस श्लोक में बताया गया है। यदि पंचम भाव पुरुष राशि, पुरुष अंश

<sup>\*\*</sup> मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ पुरुष राशि या पुरुष नवांश कहलाते हैं। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन स्त्रीराशि या स्त्री नवांश हैं।

में स्थित हो और पंचम में पुरुष-ग्रह बैठे हों या पंचम को पुरुषग्रह देखते हों और पंचमेश भी पुरुष राशि, पुरुष अंश में स्थित हो तथा पुरुष-ग्रहों हारा देखा जाता हो या पुरुषग्रहों के साथ हो तो पुत्र होंगे। किन्तु यदि पंचम भाव में स्त्री राशि, स्त्री नवांश हो, पंचम में स्त्री ग्रह बैठे हों या स्त्री ग्रह पंचम को देखते हों और पंचमेश स्त्री-राशि, स्त्री-नवांश में स्थित हो, स्त्री-ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो कन्यायें होंगी। प्रायः सव वार्ते किसी कुण्डली में पूर्ण रूप से घटित नहीं होतीं इसलिये मिला-जुला प्रभाव होता है। ॥ ११॥

## बलयुक्तौ स्वगृहांशेष्वकंसितावुपचयर्क्षगौ पुंसाम् । स्त्रीर्णां वा कुजचन्द्रौ यदा तदा संभवति गर्भः ॥१२॥

यदि पुरुष की कुण्डली में सूर्य और शुक्र अपने गृह और अपने अंश में बलवान् होकर उपचय स्थानों में जा रहे हों और स्त्री की कुण्डली में मंगल और चन्द्रमा अपने घर और अंश में बलवान् होकर उपचय स्थान में जा रहे हों तो गर्भ रहता है ।। १२ ।।

> अशत्रु नीचारिनवांशकैः सुते सुतेशयुक्तैरिप तैस्तयाविधैः । सुतर्क्षगैर्वा गुरुभादिनांशकात्सुते फलैः पुत्रमितिविचिन्त्यते ॥१३॥

इस श्लोक में यह देखना बताता गया है कि कितने पुत्र होंगे।

लग्न से १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ स्थान अपचय स्थान कहलाता है। लग्न से ३, ६, १०, ११ उपचय स्थान कहलाता है।

यह देखिये कि कौन से ग्रह पांचवें घर में बैठे हैं या पांचवे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं और उनमें से किनने ऐसे हैं जो मित्र, नीच और शत्रु नवांश में है। इसी प्रकार यह विचारिये कि बृहस्पति से पंचम स्थान में कौन-कौन से ग्रह हैं—वे तथा बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी मित्र नवांश में है या नहीं। यह भी देखना चाहिये कि सूर्य जिस नवांश में है उससे पंचम में जो ग्रह है या उससे पंचम का जो स्वामी है यह सब मित्र नवांश में हैं या नहीं।।१३।।

जीवेन्दुक्षितिजस्फुटेक्यभवने युग्मे च युग्मांशके
स्त्रीरणां क्षेत्रबलं वदन्ति सुतदं मिश्रे प्रयासात्फलम्
भास्वच्छुक्रगुरुस्फुटेक्यभवनेप्योजांशकेऽप्योजभे
पुंसां बीजबलं सुतप्रदिममं मिश्रे तु मिश्रं वदेत् ॥१४॥

इस क्लोक में यह बताया गया है कि किसी पुरुष की जन्मकुण्डली देखकर यह कैसे बताना कि इस पुरुष के वीर्य में सन्तान उत्पन्न करने की ताकत है या नहीं और किसी स्त्री की जन्मकुण्डली देखकर यह कैसे बताना कि इसमें सन्तान उत्पन्न करने की ताकत है या नहीं। पहले पुरुष को कुण्डली का विचार किया गया है।

पुरुष की कुण्डली में सूर्य-संपद्ध, शुक्र-स्पष्ट और बृहस्पित-स्पद्ध अर्थात् सूर्य, बृहस्पित, शुक्र इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश, कला, विकला जोड़ लीजिए। इनके जोड़ने पर यदि ऊनी राशि, ऊना नवांश आवे तो समझिये कि इस पुरुष के वीर्य में पुत्र उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता है। यदि राशि और नवांश इनमें से एक ऊना, एक पूरा आवे तो मिलाजुला फल समझिये और यदि सम राशि, सम नवांश आवे तो समझिये कि इस पुरुष में पुत्रोत्पत्ति की क्षमता नहीं है।

यदि स्त्री की कुण्डली का विचार करना हो तो उसकी कुण्डली का चन्द्र स्पष्ट, मंगल-स्पष्ट और वृहस्पति-स्पष्ट (अर्थात् इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश, कला, विकला जोड़िये) जो जोड़ आवे वह यदि सम राशि, सम नवांश में हो तो उस स्त्री में सन्तान उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता समझनी चाहिए। राशि और नवांश इन दोनों में एक सम, एक विषम आवे तो आबी क्षमता और दोनों विषम आवें तो पूर्ण अक्षमता समझनी चाहिये।।१४॥

पञ्चाघ्नाच्छिशिनः स्फुटादिषुहतं भानुस्फुटं शोधये-न्नीत्वा तत्र तिथि सिते शुभितयौ पुत्रोऽस्त्ययत्नादिष । कृष्णो नास्ति सुतस्तिथेर्बलवशाद्ब याद्द्वयोः पक्षयोः दर्शे चिछद्रतिथौ च विष्टिकरणे न स्यात् स्थिराख्ये सुतः ॥ १४ ॥

अब एक दूसरा प्रकार बताते हैं। सूर्य-स्पष्ट को पांच से गुणा कीजिये और चन्द्र-स्पष्ट को भी पांच मे गुणा कीजिए फिर चन्द्र-स्पष्ट को जो पांच से गुणा किया है उसमें से सूर्य-स्पष्ट × ५ के गुणनफल को घटाइये। यह सन्तान तिथि स्फुट हुआ। हमने "सुगम ज्योतिष प्रवेशिका" के पृष्ठ ३८ और ३९ पर यह समझाया है कि सूर्य और चन्द्र के कितने अंश के फासले पर कौन-सी तिथि होती है। तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। इस कारण सूर्य और चन्द्र का कितना फासला है यह जात होने पर करण भी निकाला जा सकता है।

ऊपर बताया गया है कि सूर्य-स्पष्ट × ५ के गुणनफल को चन्द्र-स्पष्ट × ५ के गुणनफल में से घटाइये जो उत्तर आवे उससे यह निकालिये कि कौन सी तिथि निकलती है और कौन सा करण आता है। ऊपर लिखे प्रकार से यदि शुक्लपक्ष की शुभ तिथि आवे तो विना यत्न के भी पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कृष्ण पक्ष की तिथि आवे तो संतान की सम्भावना कम रहती है। कृष्णपक्ष की तिथि हो या शुक्लपक्ष की तिथि—शुभ है या नहीं—उसका बलाबल देखकर फल कहना चाहिये। यदि अमावास्या तिथि आवे या छिद्र तिथि आवे तो सन्तान सुख में बाधा होगी। इसी प्रकार यह भी देखना चाहिये कि करण कौन सा आता है। यदि विष्टि, चतुष्पाद, नागव, किंस्तुष्टन या शकुन करण आवे तो भी सन्तान सुख में वाबा उत्पन्न होती है।

ऊपर बताया गया है कि अमावास्या या छिद्र तिथि आवे तो शुभ फल नहीं समझना। छिद्र तिथि किसे कहते हैं? चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी छिद्र तिथियां कहलाती हैं।।१५॥

सन्तान दोष परिहार

विष्टिः स्थिरं वा करणं यदि स्यात् कृष्णं यजेत् पौरुषसूक्तमन्त्रः । पष्टचां गुहाराधनमत्र कार्यं यजेच्चतुथ्यां किल नागराजम् ।।१६।।

रामायणस्य श्रवणं नवम्यां यद्यष्टमी चेच्छ्रवणव्रतं च । चतुदर्शी चेद्यदि रुद्रपूजाः स्याद्द्वादशी चेत्समृतमन्नदानम् ॥१७॥

तृष्ति पितॄशामिह पञ्चदश्यां
कृष्णे दशम्याः परतोऽतियत्नात् ।
पक्षत्रिभागेष्वपि नागराजं
स्कन्दं च सेवेत हरि क्रमेशा ।।१८।।

पिछले क्लोक में यह बताया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से तिथि और करण निकालने से यदि अनिष्ट तिथि और अनिष्ट करण आवे तो सन्तान सुख में बाबा होगी अब इन इलोकों में उस दोष की शान्ति का उपाय बताते हैं।

यदि उपर्युं बत प्रकार से विध्ट, \* चतुष्पाद, नागद, किस्तुष्टन या शकुन करण आवे तो भगवान् कृष्ण का पुरुषसूबत मन्त्रों से पूजन करे। यदि षष्टी तिथि आवे तो भगवान् कार्तिक स्वामी का पूजन करना चाहिये। चतुर्थी तिथि आवे तो नागराज (सपीं के देवता) का पूजन करना चाहिये। नवमी तिथि हो तो रामायण का श्रवण करे और अष्टमी तिथि हो तो श्रवण वत करे। यदि चतुर्देशी आवे तो भगवान् छद्र की पूजा करे और द्वादशी हो तो उसकी शान्ति के लिये अन्तदान श्रेयस्कर है। और अमावास्या या पूणिमा हो तो पितरों की तृष्ति करे। यदि कृष्णपक्ष की दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्देशी या अमावास्या हो तो और भी विशेष यत्न पूर्वक शान्ति की आवश्यकता है।

एक प्रकार से सारे कृष्ण पक्ष को ही अशुभ माना है। और लिखते हैं कि यदि कृष्णपक्ष की पड़वा से पंचमी तक कोई तिथि आवे तो नागराज (सपों के देवता) की सेवा करे। यदि कृष्णपक्ष की पष्ठी से दशमी तक कोई तिथि आवे तो भगवान् स्कन्द (कार्तिक स्वामी) की आराधना करे और यदि कृष्णपक्ष की एकादशी से अमावास्या तक कोई तिथि हो तो हरि का भजन-पूजन करे।।१६, १७, १८।।

पुत्रेशो रिपुनीचगोऽस्तमयगो रिःफाष्ट्रमारिस्थित स्तद्वत्पुत्रगृहस्थितोऽपि यदि वा दुःस्थानपस्तद्वशात्। पुत्राभावनिदानमेव कथयेत् तत्लेचराक्रान्तभ-प्रोक्तैर्देवतभूरुहैरपि मृगैः सन्तानहेतुं वदेत्।।१९।।

<sup>\*</sup>विध्टिकरण को भद्रा भी कहते हैं।

यदि जन्मकुण्डली में पांचवें घर का स्वामी शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो या अस्त हो और लग्न से छठे, आठवें या वारहवें पड़ा हो तो सन्तान प्राप्ति में वाबा होती है। इसी प्रकार कोई ग्रह नीचराशि का, शत्रुराशि का या अस्त होकर पचम में बैठा हो या छठे आठवें, बारहवें घर का मालिक होकर पांचवें घर में बैठ जावे तो भी पुत्र का अभाव या पुत्र कष्ट करता है।

ऊपर कहे हुए जितने योग अविक हों उतनो ही अधिक वाघा समझनी चाहिये। वाघाकारक ग्रह जिस राशि में वैठा हो उसके अनुसार यह निर्णय करना चाहिये कि किस देवता, वृक्ष या जीव के कारण वाघा हो रही है और उसकी शान्ति का उपाय करना चाहिये।

द्रोहाच्छंभुसुपर्णयोर्निहि सुतः शापात्पितॄ गांरवे रिन्दोर्मातृसुवासिनीभगवतीकोपान्मनोदोषतः । स्वग्रामस्थितदेवतागुहरिपुज्ञात्युत्थदोषात्मु जे शापाद्वालकृताद्विलालवधतः श्रीविष्णु कोपाद् बुघे ॥२०॥

पारंपर्यसुरिप्रयद्विजगुरुद्रोहात्फलाढ्यद्रुमच्छेदाद्देवगुरौ तथा सित भृगौ पुष्पद्रुमच्छेदनात् ।
साध्वीगोकुलजातदोषवशतो यक्ष्यादिकामेन सा
मन्देऽस्वत्थवघाद्रुषा पितृपतेः प्रेतैः पिशाचादिभिः ॥२१॥

स्वर्भानौ सुतगे सुतेशसहिते सर्पस्य शापात्तथा केतौ ब्राह्मणशापतश्च गुलिके प्रेतोत्थशापं वदेत् । शुक्रेन्दू गुलिकान्वितौ यदि वघूगोहत्तिमाहुः सुते जीवो वाथ शिखी समान्दिरिह चेद्भू देवहत्याऽसुतः ॥२२॥ यदि सन्तान वाचाकारक ग्रह सूर्य है तो समझना चाहिये कि
भगवान् शम्भु और गहड़ से द्रोह करने के कारण या पितरों के शाप का
फल है। यदि सन्तान प्रतिवन्धक ग्रह चन्द्रमा है तो माता या किसी
अन्य सद्यवा स्त्री के चित्त को दुःख पहुँचाने के कारण या भगवती का
शाप सन्तान में वाद्या है। यदि सन्तान प्रतिवन्धक ग्रह मंगल हो तो
ग्रामदेवता, भगवान् कार्तिक स्वामी के प्रति अवज्ञा से या शत्रुओं
अथवा भाईवन्धुओं के शाप से सन्तान कष्ट है। यदि वृध सन्तान में
वाधा डाल रहा है तो समझिये कि बिल्ली को मारने के कारण या
मछलियों के या अन्य प्राणियों के अण्डों को नष्ट करने के कारण या
कम उम्र के बालक-वालिकाओं के शाप से या भगवान् विष्णु के कोप से
सन्तान नहीं हो रही है।

यदि जन्म कुण्डली में वृहस्पति विगड़ा हुआ है और उसके कारण सन्तान नहीं हो रही है तो इस व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में फलदार वृक्षों को कटाया है या अपने कुलगुरु या कुल पुरोहित से द्रोह किया है। यदि शुक्र के कारण सन्तान नहीं हो रही है तो समझिये कि इस व्यक्ति ने पुष्प के वृक्षों को कटवाया है या गौ के प्रति कोई पाप किया है अथवा किसी साध्वी स्त्री के शाप से ऐसा हुआ है। प्रायः ऐसी स्थिति में यक्षिणी का शाप समझना चाहिये। यदि जन्म-कुण्डली में शिन विगड़ा हुआ है तो समझिये कि इसने पीपल के पेड़ कटवाये और पिशाच, प्रेत तथा यमराज के शाप से ऐसा हुआ है। मृतआत्मा को प्रेत कहते हैं।

यदि राहु पंचम में हो या पंचमेश को दूषित करता हो और उसके कारण सन्तान में बाघा हो रही हो तो समझिये कि सपं के शाप से ऐसा हुआ है। यदि केतु के कारण यह दोष हो तो उसमें हेतु ब्राह्मण का शाप समझना चाहिये। यदि मान्दि पंचम में हो या पंचमेश के साथ हो और इस कारण अपुत्रता हो तो समझिये कि किसी प्रेत के

शाप के कारण ऐसा है । यदि शुक्र और चन्द्रमा दोनों मान्दि के साय हों तो यह समझना चाहिये कि इस व्यक्ति ने किसी गाय या युवती स्त्री की पूर्वजन्म में हत्या की है । किन्तु यदि केतु या बृहस्पति, मान्दि के साथ पंचम में हो तो समझिये कि इसने पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण की हत्या की है ॥२०, २१, २२॥

एवं हि जन्मसमये बहुपूर्वजन्मकर्माजितं दुरितमस्य वदन्ति तज्ज्ञाः ।
तत्तद्रप्रहोक्तजपदानशुभिक्रयाभिस्तद्दोषशान्तिमिह शंसतु पुत्रसिध्दै ॥२३॥

इस प्रकार जन्म-कुण्डली के ग्रहों से यह पता चलता है कि पिछले अनेक जन्मों में इसने क्या-क्या पाप किये जिसके कारण सन्तान हीनता है। पुत्रोत्पत्ति के लिये यह आवश्यक है कि जो-जो ग्रह बाधाकारक हो उस-उस ग्रह के लिए जो-जो जप, दान और शुभ-किया बतायी है वह-वह करे। दोष शान्ति होने से पुत्रोत्पत्ति हो सकती है। । २३।।

सेतुस्नानं कीर्तनं सत्कथायाः
पूजां शंभोः श्रीपतेः सद्वतानि ।
दानं श्राद्धं कर्जनागप्रतिष्ठां
कुर्यदितैः प्राप्नुयात्सन्तितं सः ॥२४॥

कपर के क्लोक में उल्लेख आया है कि विविध शुभ किया करे। इस क्लोक में यह बताते हैं कि कौन-कौन सी शुभ-किया करने से सन्तान प्रतिबन्धक दोष की शान्ति होकर पुत्र प्राप्ति हो सकती है: सेतुस्नान (समुद्र-स्नान), सत्कथाओं का कीतंन, शम्भु पूजा, भगवान् विष्णु के वत, दान, श्राद्ध, नाग-प्रतिष्ठा (सर्प देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा) आदि को करने से सन्तान प्राप्ति हो सकती है ॥२४॥

लग्नास्तपुत्रपतिजीवदशापहारे
पुत्रेक्षकस्य सुतगस्य च पुत्रसिद्धिः ।
पुत्रेशराशिमथवा यमकण्टकक्षं
जीवेगते तनयसिद्धिरथांशभे वा ॥२५॥

निम्नलिखित ग्रहों में से किसी एक की महादशा, या, अन्तदंशा हो तो पुत्रोत्पत्ति होती है: (क) लग्नेश (ख) सप्तमेश (ग) पंचमेश (घ) बृहस्पति (ण) जो ग्रह पांचवे घर को देखता है।

पंचमेश या यम-कंटक जिस राशि या नवांश में है उससे त्रिकोण में जब गोचरवश बृहस्पति आता है तब भी पुत्रोत्पत्ति हो सकती है।।२५।।

लग्नाधीशः पुत्रनाथेन योगं
स्वोच्चे स्वर्झे चारगत्या समेति ।
पुत्रप्राप्तिः स्यात्तदा लग्ननाथः
पुत्रक्षे वा याति धीशाप्तभं वा ॥२६॥

लग्नेश जब गोचरवश (i) पंचमेश से योग करे (ii) अपनी उच्चराशि में आवे (iii) अपनी स्वराशि में आवे तब पुत्रप्राप्ति हो सकती है। यदि लग्नेश गोचरवश पंचम में आवे था पंचमेश जहां स्थित है उस राशि में आवे तो भी स्न्तान प्राप्ति के लिये अनुकूल अवसर होता है। ।। २६ ॥

# विलग्नकामात्मजनायकानां योगात्समानीय दशां महाख्याम् । मुतस्थतद्वीक्षकतत्पतीनां दशापहारेषु मुतोद्भवः स्यात् ॥२७॥

पुत्र प्राप्ति कब होगी यह समय निकालने के लिये एक अन्य प्रकार और बताते हैं। नीचे लिखे तीनों को जोड़िये——

- (क) लग्नेश की राशि, अंश, कला, विकला।
- (ख) सप्तमेश की राशि, अंश, कला, विकला।
- (ग) पंचमेश की राशि, अंश, कला, विकला।

इनको जोड़ने से जो राशि, अंश, कला, विक्ला आवे वह किस नक्षत्र के अन्तर्गत पड़ती है यह निकालिये। \* इस नक्षत्र के स्वामी को जब महादशा हो और निम्नलिखित में से किसी की अन्तर्दशा हो तो पुत्रोत्पत्ति होती है।

- (i) पंचम भाव में जो ग्रह हो।
- (ii) जो ग्रह पंचम को देखता हो।
- (iii) पंचमेश।

### सुतपितगुर्वोरथवा तद्युक्तराव्यंशकाधिपानां वा । बलसिहतस्य दशायामपहारे वा सुतप्राप्तिः ॥२८॥

एक अन्य प्रकार और वताते हैं। यह देखिये कि निम्नलिखित में से कौन बलवान् है। (i) पंचमेश (ii) पंचमेश जिस राशि में है उसका स्वामी (iii) पंचमेश जिस नवाश में हैं उसका स्वामी (iv) बृहस्पति जिस राशि में है उसका स्वामी (vi) बृहस्पति जिस राशि में है उसका स्वामी (vi) बृहस्पति जिस नवाश में है उसका स्वामी।

<sup>\*</sup>राशि, अंश, कला, विकला से नक्षत्र कैसे निकालना यह ''सुगम ज्योतिष प्रवेशिका'' के पृष्ठ २३-४४ पर समझाया गया है।

उपर्यु भत में जो बलवान् हो उसकी दशा-अन्तर्दशा में पुत्रोत्पत्ति होती है। ।।२८।।

> जीवे तु जीवात्मजनाथभांशक-त्रिकोएगे पुत्रजनिर्भवेन्नृएाम् । अथान्यशास्त्रेए च जन्मकालतो निरूपयेत्सन्ततिलक्षरां बुधः ॥२६॥

पुत्रोत्पत्ति का समय जानने के लिये एक दूसरा प्रकार निम्नल्लिखित है।
यह देखिये कि वृहस्पति से पंचम कीन सा स्थान है। बृहस्पति से
पंचम जो राशि हो उसका स्वामी किस राशि और नवांश में है?
उस राशि या नवांश से जब त्रिकोण में गोचरवश बृहस्पति आवे
तब पुत्र होगा। यह गोचरवश विचार है। कुछ अन्य शास्त्रों का
कथन है कि जन्म कालीन ग्रहों से सन्तान लक्षण बताना
चाहिये।।।२९॥

### जन्मनक्षत्रनाथस्य प्रत्यर्यार्क्षाधिपस्य च । स्फुटयोगं गते जीवे त्रिकोरो वा सुतोद्भवः ॥३०॥

यह देखिये कि चन्द्रमा किस नक्षत्र में है। इस नक्षत्र का स्वामी और इस नक्षत्र से गाँचर्वे नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह हो उनकी राशि अंश, कला, विकला जोड लीजिये। जो योग आवे उस राशि, अंश, कला, विकला पर या उससे नवम, पंचम गोचरवश बृहस्पित आवे तव पुत्रोत्पत्ति होगी। ॥३०॥

> निषेकलग्नाद्दिनपस्तृतीये राशौ यदा चारवशादुपैति ।

#### आधानलग्नादथवा त्रिकोरो रवौ यदा जन्म वदेन्नराणाम् ॥३१॥

बच्चा किस समय पैदा होगा?

- (क) जिस राशि में गर्भाधान हुआ है उस राशि से तृतीय में जब गोचर वश सूर्य आवे।
- (ख) गर्भाधान जिस लग्न से हुआ है उससे पांचवीं या नवीं राशि में जब गोचर वश सूर्य आवे। ।।३१।।

आधानलग्नात्सुतभेशजन्म भाग्येऽपि वा पुण्यवशाच्च वाच्यम् आधानलग्ने शुभद्दष्टियोगे दोर्घायुरेश्वर्ययुतो नरः स्यात् ॥३२॥

जिस लग्न में गर्भाधान हुआ है उस लग्न से नवम या पंचम लग्न में यदि जन्म हो तो यह समझना चाहिये कि यह पुण्य कर्म का फल है।

यदि आधान लग्न में शुभ-ग्रह बैठे हों या आधान लग्न को शुभ-ग्रह देखते हों तो जो बच्चा पैदा होता है वह दीर्घायु और ऐश्वयं-शाली होता है। जिस लग्न में गर्भ रहे उसको आधान लग्न कहते हैं। ॥३२॥

### तत्कालेन्दुद्वादशांशे मेषात्तावति भेऽपि वा । तस्मात्तावति भे वापि जन्मचन्द्रं वदेद्रबुधः ॥३३॥

यह गणित कीजिये कि जब गर्भाघान हुआ है उस समय चन्द्रमा किस राशि और किस द्वादशांश में था। मेष से उतने ही द्वाद- शांश गिनने पर जो राशि आवे वह वालक की जन्म राशि होगी। अथवा मेष से गिनने की वजाय गर्भाधान चन्द्र की राशि से गिनिये और इस गिनती से जो राशि आवे वह वालक की जन्म राशि होगी। ।।३३।।

# प्रश्नात्मजस्वीकरणोपनीतिकन्याप्रदानाभिनवार्तवेषु । आधानकालेऽपि च जन्मतुल्यं फलं वदेञ्जन्मविलग्नतश्च ॥३४॥

जैसे जन्म कुण्डली से सन्तान विचार करना वताया गया है वैसे ही निम्निलिखित समयों में से किसी भी समय की कुण्डली वनाकर यह निर्णय कर सकते हैं कि सन्तान सम्बन्धी क्या भविष्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अध्याय में ग्रहों की शुभाशुभता के जो सिद्धान्त बताये गये हैं उन्हें केवल जन्म कुण्डलों में ही नहीं अपितु निम्निलिखित कुण्डलियों में भी लागू करना चाहिये:—

- (i) प्रश्न कुण्डली अर्थात् प्रश्न करने के समय की कुण्डली।
- (ii) वन्चे को दतक पुत्र लेने के समय की कुण्डली।
- (iii) उपनयन के समय की कुण्डली।
- (iv) कन्यादान के समय की कुण्डलो।
- (v) जब कन्या को पहली बार रजोदर्शन हो उस समय की कुण्डलो।
- (vi) गर्भावान के समय की कुण्डली।

इन सब कुण्डिलियों में लग्न तथा चन्द्र लग्न (चन्द्रमा जिस राशि में हो) दोनों से उसी प्रकार ग्रह स्थिति का विचार करना जैसे जन्म कुण्डिली में किया जाता है।

# तेरहवां अध्याय आयुभवि

जाते कुमारे सित पूर्वमार्यें रायुर्विचिन्त्यं हि ततः फलानि । विचारणीया गुणिनि स्थितेतद् गुणाः समस्ताः खलु लक्षराज्ञैः ॥१॥

केचिद्यथाघानविलग्नमन्ये शीर्षोदयं भूपतनं हि केचित् । होराविदश्चेतनकाययोन्योर्वियोगकालं कथयन्ति लग्नम् ॥२॥

आद्वादशाब्दान्नरयोनिजन्मनामायुष्कला निश्चियतुं न शक्यते ।
मात्रा च पित्रा कृतपापकर्मणा
बालग्रहैर्नाशमुपैति बालकः ॥३॥

आद्ये चतुष्के जननीकृताघै

र्मध्ये च पित्राजितपापसङ्घैः ।

बालस्तदन्त्यासु चतुःशरत्सु

स्वकीयदोषैः समुपैति नाशम् ॥४॥

जब वच्चा पैदा हो तब सबसे पहले उसकी आयु का विचार करे, उसके बाद अन्य फल देखे। यदि जन्म कुण्डली में अन्य राजयोग आदि हों तो ज्योतिषियों की सहायता से उनका विचार बाद में करे।। १।। जन्म का समय कौन-सा लिया जाय ? कोई तो गर्भाघान के लग्न को ही मुख्य मानते हैं और कुछ लोगों के मत से जब बच्चे का सिर मां के शरीर से बाहर निकल आवे उस समय को मुख्य मानना चाहिये। कुछ अन्य लोगों का मत है कि जब बालक का पूरा शरीर पृथ्वी पर आ जाय वह समय लेना चाहिये और कुछ अन्य ज्यौतिषियों का मत है कि जब नाल काटी जाय तब का समय लेना चाहिये क्योंकि जब तक नाल नहीं कटती तब तक बालक का पृथक् अस्तित्व नहीं होता।। २।।

बारह वर्ष की अवस्था तक आयु का विचार निश्चय पूर्वक नहीं किया जा सकता। बालक की कुण्डली में आयु योग होने पर भी माता-पिता के किये हुए पाप कमं से या बालग्रहों के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है।।३।।

प्रथम चार वर्ष की आयु तक माता के पापों के कारण अपमृत्यु हो जाती है। चार वर्ष से आठ वर्ष तक पिता के पापों के कारण आर आठ वर्ष से बारह वर्ष तक बच्चे के अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण अपमृत्यु होती है।। ४।।

> तद्दोषशान्त्ये प्रतिजन्मतार-माद्वादशाब्दं जपहोमपूर्वम् । आयुष्करं कर्म विधाय ताता बालं चिकित्सादिभिरेव रक्षेत् ॥५॥

अष्टौ बालारिष्टमादौ नराणां योगारिष्टं प्राहुराविशति स्यात् । अल्पं चाद्वात्रिंशतं मध्यमायु-श्चासप्तत्याः पूर्णमायुः शतान्तम् ॥६॥

# नृणां वर्षशतं ह्यायुस्तिस्मिस्त्रेधा विभज्यते । अल्पं मध्यं दीर्घमायुरित्येतत्सर्वसम्मतम् ॥७॥

उत्पर जो दोष बताये गये हैं उनकी शान्ति के लिये प्रतिवर्ष वालक की जन्म तिथि (नक्षत्र) के दिन (चान्द्र मास के हिसाब से) जप होम आदि से शान्ति करे। ऐसा १२ वर्ष की अवस्था तक करना चाहिये। वच्चे के पिता को यह भी उचित है कि चिकित्सा तथा अन्य आयु वृद्धि के साघनों ढ़ारा बालक की पूरी तौर से रक्षा करे।। ५।।

जन्म से आठ वर्ष तक बालारिष्ट कहलाता है। आठ वर्ष से वीस वर्ष की अवस्था तक योगारिष्ट। बीस वर्ष से ३२ वर्ष तक अल्पायृ कहलाती है। ३२ से ७० तक मच्यायु और ७० से १०० वर्ष तक पूर्णायु। \*।। ६।।

साघारणतः १०० वर्ष मनुष्य की पूर्णायु मानी गयी है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु ॥ ७॥

मृत्युः स्याद्दिनमृत्युरुग्विषघटीकालेऽथ तिष्येऽम्बुभे ताताम्बासुतमातुलान्पद्वशास्त्राष्ट्रे च हन्यात्तथा मूलर्क्षे पितृमातृवंशविलयं तस्यान्त्यपादे श्रियं सार्षे व्यस्तमिदं फलं न शुभसम्बन्धं विलग्नं यदि ॥ ॥

यदि जन्म "दिनमृत्यु", "दिनरोग" या 'विषघटी काल" में हो तो वच्चा बहुत शीघ्र मर जावेगा।

<sup>\*</sup> ग्रहों की ऐसी स्थिति जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं या बच्चों की मृत्यु हो जाती है बाल।रिष्ट कहलाता है। उदाहरण के लिये क्षीण चन्द्रमा का छठे, आठवें होना। तिथि, वार नक्षत्र, ग्रह आदि के कारण जो योगों से अरिष्ट होते है वे योगारिष्ट कहलाते हैं।

दिन मृत्यु — दिन मृत्यु किसे कहते हैं? — धनिष्ठा और हस्त का प्रथम चरण; विशाखा और आर्द्रा का द्वितीय चरण; उत्तराभाद्रपद और आश्लेषा का तृतीयचरण तथा भरणी और मूल का चतुर्थ चरण हो और दिन का समय हो तो दिन मृत्यु योग होता है। यदि रात्रि में जन्म हो तो दोष नहीं होता।

दिनरोग—आश्लेषा और उत्तराभाद्रपद का प्रथम चरण, भरणी और मृल का द्वितीय चरण; उत्तरा फाल्गुनी और श्रवण का तृतीय चरण, तथा स्वाती और मृगशिर् का चतुर्थ चरण यदि दिन के समय हो तो 'दिनरोग' कहलाता है। यदि रात्रि में जन्म हौ तो दोष नहीं होता।

"विष घटी" — प्रत्येक नक्षत्र में चार घड़ी का समय विषघटी काल होता है। यह नीचे दिया जाता है। अश्विनी ५०-५४; भरणी २४-२८; कृत्तिका ३०-३४; रोहिणी ४०-४४; मृगशिर् १४-१८, आर्द्रा २१-२५ पुनर्वसु ३०-३४; पुष्य २०-२४; आक्लेषा ३२-३६; मघा ३०-३४; पूर्वाफाल्गुनी २०-२४; उत्तरा फाल्गुनी १८-२२; हस्त २१-२५; चित्रा २०-२४; स्वाती १४-१८; विशाखा १४-१८ अनुराघा १०-१४ ज्येष्ठा १४-१८ मूल ५६-६०; पूर्वाषाइ २४-२८; उत्तराषाइ २०-२४; श्रवण १०-१४; धनिष्ठा १०-१४; शतिभषा १८-२२; पूर्वाभाद्र १६-२०; उत्तराभाद्र २४-२८; रेवती ३०-३४।

अधिवनी नक्षत्र के ५० घड़ी बीत जाने पर ४ घड़ी काल—अर्थात् ५४वीं घड़ी समाप्त होने तक विषघटी काल समझा जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये।

यदि पुष्य, पूर्वाषाढ़ और चित्रा के प्रथम चरण में जन्म हो तो बालक के पिता की मृत्यु हो; यदि द्वितीय चरण में जन्म हो तो माता की; यदि तृतीय चरण में हो तो बच्चे की स्वयं की और यदि चतुर्यं में हो तो जातक के मामा की मृत्यु हो।

यदि लग्न का शुभ-प्रहों से सम्बन्ध न हो और मूल या आक्लेषा नक्षत्र में जन्म हो तो निम्नलिखित फल होता है:

मूल प्रथम चरण आक्लेपा चतुर्थ चरण पिता की मृत्यु मूल दितीय चरण आक्लेपा तृतीय चरण माता की मृत्यु मूल तृतीय चरण आक्लेपा दितीय चरण वक्ष नाक्ष मल चतुर्थ चरण आक्लेपा प्रथम चरण लक्ष्मी और समृद्धि

11 6 11

पापाप्तेक्षितराशिसिन्धजनने सद्यो विनाशं ध्रुवं गण्डान्ते पितृमातृहा शिशुमृतिजीवेद्यदि क्ष्मापितः । जातः सन्धिचतुष्टयेऽप्यशुभसंयुक्तेक्षिते स्यान्मृति-मृत्योर्भागगते च सा सित विधौ केन्द्र ऽष्टमे वा मृतिः ॥ १॥

दो राशियों की सिन्ध में यदि जन्म हो और यदि राशि पाप-ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो वालक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। यदि गण्डान्त में जन्म में तो उसके माता पिता या वच्चे का स्वयं का नाश हो जाता है किन्तु यदि वच्चा जी जाये तो राजा के समान वैभवशाली होता है। मीन और मेष की सिन्ध, कर्क और सिंह की सिन्ध, वृश्चिक और धनु की सिन्ध गण्डान्त कहलाती है। जो बालक पाप-ग्रहों से युत या दृष्ट, सिन्धियों में पैदा होते हैं उनकी अल्पायु हो जाती है।

१ इस सम्बन्ध में हमारे विचार देखिये हमारी लिखी सुगम् ज्योतिष प्रवेशिका में।

२ राशि — मूल क्लोक में यह स्पष्ट नहीं है कि लग्न राशि से तात्पर्य है या चन्द्र राशि से। हमारे विचार से यहाँ लग्न से तात्पर्य है।

चन्द्रमा यदि केन्द्र या अध्टम में हो और मृत्यु भाग में हो तो भी बालक की शीघ्र मृत्यु होती है। किस राशि में किस अंश में चन्द्रमा और लग्न मृत्यु भाग में होता है यह आगे के दो क्लोकों में वताया गया है।

> दानं धेनो रुद्र रौद्री मुखेन भाग्या भानुगींत्र जाया नखेन । पुत्री नित्यं मृत्युभागाः क्रमेण मेषादीनां तेषु जाता गतायुः ॥११॥

किस राशि में किन-किन अंशों पर रहने से चन्द्रमा या लग्न मृत्य भाग में कहलाता हैं यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा।

|         | चन्द्रमा का | लग्न का |
|---------|-------------|---------|
|         | अंश         | अंश     |
| मेष     | २६          | Ċ       |
| वृष     | १२          | 9       |
| मिथुन   | १३          | २२      |
| कर्क    | २५          | २२      |
| सिह     | २४          | २५      |
| कन्या   | ११          | 58      |
| तुला    | . २६        | 8       |
| वृश्चिक | 68          | २३      |

| घनु  | १३ | १८ |
|------|----|----|
| मकर  | २५ | २० |
| कुंभ | ч  | 78 |
| मीन  | १२ | १० |
|      |    | -> |

जन्म के समय चन्द्रमायालग्न इन अंशों पर हो तो अल्पायुहो।।। १०-११।।

रन्ध्रे केन्द्रेषु पापैरुदयनिधनगैर्वाथ लग्नास्तयोर्वा लग्नेऽब्जेवोग्रमध्ये व्ययमृतिरिपुगे दुर्बले शोतभानौ । क्षीगोन्दौ साशुभे वा तनुमदगुरुधीभाजि रन्ध्रास्तगोग्रे-मृत्युः स्यादाशु केन्द्रे न यदि शुभलगाः सद्युतिर्वीक्षगां वा ॥१२॥

निम्नलिखित योगों में भी शीघ्र मृत्यु होती है: (१) पाप-ग्रह केन्द्र और अष्टम में हों (२) पाप-ग्रह लग्न और अप्टम में हों (३) पाप-ग्रह लग्न और सप्तम में हों (४) लग्न या चन्द्रमा पाप-ग्रहों के बीच में हो (५) दुर्बल चन्द्रमा छठे, आठवें या बारहवें घर में हो (६) क्षीण चन्द्रमा पाप-ग्रह के साथ १ ले, ५वें, ७वें या ९वें घर में हो (७) उग्र अर्थात् पाप-ग्रह ७ वें और ८वें घर में हों।

ऊपर सातों स्थितियों में वालक की शीघ्र मृत्यु होती है किन्तु यदि शुभ-ग्रहों की युति या दृष्टि हो (लग्न या चन्द्रमा पर या पाप-ग्रहों पर) या केन्द्र में शुभ-ग्रह हों तो ऊपर लिखे शीघ्र मृत्यु करने वाले योगों का दुष्प्रभाव नहीं होता। ॥ १२ ॥

जन्मेशोऽय विलग्नपो यदि भवेद्रदुस्थोऽबलो वत्सरै-स्तद्राशिप्रमितेश्च मारयति तन्मासैर्द्रगाणाधिपः ।

<sup>\*</sup> छठे, आठवें, वारहवें घर को दु:स्थान कहते हैं।

## अंशेशो दिवसैस्तथा यदि मृतिद्वित्र्यादियोगान्बहू-नालोच्य प्रवदेत्सुताष्टमगतैः पापैररिष्टं शिशोः ॥१३॥

- (१) यदि लग्नेश या चन्द्रराशि का स्वामी दुर्बल होकर दुःस्थान में हो तो जिस राशि में ऐसा लग्नेश या चन्द्र राशीश पड़ा है उस राशि की संख्या के समान वर्ष तक जीता है। मेप की १, वृष की २, मिथुन की ३ इस प्रकार संख्या गिननी चाहिये।
- (२) यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी या चन्द्र द्रेष्काण का स्वामी दुर्वल होकर दुःस्थान में पड़ा हो तो जिस राशि में पड़ा है उस राशि की संख्या के समान महीने तक बालक जीवेगा।
- (३) यदि लग्न नवांश का स्वामी या चन्द्र नवांश का स्वामी दुर्बल होकर दुःस्थान में पड़ा हो तो लग्न नवांश राशि या चन्द्र नवांश राशि की जो संल्या है उतने दिन तक बालक जीता है।

उपर्युवत तीनों योगों में कौन सबसे प्रवल है यह विचार कर और यह देख कर कि लग्न से पाँचवें और आठवें कौन-कौन पाप-ग्रह वैठे हुए हैं, वालक की आयु का विचार करना चाहिये। ॥ १३॥

लग्नेन्द्वोस्तदधीशयोरिप मिथो लग्नेशरन्ध्रेशयो-द्वेषकाणात्स्वनवांशकादिप मिथस्तद्द्वादशांशात्क्रमात्। आयुर्दीर्घसमाल्पतां चरनगन्द्यंगैश्चरेऽथ स्थिरे ब्रूयाद्द्वन्द्वचरस्थिरैरुभयभैः स्थास्नुद्विदेहाटनैः ॥१४॥

यह देखिये कि निम्न लिखित चर है या स्थिर या दिस्वभाव? (क) लग्न द्रेष्काण राशि और चन्द्र द्रेष्काण राशि। यदि दोनों चर में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घायु? यदि दोनों स्थिर या एक चर एक द्विस्वभाव राशि में हो तो अल्पायु। यदि दोनों द्विस्वभाव या एक चर एक स्थिर राशि में हो तो मध्याय होता है।

- (ख) लग्नेश नवांश राशि और चन्द्रेश नवांश राशि । यदि दोनो चर में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घाय । यदि दोनों स्थिर या एक चर एक द्विस्वभाव में हो तो अल्पाय । यदि दोनों द्विस्वभाव में या एक चर एक स्थिर में हों तो मध्याय होती है।
- (ग) लग्नेश द्वादशांश राशि और रन्ध्रेश द्वादशांश राशि। यदि दोनों चर राशि में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घायु। यदि दोनों स्थिर में या एक चर एक द्विस्वभाव में तो अल्पायु। यदि दोनों द्विस्वभाव में वा एक चर एक स्थिर में हो तो मध्यायु होती है।

तीनों मत से विचार करने पर बहुमत से जो निर्णय आये वह निर्णय मानना चाहिये।।।१४।।

लग्नाघीश्यभाः क्रमाद्वहुसमाल्पायू वि केन्द्रादिगाः

रन्ध्रेशोप्रखगास्तथा यदि गता व्यस्तं विदध्युः फलम् । जन्मेशाष्ट्रमनाथयोष्ट्यपिच्छद्रशयोर्मेत्रतो

भास्वल्लग्नपयादिचरायुरहितेऽल्पायुः समे मध्यमः ॥१५॥

यदि लग्न का स्वामी और सब शुभ-ग्रह केन्द्र में हों तो दीर्घायु (२) पणकर में हो तो मध्यायु (३) और आपोक्लिम में हों तो

नीट-रन्घेश अष्टमेश को कहते हैं।

टिप्पणी: यदि तीनों से विभिन्न मत आवे तो जैमिनि के मतानुसार विचार करें। जैमिनि के मत के लिये देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पृ० १२६

अल्पायु। यदि आठवें घर का स्वामी और सब कूर-ग्रह (१) केन्द्र में हो तो अल्पायु (२) पणफर में हो तो मध्यायु और (३) आपोक्लिम में हों तो दीर्घायु होता है।

यह देखिये कि निम्नलिखित परस्पर मित्र हैं या सम या शत्रु;

- (क) चन्द्र जिस राशि में है उसका स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में है उससे अष्टम का स्वामी आपस में।
  - (ख) लग्नेश और अष्टमेश आपस में।
  - (ग) लग्नेश और सूर्य आपस में।

यदि ये परस्पर मित्र हों तो दीर्घायु; सम हों तो मच्यायु; शत्र हों तो अल्पायु॥ १५॥

### लग्नाघिपो लग्ननवांशनायको जन्मेश्वरो जन्मनवांशनायकः। स्वस्वाष्टमेशाद्यदि चेद्रलान्विता दीर्घायुषः स्युविपरीतमन्यथा।।१६॥

यदि लग्न का स्वामी अपने अष्टमेश से अविक बली हो, यदि लग्न नवांश का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिक बली हो, यदि जन्म राशि का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिक बली हो और चन्द्रमा जिस नवांश में है उसका स्वामी अपने अष्टमेश से अधिक बली हो और बली हो तो दीर्घायु होतो है किन्तु यदि लग्नेश आदि अपने अष्टमेश की अपेक्षा दुर्बल हों तो अल्पायु होती है।

ऊपर जो विचार दिया गया है उसमें लग्न कुण्डली के साथ साथ नवांश कुण्डली की भी आवश्यकता पड़ेगी। निम्निलिखित चारों का अपने अपने अष्टमेशों से बलवान् होना आवश्यक है। (१) लग्न का स्वामी (२) लग्न नवांश का स्वामी (३) चन्द्र राशि का स्वामी (४) चन्द्र नवांश का स्वामी—तभी दीर्घायु होगी।।। १६॥

### लग्नेश्वरादितबली निधनेश्वरोऽसौ केन्द्रस्थितो निधनिरः फगतैश्च पापैः । तस्यायुरत्पमथवा यदि मध्यमायु-रुत्साहसंकटवशात्परमायुरेति ।।१७॥

यदि लग्नेश की अपेक्षा अष्टमेश अत्यन्त बलवान् हो और केन्द्र में हो तथा पाप-ग्रह अष्टम और द्वादश में हों तो जातक अल्पायु होता है या मध्यम आयु; यदि दीर्घायु प्राप्त भी करे तो जीवन संकट की दशा में बीतेगा। ।। १७।।

नरोऽल्पायुर्योगे प्रथमभगरो नश्यति शने-द्वितीये मध्यायुर्येदि भवति दीर्घायुषि सति । तृतीये निर्याएां स्फुटजशनिगुर्वर्कहिमगून् दशां भुक्ति कष्टामपि वदति निश्चित्य सुमितिः।।१८॥

नीचे लिखे चारों ग्रहों की राशि, अंश, कला, विकला जोड़ लीजिये:

सूर्य, चन्द्र, वृहस्पित तथा शनि उदाहरण के लिये जिसकी जन्मकुंडली का विचार कर रहे हैं उसके यह चारों ग्रह स्पष्ट जोड़े ।

अर्थात् मिथुन के सात अंश ।
यदि इस जातक की अल्पायु है तो गोचर वश जब शनि प्रथम बार

मिथुन राशि के सात अंश पर आवेगा तब इसकी मृत्यु होगी। यदि
मध्यायु है तो जब शनि द्वितीय वार मिथुन के सात अंश पर आवेगा
तब मृत्यु होगी और यदि दीर्घायु है तो शनि जब गोचरवश तृतीय
बार मिथुन के ७ अंश पर आवेगा तब मृत्यु होगी। यह विचार
करते समय दशा और अन्तर्दशा का भी विचार कर लेना
चाहिए। ।।१८।।

सपापो लग्नेशो रिवहतरुचिर्नीचरिपुगो यदा दुःस्थानेषु स्थितिमुपगतो गोचरवशात् । तनौ वा तद्योगो यदि निधनमाहुस्तनुभृतां नवांशाद्द्वेकाणाच्छिशिरकरलग्नादिप वदेत् ॥१९॥

यदि लग्नेश किसी कूर ग्रह के साथ हो और नीच या शत्रु राशि में रहकर अस्त हो तो जब वह गोचरवश दुस्थान में जावे या लग्न में आवे या लग्न से सम्बन्ध करे तो जातक की मृत्यु होगी। जो विचार ऊपर लग्नेश द्वारा बताया गया है उसी प्रकार नवांश लग्न के स्वामी, द्रेष्कारण लग्न के स्वामी तथा चन्द्र राशि के स्वामी से भी करना चाहिए ।।१९।।\*

### शशी तदारूढगृहाधिपश्च लग्नाधिनाथश्च यदा त्रयोऽमी

नोट: ऊपर के क्लोक १९ में कई बातें बता दीं। गोचरवश जब ६, ८, १२ वें या लग्न में ग्रह आवे —िकन्तु प्रायः गोवरवश ग्रह इन स्थानों में घूमते ही रहते हैं। इसलिये हमारे विचार से यदि कोई व्यक्ति वीमार हो और सूक्ष्म काल निर्णय करना हो तभी इस क्लोक में दिया गया विचार काम में लाया जा सकता है।

गुणाधिकाः सद्ग्रहदृष्टियुक्ता गुणाधिकं तं कथयन्ति कालम् ॥२०॥

जब चन्द्रमा, चन्द्रराशि का स्वामी और लग्नेश ये तीनों गोचर-वश वलवान् और शुभ-ग्रहों से दृष्ट हों तो वह समय जातक के लिए बहुत अच्छा अर्थात् शुभ व्यतीत होगा । यहाँ यह भी विचार कर लेना चाहिये कि लग्नेश, चन्द्रमा और चन्द्रराशि के स्वामी जहाँ जहां जन्म कुण्डली में बैठे है वहाँ वहां उन पर भी गोचर द्वारा शुभ-दृष्टि पड़ रही है या नहीं । उदाहरण के लिये किसी का सिंह लग्न है और सूर्य वृश्चिक में है तो न केवल गोचर वश सूर्य बलवान् होना चाहिये बल्कि जन्म कुण्डली में वृश्चिक में जो सूर्य है उस पर भी गोचरवश गुरु की दृष्टि आदि होनी चाहिये। ॥२०॥

लग्नाधिपोऽतिबलवानशुभैरहष्टः
केन्द्रस्थितः शुभलगैरवलोक्यमानः ।
मृत्युं विहाय विद्याति स दीर्घमायुः
साद्धं गुरोबंहुभिरूजितराजलक्ष्म्या ॥२१॥

यदि लग्न का स्वामी अति बलवान् हो, अशुभ ग्रहों से न देखा जाता हो, केन्द्र में बैठा हो और शुभ-ग्रहों से देखा जाता हो तो ऐसा बलवान् लग्नेश मारकों को रोकता है और दीर्घायु के साथ-साथ गुण, लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रदान करता है। ॥२१॥

> सर्वातिशाय्यतिबलः स्फुरदंशुजालो लग्ने स्थितः प्रशमयेत् सुरराजमन्त्री ।

## एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त इव चक्रघरे प्रणामः ॥२२॥

यदि बलवान्, बृहस्पित लग्न में बैठा हो (िकन्तु अस्त नहीं होना चाहिये) तो वह अनेक दोषों को शान्त करता है जैसे यदि मिक्त पूर्वक भगवान विष्णु को एक बार प्रणाम किया जाय तो अनेक संकट दूर हो जाते हैं।।२२।।

## मूर्ते स्त्रिकोरणागमकण्टकेषु रवीन्दुजीवर्क्षं नवांशसंस्थः । सुकर्मकृन्नित्यमशेषदोषान्मुष्णाति विद्वष्णरनुष्णरिश्मः ॥२३॥

यदि शुल्क पक्ष में जन्म हो और चन्द्रमा लग्न से प्रथम, चतुय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम या एकादश में स्थित होकर कर्क, सिंह, धनु या मीन नवांश में स्थित हो तो अनेक दोषों को दूर करता है और बहुत शुभ होता है। ॥२३॥

केन्द्रत्रिकोण्निघनेषु न यस्य पापा लग्नाघिपः सुरगुरुश्च चतुष्ट्यस्यौ । भुक्त्वा सुखानि विविधानि सुपुष्यकर्मा जीवेच्च वत्सरशतं स विमुक्तरोगः ॥२४॥

जिसकी जन्मकुण्डली में केन्द्र, त्रिकोण और अष्टन में पाप-ग्रह न हो तथा लग्न का स्वामी और बृहस्पित केन्द्र में हो तो ऐसा व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाला होता है, अनेक सुखों का भोग करता है और नीरोग रहता हुआ सौ वर्ष तक जीता है। ॥२४॥

> श्रीपत्युदीरितदशाभिरथाष्टवर्गात्-यत्कालचक्रदशयोडुदशाप्रकारात्।

# सम्यवस्फुटाभिहतया क्रिययाप्तवाक्यादायुर्बुं घो वदतु भूरिपरीक्षया च ।।२५।।

जन्म-कुण्ली में आचार्यों के आदेशानुसार ग्रह-स्पष्ट, दशा आदि का गणित कर श्रीपित ने जो दशायें बतायी हैं वे तथा अष्टकवर्ग, कालचक दशा आदि का पूरा विचार कर आयु का निर्णय करना चाहिये।।२५॥

## चौदहवां अध्याय रोगनिर्णय

रोगस्य चिन्तामपि रोगभावस्थितं ग्रंहैर्वा व्ययमृत्युसंस्थैः । रोगेश्वरेगापि तदन्वितवि द्वित्र्यादिसम्बादवशाद्वदन्तु ॥१॥

इस अध्याय में रोग, मृत्यु, पूर्व जन्म और भविष्य जन्म के विषय में बताया गया हैं।

१ रोग के विषय में नोचे लिखे हुए ग्रहों से विचार करना चाहिये:— (क) जो ग्रह छठे घर में हों (ख) जो ग्रह अष्टम में हों (ग) जो ग्रह बारहवें घर में हों (घ) छठे घर के मालिक से (ड) जो ग्रह छठे घर के मालिक के साथ हों। इस प्रकार इन ग्रहों के विचार से, दो तीन प्रकार से जब एक हीं रोग निर्दिष्ट मालूम पड़े तब वह रोग होगा यह नतीजा निकालना चाहिये।। १।।

पित्तोष्णज्यरतापदेहतपनापस्मारहृत्क्रोडज-व्याधीन्विक्त रविर्द्ध गार्त्यारभयं त्वग्दोषमस्यस्रुतिम् । काष्ठाग्न्यस्त्रविषातिदारतनयव्यापच्चतुष्पाद्भयं चोरक्ष्मापतिष्ठमंदेवफणभृद्भूतेशभूतं भयम् ॥२॥

निद्रालस्यकफातिसारिपटकाः शीतः वरं चन्द्रमाः
श्रृङ्ग्चिब्जाहितमग्निमान्द्यमरुचि योषिव्द्ययाकामिलाः ।
चेतःशान्तिमसृग्विकारमुदकाद्भीति च बालप्रहाद्
दुर्गाकिन्नरधमंदेवफणभृद्यक्ष्याश्च भीति वदेत् ॥३॥

तृष्णामृक्कोपपित्तज्वरमनलविषास्त्रार्तिकुष्ठाक्षिरोगान् गुल्मापस्मारमज्जाविहतिपरुषतापामिकादेहभङ्गान् । भूपारिस्तेनपीडां सहजमुतमुहृद्वेरियुद्धं विघत्ते रक्षोगन्धर्वघोरग्रहभयमवनीसूनुरूर्ध्वाङ्गरोगम् ॥४॥

भ्रान्ति दुर्वचनं हगामयगलघ्रागोत्थरोगं ज्वरं पित्तक्षेष्मसमीरजं विषमपि त्वग्दोषपाण्ड्वामयान् । दुःस्वप्नं च विचर्चिकाग्निपतने पारुष्यबन्धश्रमान् । गन्धवंक्षितिहर्म्यवाहिभिरपि ज्ञो विक्ति पीडां ग्रहैः ॥५॥

गुल्मान्त्रज्वरशोकमोहकफजान् श्रोत्रातिमोहामयान् देवस्थाननिधिप्रपीडनमहोदेवेशशापोद्भवम् । रोगं किन्नरयक्षदेवफणभृद्विद्याधराद्युद्भवं जीवः सूचयति स्वयं बुधगुरूत्कृष्टापचारोद्भवम् ॥६॥

पाण्डुक्लेष्ममरुत्प्रकोपनयनव्यापत्प्रमेहामयान्
गुह्यस्यामयमूत्रकृच्छ्रमदनव्यापत्तिशुक्लस्नुतिम् ।
वारस्त्रीकृतदेहकान्तिविहाँत शोषामयं योगिनीयक्षीमातृगरणाद्भयं प्रियसुहुद्भङ्गं सितः सूचयेत् ॥७॥

वातश्लेष्मविकारपादिवहींत चापत्तितन्द्राश्रमान् । भ्रान्ति कुक्षिरुगन्तरुष्णभृतकष्वंसं च पार्श्वाहितिम् । भार्यापुत्रविपत्तिमङ्गविहींत हत्तापमर्गात्मजो वृक्षाश्मक्षतिमाह कश्मलगर्गः पोडां पिशाचादिभिः ॥६॥

स्वर्भानुहर्दि तापकुष्ठविमितिब्याधि विषं कृत्रिमं
पादाति च पिशाचपन्नगभयं भार्यातनूजापदम् ।
ब्रह्मक्षत्रविरोधशत्रुजभयं केतुस्तु संसूचयेत्
प्रेतोत्यं च भयं विषं च गुलिको देहातिमाशौचजम् ॥६॥

जव सूर्यं रोग कारक ग्रह होता है तब निम्नलिखित रोगों की सम्भावना होती हैं, या यह समझिये कि सूर्य निम्नलिखित रोग और क्लेशों का कारक है।

(१) पित्त (१) उष्ण ज्वर (बुख़ार) (३) शरीर में जलन रहना (४) अपस्मार (मिर्गी) (५) हृदय रोग (हार्ट डिजीज) (६) नेत्र रोग (७) नाभि से नीचे प्रदेश में या कोख में बीमारी (८) चर्मरोग (९) अस्थि स्नृति (१०) शत्रुओं से भय, (११) काष्ठ (१२) अग्नि, अस्त्र या विष से पोड़ा (१३) स्त्री या पुत्रों से पीड़ा (१४) चोर या चौपायों से भय (१५) सर्प से भय (१६) राजा, घर्मराज (यम) भगवान्भूतेश (छ्द्र) से भय होता है।

चन्द्रमा निम्नलिखित रोग या कष्ट उत्पन्न करता है (१) निद्रा रोग (या तो नींद न आवे या बहुत नींद खावे या सोते सोते चलना इसे सन्यास रोग भी कहते हैं) (२) आलस्य (३) कफ, (४) अतिसार (संग्रहणी) (५) पिटक, कारबंकिल (६) शीतज्वर (ठंड देकर जो बुखार आवे या ठंड के कारण जो बुखार हो (७) सींग वाले जानवर वा जल में रहने वाले जानवर मगर मच्छ आदि से भय (८) मंदान्नि (भूख न लगना) (९) अरुचि (यह भी मन्दान्नि का एक प्रकार है—जब जठराग्नि के मन्द हो जाने से भूख नहीं लगती है तो भोजन की इच्छा नहीं होती है) (१०) स्त्रियों से व्यथा (११) पीलिया (१२) खून खराबी (१३) जल से भय। (१४) चित्त की थकावट। (१५) बाल ग्रह-दुर्गा-किन्नर- धमंराज (यम)-सर्प और यक्षिणी से भय होता है।। ३।।

मंगल निम्नलिखित रोग और क्लेश उत्पन्न करता है। (१) तृष्णा-बहुत अधिक प्यास लगना (२) प्रकोप (वायु जिनत या पित्त प्रकोप) (३) पित्तज्वर, अग्नि, विष या शस्त्र से भय (४) कुष्ठ (कोढ़) (५) नेत्र रोग- (६) गुल्म (पेट में फोड़ा या एपिन्डिसाइटीज) (७) अपस्मार (८) मज्जा रोग (हड्डी के अन्दर मज्जा होती है उसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं (९) खुजली (१०) चमड़े में खुदंरापन (११) देह भंग (शरीर का कोई भाग टूट जाय) (१२) राजा, अग्नि, और चोरों से भय (१३) भाई, मित्र पुत्रों से कलह (१४) शत्रुओं से युद्ध (१५) राक्षस, गन्धवं घोर ग्रह से भय और शरीर के ऊपर के भाग में बीमारियाँ होती हैं। ४॥

बुध नीचे लिखे हुये रोग और क्लेश उत्पन्न करता है, (१) भ्रान्ति (बहम,) सोचने में अव्यवस्था हो जाय, विचार में तकं शक्ति न रहे, व्ययं की चिन्ता से मन उलटा पलटा सोचने लगे, मन में मिथ्या चिन्ता, बिना कारण भय, आशंका बनी रहे, जो बात यथार्थ हो उसको भूल कर गलत बात याद रहे या गलत धारणा हो जावे —यह सब भ्रान्ति के लक्षण हैं (२) दुवंचन बोलना— (३) नेत्र रोग (४) गले का रोग (५) नासिका रोग (६) बात, पित कफ इस त्रिदोष से उत्पन्न जबर (७) बिष की बीमारी (८) चर्म रोग (९) पीलिया (१०) दुःस्वप्न, खुजली (११) अग्नि में पड़ने का डर—लोग जातक के साथ परुषता (कठोरता) का व्यवहार करें या जातक स्वयं अन्य लोगों के साथ परुषता का व्यवहार करें (१२) श्रम (परिश्रम का काम करना पड़े) (१३) गन्धवं आदि से उत्पन्न रोग। यह सब बुध के कारण होते हैं।

अव वृहस्पति के कारण जो रौग, क्लेश आदि होते हैं वह
सब बताते हैं। (१) गुल्म, पेट का फोड़ा-रसोली आदि का रोग,
एपिन्डिसाइटीज (२) अंतिड़ियों का ज्वर (मोती झरा) (३) मूर्छा
यह सब रोग कफ के दोप से होते है क्योंकि कफ का अधिष्ठाता
बृहस्पति है (४) कान के रोग (५) देव स्थान सम्बन्धी पीड़ा अर्थात्
मन्दिर आदि की जायदाद लेकर मुकदमे बाजी (६) बाह्मणों के शाप
से कष्ट (७) किसी खजाने, टूस्ट या बैंक के मामलों के कारण
कलह या अदालती कारंवाई।(८) विद्याघर, यक्ष-िकन्तर, देवता, सर्प
आदि के द्वारा किया हुआ उपद्रव (९) अपने गुहओं—माननीयों
तथा बड़ों के साथ किया हुआ अभद्र या अशिष्ट व्यवहार या उनके

प्रति कर्तव्य पालन न किया हो तो उस अपराध का दंड बृहस्पित कीं दशा, अन्तर्दशा में होता है यह दैवी नियम है।।। ६।।

अब शुक्र ग्रह के कारण क्या क्या रोग, क्लेश आदि होते हैं वह बताये जाते हैं।:—(१) रक्त की कमी के कारण पीलापन (२) कफ और वायु के दोष से नेत्र रोग, मूत्र रोग, प्रमेह जननेन्द्रिय आदि में रोग—पेशाब करने में कठिनता या कष्ट (उपदंश, सुजाक आदि के कारण या प्रोस्ट्रेट ग्लैण्ड बढ़ जाने की वजह से) (४) वीर्य की कमी (५) संभोग में अक्षमता (६) अत्यन्त संभोग के कारण शरीर में कमजोरी तथा चेहरे पर कान्ति हीनता (७) शोप (शरीर का सूखना) (८) योगिनी, यक्षिणी एवं मातृगण से भय। (९) शुक्र क्लेश कारक होने से मित्रों से मित्रता भी टूट जाती है।

अब उन रोग और क्लेशों का वर्णन करते हैं जो शनि के कारण उत्पन्न होते हैं:—

(१) वात और कफ के द्वारा उत्पन्न रोग (२) टांग में दर्द या लंगड़ाना, (३) अत्यधिक श्रम के कारण थकान (४) श्रान्ति (भ्रान्ति किसे कहते हैं? जहाँ वृष के रोग वताये गये हैं वहां विस्तार से समझाया गया है)। (५) कुक्षि (काँख में रोग) (६) शरीर के भीतर बहुत उप्णुता हो जाय (७) नौकरों से कष्ट—नौकर नौकरी छोड़ कर चलें जायें या घोखा या दगा दें। (८) भार्या और पुत्र सम्बन्धी विपत्ति (९) अपने शरीर के किसी भाग में चोट (१०) हृदय ताप (मान-सिक चिन्ता) पेड़ या पत्थर से चोट (११) पिशाच आदि की पीडा (१२) आपत्ति ॥८॥

अब राहु ग्रह के कारण क्या क्लेश, रोग चिन्ता आदि होते हैं वह बताते हैं:—(१) हृदय रोग (२) हृदय में ताप (जलन) (३) कोढ़ (४) दुर्मति (५) आन्ति (६) विष के कारण उत्पन्न हुई बीमारियां (७) पर में पीड़ा या चोट (८) स्त्री, पुत्र को कष्ट या उनके कारण कष्ट (९) सर्प और पिशाचों से भय।

अब केतु क्या शारीरिक या मानसिक कष्ट, क्लेश उत्पन्न करता है यह बताते हैं — बाह्मणों और क्षत्रियों से कलह के कारण कष्ट, शत्रुओं से भय। अब गुलिक के कारण क्या कष्ट होते हैं यह बताते हैं। गुलिक को ही मान्दि भी कहते हैं। गुलिक यदि छठे घर में हो या छठे ग्रह के स्वामी के साथ हो तो शरीर में पीड़ा, किसी स्वजन की मृत्यु और प्रेत से भय होता है।।९॥

मन्दारान्वितवीक्षिते व्ययधने चन्द्रारुगौ चाक्षिरुक् शौर्यायाङ्गिरसो यमारसहिता दृष्टा यदि श्रोत्ररुक् । सोग्रे पञ्चमभे भवेदुदररुग्रन्ध्रारिनाथान्विते तद्वत्सप्तमनेघने सगुदरुक्ष्युक्रे च गुह्यामयः ॥१०॥

षष्ठेऽकेंऽप्यथवाष्ट्रमे ज्वरभयं भौमे च केतौ व्रएां शुक्रे गुह्यरुजं क्षयं सुरगुरौ मन्दे च वातामयम् । राहौ भौमनिरीक्षिते च पिलकां सेन्दौ शनौ गुल्मजं क्षीरोन्दौ जलभेषु पापसहिते तत्स्थेऽम्बुरोगं क्षयम् ॥११॥

अब रोग के कुछ अन्य योग वताये जाते हैं:—(१) यदि चन्द्रमा और सूर्य बारहवें या दूसरे स्थान में हों और उनको मंगल और शिन देखते हों तो नेत्र रोग होता है। यहाँ यह घ्यान रखना चाहिए कि यदि सूर्य चन्द्र दोनों एक साथ या एक दूसरे घर में हो और उनको मंगल और शिन दोनों पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो संभवतः उस आँख से दिखाई देना विल्कुल बन्द हो जाय। दूसरा स्थान दाहिने नेत्र का है इस कारण दाहिने नेत्र में रोग होगा। उत्पर जो योग बताया गया है वह यदि बारहवें घर में होगा तो बाएँ नेत्र की दृष्टि नष्ट होगी। इसी प्रकार यदि सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों में से कोई—एक दूसरे या बारहवें घर में बैठा हो और उसको शिन या मंगल देखता हो

तो दूसरे में सूर्य या चन्द्र बैठने से दाहिने नेत्र का रोग होगा और बारहवें घर में सूर्य या चन्द्र बैठने से और उस को मंगल या शनि के देखने से बार्ये नेत्र में रोग होगा। दूसरे और बारहवें घर को नेत्र स्थान कहते हैं। नेत्र स्थान में बैठे हुए सूर्य या चन्द्र को केवल मंगल या केवल शनि देखें तो थोड़ा कष्ट और यदि मंगल और शनि दोनों देखें तो विशेष कष्ट समझना चाहिये ऐसा हमारा अनुभव है। हमारा यह भी अनुभव है कि यदि नेत्र स्थान में सूर्य, चन्द्र न भी बैठे हों अन्य पाप ग्रह बैठे हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है।

(२) यदि तीसरे और ग्यारहवें घर और बृहस्पति-भंगल शनि से युत या दृष्ट हों तो कान का रोग होता है। तीसरे से दाहिने कान का विचार किया जाता है ग्यारहवें से वाँये कान का। सुनना (शब्द, स्पर्श, रुप, रस,गन्ध इन पाँच गुणों में से) शब्द से सम्बन्ध रखता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यह पाँच तत्त्व हैं। सूर्य और मंगल ग्रह का अग्नि तत्त्व, चन्द्रमा और शुक्र का जल तत्त्व, बुध का पृथिवी तत्त्व, शनि का वायु तत्व और बृहस्पति का आकाश तत्त्व है। शब्द गुण का अधिष्ठाता आकाश तत्त्व है। आकाश तत्त्व बृहस्पति से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा गया है कि यदि बृहस्पति मंगल, शनि से (मंगल से या शनि से या शनि, मंगल दोनों से) पूर्ण दृष्टि से देखा जाता हो, या मंगल, शनि के साथ हो तो कान के रोग अथवा बहरापन होता है। यहाँ तारतम्य से यह विचार कर लेना चाहिये कि तृतीय और एकादश घर जितने निर्वल होंगे और जितनी अधिक पाप दृष्टि इन दोनों पर पड़ेगी-या जितने अधिक पाप ग्रहों के साथ ये तथा बृहस्पति (शब्द गुण का अधिष्ठाता होने के कारण) होंगे उतना ही तीव्र (अधिक) कान का रोग होगा। मंगल पित्त प्रधान है इस लिए मंगल की युति या दृष्टि पित्त के कारण या फोड़ा फुंसी, रक्त स्नाव आदि का रोग कान में करेगा। शनि वायु प्रधान है इस कारण, शनि जब कान के रोग उत्पन्न करेगा तो वात के कारण। वात, पित्त, कफ यही तीन दोष आयुर्वेद के हिसाव से "त्रिदोष" हैं जिनके कुपित हो जाने से या असामञ्जस्य से शरीर में रोग होते हैं।

- (३) मंगल पंचम में होने से उदर रोग होता है। (कोई भी उग्र-ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु) पंचम में होने से पेट में पीड़ा करता है। पांचवां स्थान पेट का है।
- (४) शुक्र यदि सप्तम या अष्टम स्थान में हो तो वीर्य सम्बन्धी प्रमेहादि या मूत्ररोग करता है।
- (५) यदि षष्ठेश या अष्टमेश, सप्तम में या षष्ठेश अष्टम में हो तो गुदा रोग होता है। सप्तम स्थान गुद्ध जननेन्द्रिय प्रदेश, अष्टम गुदा का स्थान है। यहां पाप ग्रह बैठे हों या दुःस्थान (छठे आठवें) के स्वामी बैठे हों तो शरीर के उस भाग में रोग उत्पन्न करते है। ॥ १०॥
- (१) यदि छठे या आठवें घर में सूर्य हो तो ज्वर (बुखार) का भय (२) यदि छठे या आठवें घर में मंगल या केतु हों तो व्रण (घाव, चोट, ज्रुक्म) (३) छठे या आठवें घर में शुक्र हो तो जननेन्द्रिय प्रदेश में रोग (उदाहरण के लिये मूत्र रोग, वीर्य रोग, सुजाक, आतशक आदि) (४) यदि छठे या आठवे घर में बृहस्पित हो तो क्षय (यक्ष्मा, टी. बी. आदि) (५) यदि छठे या आठवें शन हो तो वात (वायु रोग) (६) यदि छठे या आठवें मंगल राहु हों या उस पर मंगल की दृष्टि हो तो पिटिका (अदीठ आदि फोड़ा या सामान्य फोड़ा) (७) यदि छठे या आठवें घर में चन्द्रमा और शनि एक साथ हों तो गुल्म (तिल्ली के कारण यथा तिल्ली बढ़ जाने के कारण—पेट में पसलियों के नीचे—दाहिनी ओर यक्रत (जिगर) और वांयीं ओर प्लीहा (तिल्ली, होती है) (८) यदि कृष्ण

पक्ष का क्षीण चन्द्र पाप ग्रह के साथ हो और जल राश्वि में छठे या आठवें हों तो अम्बुरोग (पेट या शरीर के अन्य भाग में पानी भर जाना, जलोदर) या क्षय (यहमाटी. बी० आदि) का रोग होता है।। ११।।

जातो गच्छिति येन केन मरणं वक्ष्येऽय तत्कारणं रन्ध्रस्थेस्तदवेक्षकेर्बलवता तस्योक्तरोगेर्मृ तिः। रन्ध्रक्षोंक्तरुजाथवा मृतपितप्राप्तर्क्षदोषेण वा रन्ध्रेशेन खरित्रभागपितना मृत्यं वदेन्निश्चितम्।।१२॥

ग्रहेगा युक्ते निघने तदुक्तरोगेर्मृ तिर्वाऽथ तदीक्षकस्य ग्रहैर्विमुक्ते निघनेऽथ तस्य राज्ञेः स्वभावोदितदोषजाता ॥१३॥

अग्न्युष्णज्वरित्तशस्त्रजिमनश्चन्द्रो विष्च्यम्बुरु-ग्यक्ष्मादि क्षितिजोऽसृजा च दहनक्षुद्राभिचारायुषैः । पाण्ड्वादि भ्रमजं बुधो गुरुरनायासेन मृत्युं कफात् स्त्रीसङ्गोत्थरुजं कविस्तु मरुता वा संनिपातैः शनि ॥१४॥

> कुष्ठेन वा कृत्रिमभक्षणाद्वा राहुर्विषाद्वाथ मसूरिकाद्येः । कुर्याच्छिली दुर्मरणं नराणां रिपोविरोधादपि कीटकाद्येः ॥१५॥

लग्नादष्ट्रमराशेः स्वभावदोषो द्भवं वदेन्मृत्युम् । निघनेशस्य नवांशस्थितराशिनिमित्तदोषजनितं वा ॥१६॥

<sup>\*</sup> होरासार के मत से 'अलिझषमकर कुलीरा जलात्मका' अध्याय १ क्लोक ८, । कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन जलराशि हैं।

पैत्त्यज्वरोद्यांर्जंठराग्निनाजे

वृषे त्रिदोषेर्दहनाच्च शस्त्रात् ।

युग्मे तु कालश्वसनोद्याशूलं
दन्मादवातारुचिभिः कुलीरे ॥१७॥

मृगज्वरस्फोटजशत्रुजं हरौ
स्त्रयां स्त्रियागुह्यक्जा प्रपातनात् ।
तुलाधरे घीज्वरसंनिपातजं
प्लोहालिपाण्डुग्रहरणीक्जालिनि ।।१८।।

वृक्षाम्बुकाष्ट्रायुधजं हयाङ्गः
मृगे तु शूलारुचिधीभ्रमाद्यः ।
कुम्भे तु कासज्वरयक्ष्मरोगं
जंले विपद्वा जलरोगतोऽन्त्ये ।।१९।।

पापर्क्षयुक्ते निधने सपापे शस्त्रानलब्याध्रभुजङ्गपीडा अन्योन्यदृष्ट्रौ व्यशुभौ सकेन्द्रौ कोपात्प्रभोः शस्त्रविषाग्निजैर्वा ॥२०॥

सौम्यांशके सौम्यगृहेऽथ सौम्य-सम्बन्धगे वा क्षयभे क्षयेशे । अक्लेशजातं मरणं नराणां व्यस्ते तदा क्रूरमृति वदन्ति ॥२१॥

मृत्यु का कारण

अब मृत्यु का कारण तथा किस प्रकार मृत्यु होती है यह वताते हैं।

- (क) (१) जो ग्रह अष्टम में होते हैं या अष्टम को देखते हैं— उनमें जो बलवान् होता है— उस ग्रह के रोग से जातक की मृत्यु होती है। आठवाँ आयु का स्थान है। ऊपर बता चुके हैं कि कीन-सा ग्रह किस रोग का कारक है।
- (२) यदि आठवें भाव में ग्रह हो या ग्रह देखते हों तब तो किस प्रकार के रोग से मृत्यु होगी यह ऊपर बताया परन्तु आठवें घर में कोई ग्रह न हो और न कोई ग्रह आठवें घर को देखता हो—ऐसी स्थिति में किस रोग से मृत्यु होगी। यह बताते हैं कि आठवें घर के जो रोग बताये गये हैं—उनसे या आठवें घर का मालिक जिस राशि या भाव में बैठा हो उसके दोष से—उदाहरण के लिये आठवें घर का मालिक पाँचवें घर में हो तो उदर (पेट के) रोग से, चौथे घर में बैठा हो तो हृदय रोग से—यदि अष्ट-मेश सूर्य या मंगल हो तो पित्तज रोग से, शिन हो तो बात रोग से, इत्यादि। जन्म लग्न (द्रेष्काण) से जो २२वाँ द्रेष्काण होता है उसका स्वामी भी मृत्यु कारक होता है। ऊपर जो योग अष्टम भाव सम्बन्धी बताये गये हैं वह लागू न हों तो जन्म द्रेष्काण से जो २२वाँ द्रेष्काण हो—उस २२वों द्रेष्काण का जो स्वामी हो—उस स्वामी के जो रोग हों—उनमें से किसी रोग के कारण मृत्यु होतीं है॥१२॥
  - (ख) जो ग्रह आठवें घर में हों या आठवें घर को देखते हैं उन ग्रहों में जो बलवान् हो उसके रोग/दोष से मृत्यु होती है। यदि कोई ऐसा ग्रह न हो तो अष्टम भाव में जो राशि हो उसके जो रोग हैं उनके कारण मृत्यु होती है। १३वाँ क्लोक एक प्रकार से १२वें क्लोक की ही ब्याख्या है। ॥ १३ ॥
    - (१) सूर्य-अग्नि, उष्णज्वर, पित्त या शस्त्र से मृत्यु करता है।
  - (२) चन्द्रमा—विषूचिका (हैजा), जलोदर, Oedema (इस रोग में हाथ, पर या अन्य स्थान में पानी इकट्ठा हो जाता है) जल की

बीमारियां (प्स्यूरेसी या अन्य बीमारी जिसमें जल कहीं इकट्ठा हो जावे, यक्ष्मा टी. बी. आदि रोगों से आयु समाप्त करता है।

- (३) मंगल—जलने से (अग्नि प्रकोप, विजली आदि भी इसी के अन्तर्गत आ जाती है), रक्त विकार या रक्त बहने से. क्षुद्र अभिचार (जादू, टोना, मारण आदि के अनुष्ठानों आदि) के कारण, मृत्यु करता है।
- (४) बुघ-पाण्डु (पीलिया) या रक्त की कमी, म्प्रान्ति (स्नायु सम्बन्धी विकार) आदि रोगों से जातक के प्राण हरण करता है। रक्त का कम बनना जिससे 'पाण्डु' आदि रोग होते हैं—यकृत की ख़राबी से होते हैं।
- (५) बृहस्पति—कफ का अधिष्ठाता है और कफ से मृत्यु करता है। इसमें विशेष कष्ट नहीं होता।
- (६) शुक जब प्राणहरण करता है तो इसमें हेतु यह होता है कि अतिस्त्री प्रसंग के कारण वीर्य की कमी से शरीर निस्तेज हो जाने से बीमारी का शिकार हो जाता है। मूत्र रोग, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग भी शुक्र के अन्तर्गत आ जाते हैं।
- (७) शनि—सन्निपात. वातजरोग (लक्ष्वा आदि के द्वारा) आदि से मृत्यु करता है। ।। १४ ।।
- (८) राहु—कुष्ठ (कोढ़ से) या food-poisoning विष या जम्सं (रोग कीटाणु) युक्त वस्तु खाने से, सर्प आदि विषेले जन्तुओं के काटने से, जिस रोग में शरीर पर ददोड़े, फुंसिया आदि हो जावें, उससे मृत्यु करता है।
- (९) केतु—जब मृत्यु करता है तो दुर्मरण होता है। दुर्मरण का अर्थ है अपमृत्यु (जैसा आकस्मिक मोटर, रेल आदि से, मकान के गिरने से, कुचल जाने से, कोई कत्ल करदे, यह सब दुर्मरण के उदाहरण हैं)। शत्रुओं के विरोध से, कीड़ों से या शरीर में किसी कीड़े या जन्तु के

काटने से Septic हो जावे या मोजन जादि के जरिये विवास्त कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जावें। ॥ १५॥

- (ग) (१) जन्म लग्न से आठवें घर से जो दोष या रोग सूचित हों उनसे (इसमें आठवें घर का मालिक, आठवें घर को जो देखते हैं वे सभी आ गये)।
- (२) या आठवें घर का मालिक जिस नवांश में बैठा हो उस नवांश राशि के रोग या दोष से मृत्यु होती है।
- (घ) ऊपर कई वार राशियों के रोग/दोष का हवाला दिया गया है। ग्रहों के रोग/दोष तो वताये हैं। किस-किस राशि के कौन कौन से रोग स्वाभाविक है, अब यह बताते हैं:—
- (१) मेष राशि—पित्त के कारण ज्वर, उष्णता (गर्मी के कारण जिल्लान रोग लू लगना आदि, जठराग्नि, (पेट में भोजन पचाने वाली जो अग्नि है) के रोग।
- (२) वृष-- त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) के उत्पात से, शस्त्र से, अग्नि से जलने के कारण।
- (३) मिथुन—श्वास की बीमारी, दमा, उष्णशूल (पित्त के कारण जो तीव ददं होते) हैं।
- (४) कर्कट--पागलपन, उन्माद, वात के कारण रोग, अरुचि (भोजन में अरुचि आदि लक्षण वाले रोग--anorexia)
- (५) सिंह—जंगली पशुओं के कारण मृत्यु, ज्वर, स्फोट, (फोड़ा) शत्रुओं के कारण।
- (६) कन्या—स्त्रियों के कारण, गुप्तरोग (मूत्रेन्द्रिय या जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग), ऊपर से गिरने से।
  - (७) तुला—घीज्वर (brain fever) सन्निपात।
  - (८) वृश्चिक-प्लीहा (तिल्ली) संग्रहणी, पाण्डु रोग ।

- (९) घनु—पेड़ के कारण (कोई पेड़ गिर जाने से या किसी पेड़ को काटते समय), जल, लकड़ी के कारण (लकड़ी चीरते समय, या लकड़ी कीं चोट से), शस्त्र से ।
- (१०) मकर—शूल (पेट का दर्द-एपिण्डीसाइटिज आदि, पेट में फोड़ा आदि, colic pain) अहिच-मन्दाग्नि या बुद्धिम्प्रम (नर्वस-स्नायु मण्डल की अव्यवस्था या रोग के कारण संयत विचार करने की शक्ति जब नष्ट हो जाती है) आदि से।
  - (११) कुंभ--खाँसी, ज्वर, क्षय।
  - (१२) मीन—मानी से, पानी में डूबने से, जल रोगों से ।
- (ङ) यदि आठवें घर का मालिक पापग्रह हो और आठवें घर में पापग्रह बैठे भी हों (या एक भी पापग्रह अष्टम में हो) तो शस्त्र, अग्नि, व्याघ्न, सर्प आदि की पीड़ा होती है। यदि केन्द्र में बैठे हुए दो पाप ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो सरकार की नाराजगी से, शस्त्र, विष, अग्नि आदि के कारण मृत्यु होती है।।। २०।।
- (च) यदि (१) बारहवें घर का मालिक सौम्य ग्रह की राशि या सौम्य ग्रह के नवांश में हो या सौम्य ग्रह के साथ बैठा हो अथवा (२) बारहवें घर में सौम्य ग्रह बैठा हो और बारहवें घर का मालिक भी सौम्य ग्रह हो तो मरते समय विशेष क्लेश या पीड़ा नहीं होती। यदि इससे उल्टा हो अर्थात् (१) बारहवें घर का मालिक कूर ग्रह की राशि या कूर ग्रह के नवांश में बैठा हो या कूर ग्रह के साथ हो अथवा (२) बारहवें घर में कूर ग्रह बैठा हो, बारहवें घर को कूर देखते हों तो कष्ट, पीड़ा क्लेश के साथ मृत्यु होती है। ॥ २१॥

जन्म के पहिले, मृत्यु के बाद की स्थिति।

स्वोच्चे स्वीमत्रे सित सौम्यवर्गे व्ययाधिपे चोर्ध्वर्गीत ससौम्ये विपर्ययेऽधोगितमेव केचित्- अर्ध्वास्यशीर्षोदयराशिभेदात् ॥२२॥

केलासं रिवशीतगू भृगुसुतः स्वगं महीजो महीं वैकुण्ठं शशिजो यमो यमपुरं सद्बह्मलोकं गुरुः । द्वीपान् भोगिवरः शिखी तु निरयं सम्प्रापयेत्प्राणिनः सम्बन्धाव्ययनायकस्य कथयेत्तत्रान्त्यराश्यंशतः ॥२३॥

> धर्मेश्वरेगांव हि पूर्वजन्म वृत्तं भविष्यज्जननं सुतेशात् । तदीशजाति तदिधिष्ठितक्षं दिशं हि तत्रं व तदीशदेशम् ॥२४॥

स्वोच्चे तदीशे सित देवभूमि द्वीपान्तरं नीचरिपुस्थलस्थे । स्वर्को सुहुद्भे समभे स्थिते वा सम्प्राप्नुयाद्भारतवर्षमेव ॥२५॥

आर्यावर्तं गोष्पतेः पुण्यनद्यः काव्येन्द्वोश्च ज्ञस्य पुण्यस्यलानि । पङ्गोनिन्द्या म्लेच्छभूस्तीक्ष्णभानोः शैलारण्यं कीकटं भूमिजस्य ॥२६॥ स्थिरे स्थिरांशाधिगतः सपापः
पृष्ठोदयेऽघोमुखभे च संस्थः ।
तदीश्वरो वृक्षलतादिजन्म
स्यादन्यथा जीवयुतः शरीरी ॥२७॥

लग्नेशितुः स्वोच्चमुहृत्स्यगेहान् तदीश्वरो याति मनुष्यजन्म । समे मृगाः स्युविहगाः परस्मिन् द्रोक्कागुरूपैरपि चिन्तनीयम् ॥२८॥

तावेकराशौ जननं स्वदेशे
तौ तुल्यवीयौं यदि तुल्यजातौ ।
वर्णो गुणस्तस्य खगस्य तुल्यः
संज्ञोदितेरेव वदेत्समस्तम् ॥२६॥

- (क) (१) यदि वारहवें घर का मालिक अपनी उच्च राशि, मित्र की राशि में बैठा हो और सौम्य वर्ग (होरा, द्रेडकाण, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश आदि) में हो या सौम्य ग्रह के साथ बैठा हो तो उसकी (मरण से बाद) ऊर्घ्वंगित (ऊपर की ओर गित अर्थात् स्वगं की ओर) होती है। किन्तु यदि वारहवें घर का मालिक अपनी नीच राशि, शत्रु की राशि या क्रूर वर्गों में बैठा हो और क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो तो अधोगित (नीचे की ओर अर्थात् नरक की ओर गित) होती है।
- (२) कुछ का विचार है कि वारहवें घर में ऊर्घ्वास्य राशि हो बारहवें घर का मालिक ऊर्घ्वास्य राशि में हो तो ऊर्घ्वगति अन्यया अघोगति होती है।
  - (३) कुछ अन्य का मत है कि शीर्षोदय राशि ऊर्घ्वंगति कारक

हैं, पृष्ठोदय राशि अघोगित कारक है। शोषोदंय राशियाँ मियुन, कन्या, तुला वृश्चिक और, कुंभ हैं। पृष्ठोदय मेष, वृष, कर्क, घनु और मकर हैं। मीन उभयोदय है।

- (ख) (१) मरण के बाद की अवस्था का विचार (i) बारहवें घर में जो ग्रह हो या ग्रह हों उनसे (ii) बारहवां घर जिस नवांश में हो उस नवांश में जो ग्रह हो उससे या जो ग्रह हों उनसे (iii) बारहवें घर का स्वामी जिस ग्रह या जिन ग्रहों से सम्बन्ध करता उनसे, करना चाहिये।
- (२) यदि सूर्य या चन्द्र उपर्युक्त ग्रह हों तो जातक मरण के बाद कैलास (शिव लोक) को जाता है; मंगल हो तो पुनः पृथ्वीपर शीघ्र जन्म ले लेता है। बुध हो तो बैकुंठ को जायगा; बृहस्पित ब्रह्म लोक को ले जावेगा; शुक्र स्वर्ग को; शिन यमपुरी को, राहु हो तो दूसरे द्वीपों को केतु हो तो नरक गामी होगा ॥२३॥

आगे के जन्म का विचार वारहवें घर से बताया गया है। अब पूर्व जन्म का विचार किस भाव से करना चाहिये यह बताते हैं। पूर्व जन्म का विचार नवें घर से करे। इसी प्रकार, मृत्यु के बाद क्या अवस्या होती है—यह तो ऊपर बता चुके हैं किन्तु जिस जिस लोक में मरने के बाद जीव जाता है—उस उस लोक में कुछ समय के बाद "क्षीणे पुण्ये मत्यं लोक विश्वन्ति" गीता के इस कथन के अनुसार रह कर पुन: पृथ्वी पर जन्म कहाँ होगा—कैसो अवस्या में होगा इत्यादि का विचार पाँचवें घर से करना चाहिये।

(४) जाति, देश बादि का विचार किस दिशा में पूर्व जन्म या किस दिशा में भविष्य जन्म होगा—इन सब वातों का विचार नवम से, नवमाधीश, से नवम में बैठे हुए ग्रह या ग्रहों से (पूर्व जन्म के विषय में)। तथा पंचम से. पंचमाधीश से, पंचम में बैठे हुए ग्रह या ग्रहों से (पुनर्जन्म के विषय में) करना चाहिये। २४।।

यदि ग्रह उच्च राशि का हो तो देव भूमि (स्वर्ग), नीच राशि या शत्रु राशि का हो तो द्वीपान्तर, यदि ग्रह अपनी राशि या मित्र राशि का हो तो भारत वर्ष में ही समझना चाहिये। २५॥

- (घ) अब भारत वर्ष में किस प्रदेश का किस ग्रह से विशेष सम्बन्ध है यह बताते हैं
- (i) सूर्य— पर्वत और जंगल (ii) चन्द्रमा—पुण्य नदी (जिनमें स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है—यथा गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि (iii) मंगल —कीकट देश, दरिद्र तथा कुत्सित देश—आजंकल जिस प्रदेश को बिहार कहते हैं—उसका एक भाग भी "कीकट" देश माना जाता है (iv) बुध—पुण्य स्थल, जिन्हें तीर्थ कहते हैं, यथा श्री रामश्वरम्, श्री रंगम्, द्वारका, अयोध्या, आदि (v) बृहस्पित आर्यावर्त—हिमालय और विन्ध्य जिसकी उत्तर और दक्षिण की सीमा हैं तथा पूर्व और पश्चिम की सीमा समुद्र तक है (vi) शुक्र जो स्थान चन्द्रमा के बताये गये हैं, वही (vii) शनि—निन्दनीय स्थान, मलेच्छ भूमि ॥२६॥
- (ङ) ऊपर क्लोक २४ में पूर्व जन्म के विषय में बतापा है। अब पुनः उसी प्रसंग में कहते हैं कि यदि जिन ग्रहों का जिक ऊपर क्लोक २४ में किया गया है—वे स्थिर राशि या स्थिर नवांश में हों और साय ही साथ पृष्ठोदय राशि में भी हों और अवो मुख राशि में भी हों तो जन्म वृक्ष (पेड़) लता (बेल) आदि में हुआ था (नवम भाव के विचार से) या वृक्ष, लता आदि रूप में होगा(पांचवे भाव के) विचार से)। यदि स्थिर नवांश. पृष्ठोदय आदि में न हो तो मनुष्य योनि (मनुष्य शरीर) समझना चाहिये। अर्थात् ऊर्घ्वास्य राशि हो, शीर्षोदय राशि हो, चर राशि, चरनवांश का सम्बध हो तो (नवम का ऐसा हो तो पूर्व जन्म में) मनुष्य ही था पंचम का ऐसा सम्बन्ध हो तो भविष्य जन्म या पुनर्जन्म में मनुष्य ही होगा। मनुष्य का अर्थ मनुष्य योनि

समझना चाहिये—स्त्री या पुरुष दोनोंके लिये मनुष्य का प्रयोग किया जाता है। हमारा यह मत है कि पुरुष प्रत्येक जन्म में पुरुष ही होता है—स्त्री प्रत्येक जन्म में स्त्री ही होती है। पुरुष प्राण और योषा प्राण (स्त्री प्राण) की यह विशेषता है।।२७॥

- (च) (१) यदि नवमेश- उस राशि में हो जिसमें लग्नेश उच्च का होगा या जो लग्नेश की स्व राशि है तो पूर्व जन्म में जातक मनुष्य देह धारी था
- (२) यदि पचमेश उस राशि में हो जो लग्नेश की उच्च राशि है अथवा लग्नेश की स्व राशि है तो जातक पुनर्जन्म के बाद मनुष्य ही होगा।
- (३) यदि नवमेश ऐसी राशि में हैं जो की लग्नेश की सम राशि है (अर्थात् न मित्र, न शत्रु) तो पूर्व जन्म में पशुया।
- (४) यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो लग्नेश की सम राशि है तो पुनर्जन्म के बाद पशु होगा।
- (५) यदि नवमेश ऐसी राशि में हैं जो लग्नेश की नीच राशि या शत्रु राशि है तो पूर्व जन्म में जातक पक्षी था।
- (६) यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो लग्नेश की नीच राशि या शत्रु राशि है तो पुनर्जन्म 'पक्षी' योनि में होगा।
- (छ) ऊपर जो २८वें श्लोक में नवमेश या पंचमेश के विचार से फल बताये गये हैं यह नवमेश पंचमेश किस द्रेष्काण में हैं—उस द्रेष्काण का क्या रुप है—इसके अनुसार भी विचार करना चाहिये। ।।२८।
- (१) यदि नवम और पंचम भावों के मालिक एक ही राशि में हो तो उस ही देश में जन्म (पूर्व) था और होगा (पुन-र्जन्म)।

(२) यदि यह दोनों (नवम और पंचम के मालिक) समान बली हों तो पूर्वजन्म और पुन जन्म एक ही जाति में था और होगा

(३) पूर्व जन्म का हाल नवमेश के वर्ण, गुण आदि जो विविध ग्रहों के प्रथम अध्याय में बताये गये हैं उनके अनुसार बताना चाहिये, तथा पुनर्जन्म का विवरण पंचमेश के वर्ण, गुण आदि के अनुसार कहना चाहिये । ग्रहों के स्वरुप, जाति, प्रकृति, स्वभाव आदि पहिले संज्ञाध्याय में बता चुके हैं। ।।२७।।

२१ इलोक से २९ इलोक तक पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का हाल जानने के सिद्धान्त दिये गये है। व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयोग्तिता कुछ नही है। शास्त्रीय दृष्टि से यह दिलचस्प प्रकरण है। कमं विपाक नामक एक ग्रंथ में पूर्व जन्म का विशेष विवरण जानने के लिये विस्तार पूर्वक फला देश दिया गया है। परन्तु यह कहा नहीं जा सकता कि कहाँ तक वह ठीक है क्यों कि इसका निश्चय करने का कोई साधन नहीं कि कहाँ तक यह फल ठीक बैठते हैं।।२९॥

#### पन्द्रहर्वा अध्याय

### भाविचन्ता

भावाः सर्वे शुभपतियुता वीक्षिता वा शुभेशैस्तत्तद्भावाः सकलफलदाः पापदृग्योगहीनाः ।
पापाः सर्वे भवनपतयश्चेदिहाहुस्तथैव
खेटैः सर्वेः शुभफलिमदं नीचमूढारिहीनैः ॥१॥

तत्तद्भावात् त्रिकोगो स्वसुखमदनभे चास्पदे सौम्ययुक्ते । पापानां दृष्टिहीने भवनपसिहते पापखेटेरयुक्ते । भावानां पुष्टिमाहुः सकलशुभकरोमन्यथा चेत्प्रणाशं मिश्रं मिश्रेग्रंहेन्द्रैः सकलमपि तथा मूर्तिभावादिकानाम् ॥

नाशस्थानगतो' दिवाकरकरैर्जु'त्तस्तु यद्भावपो' नीचारातिगृहं' गतो' यदि भवेत्सौम्येरयुक्तेक्षितः'। तद्भावस्य विनाशनं वितनुते ताहीग्वघोऽन्योऽस्ति चेत् तद्भावोऽपि फलप्रदो न हि शुभश्चेन्नाशमुग्रग्रहः ॥३॥

> लग्नादिभावाद्रिपुरन्ध्ररिः फे पापग्रहास्तद्भवनादिनाशम् । सौम्यास्तु नात्यन्तफलप्रदाः स्युर्भावादिकानां फलमेवमाहुः ॥४॥

यद्भावनाथो रिपुरन्घ्ररिःफे दुःस्थानपो यद्भवनस्थितो वा ।

## तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः शुभेक्षितस्तद्भवनस्य सौख्यम् ॥५॥

भावाधीशे च भाबे सित बलरिहते च ग्रहे कारकाख्ये पापान्तःस्थे च पापरिरिभिरिप समेतेक्षिते नान्यखेटैः। पापस्तद्बन्धुमृत्युव्ययभवनगतस्तित्त्रकोग्गस्थितवी वाच्या तद्भावहानिः स्फुटिमह भवति द्वित्रिसंवादभावात्॥

तत्तद्भावपराभवेश्वरखरद्रेष्कारणपा दुर्बला भावार्यष्ट्रमकामगा निजदशायां भावनाशप्रदाः । पापा भावगृहात् त्रिशत्रुभवगाः केन्द्रत्रिकोर्णे शुभाः वीर्याढ्याः खलु भावनाथसुहृदो भावस्य सिद्धिप्रदाः ॥७॥

(i) भाव का शुभाशुभ विचार इस पन्द्रहवें अध्याय में बताया गया है। किसी भाव का विचार करना हो तो सर्वप्रथम निम्निलिखित सिद्धांत लागू करने चाहिए। जिन भावों में शुभग्रह बैठे होते हैं, जो भाव शुभग्रह से दृष्ट होते हैं वह उत्तम फल देते हैं। जो भाव अपने स्वामी के सिहत होता है वह शुभ फल देता है। यदि कोई भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो तो भी शुभ फल देगा। यहाँ पूर्ण दृष्टि का पूर्ण फल, तीन चौथाई दृष्टि का तीन चौथाई फल, आधी दृष्टि का आधा फल और चौथाई दृष्टि का चौथाई फल समझना चाहिए। एक टीकाकार ने यह भी अर्थ किया है कि शुभ भवनों के स्वामी भी किसी भाव को देखें तो उस भाव की समृद्धि करेंगे किन्तु हमारे विचार से यहां "शुभ" शब्द का अर्थ नैसर्गिक शुभता है—भावाधिप होने के कारण शुभता नहीं। उदाहरण के लिए नवमेश, दशमेश, शिन भावाधिप होने के कारण शुभ हुआ, किन्तु नैसर्गिक कूर है। तुला लग्न वाले को नैसर्गिक रूप से

बृहस्पति शुभ हुआ, यद्यपि तृतीय और छठे का मालिक होने के कारण उसे शुभ नहीं कहेंगे। हमारे विचार से ग्रन्थकार का मत नैस्र्गिक शुभ और पाप का भेद बताना है। यदि पापग्रह किसी भवन का स्वामी है और उस भवन में वैठा है तो उस भाव को बनायेगा, विगाड़ेगा नहीं। इसी प्रकार पापग्रह यदि अपने भाव को (जिस राशि का वह स्वामी है) पूर्ण दृष्टि से देखे तो उस भाव की वृद्धि ही करेगा। किन्तु ऊपर की पंक्तियों में जो शुभ फल उत्पन्न करने का सिद्धान्त बताया गया है, वह तभी ठीक वैठता है, जब ग्रह नीच, अस्त या शत्रुक्षेत्री न हो। यदि इन तीनों दोषों में से एक, दो, या तीनों दोषों से युक्त हो तो शुभता प्रदान करने की शक्ति कम हो जाती है या नहीं रहती है। ॥१॥

(ii) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव को थोड़ी देर के लिए लग्न मान लीजिए और फिर विचार कीजिए कि उस विचारणीय भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ पंचम, सप्तम, नवम और दशम में उस विचारणीय भाव का स्वामी और शुभग्रह हैं या नहीं। यदि इन स्थानों में शुभग्रह हैं तो उस भाव की समृद्धि होगी। यह भी देखना चाहिए कि विचारणीय भाव से १, २, ४, ५, ७, ९, १० पर पापग्रहों की दृष्टि तो नहीं हैं या पापग्रह बैठे तो नहीं हैं। यदि इन निर्दिष्ट स्थानों में केवल शुभग्रह बैठे होंगे और विचारणीय भाव का स्वामी बैठा होगा तो पूर्ण शुभ फल; यदि इन स्थानों में पापग्रह बैठे होंगे तो पूर्ण अशुभ फल । यदि कुछ शुभग्रह, कुछ पापग्रह मिले जुले बैठे होंगे तो मिला जुला फल होगा—कुछ अच्छा, कुछ खराव। प्रत्येक भाव का विचार करने के लिए उससे भिन्न स्थानों पर शुभ या पाप कैसे ग्रह बैठे हैं इसका विचार कर अन्तिम परिणाम पर पहुँचना चाहिए। ॥२॥

(iii) यदि किसी भाव का स्वामी (१) अष्टम स्थान में गया हो

था (२) सूर्यं की किरणों से अस्त हो या (३) नीच राशि में हो या (४) शत्रु क्षेत्र में गया हो और शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट न हो तो उस भाव का नाश होता है अर्थात् उस भाव सम्बन्धी सुख की प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत दुःख की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों के मत से विचारणीय भाव से अष्टम में जाने से ही नहीं, लग्न से अष्टम में जाने से भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव को बिगाड़ेगा। यदि कोई शुभग्रह भी नीचक्षेत्री या शत्रुक्षेत्री या अस्तंगत होकर किसी भाव में बैठ जाय और वहाँ पर शुभग्रह से युक्त या वीक्षित न हो तो जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव को विगाड़ेगा। यदि कूर ग्रह



नीच, अस्तंगत या शत्रुक्षेत्री होकर किसी भाव में बैठा हो और शुभग्रह से युत या वीक्षित न हो तो जहाँ बैठा है उसे और भी विगाड़ेगा । उदाहरण के लिए साथ की कुंडली में मंगल नीच राशि का होकर पंचम में है। यदि यह बृहस्पति से दृष्ट नहीं होता तो और भी अधिक पंचम भाव

को विगाड़ता । बृहस्पित से दृष्ट है, इस कारण मंगल की क्रूरता कुछ कम हो गई है, फिर भी नीचस्थ मंगल ने इस जातक के दो ज्येष्ठ पुत्रों का नाश किया और इसके स्वयं के पेट में जलोदर का महारोग किया। ॥३॥

(iv) जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, आठवें, बारहवें यदि पापग्रह हों तो उस भाव का नाश करते हैं। उदाहरण के लिए आपको सप्तम भाव का विचार करना है तो सप्तम से छठा बारहवाँ, सप्तम से आठवाँ द्वितीय तथा सप्तम से बारहवाँ छठा, इन तीनों भावों में यदि पापग्रह हों तो सप्तम भाव की हानि करेंगे। जिस भाव से विचार करना हो उस विचारणीय भाव से छठे, बाठवें, बारहवें यदि शुभग्रह हों तो उस विचारणीय भाव को विशेष पुष्ट करने में समयं नहीं होते। मान लीजिए सप्तम

भाव का विचार करना है और उस भाव से छठे, आठवें या बारहवें किसी भाव में वृहस्पति है तो वह सप्तम भाव को बलवान बनाने में उतना समर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन स्थानों में बैठकर वह सप्तम को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकेगा। यद्यपि लग्न से बारहवें घर



में बैठकर सातवें भाव को तीन चरण दृष्टि से बृहस्पति देखता है, किन्तु सप्तम से छठे स्थान (शत्रुस्थान) में स्थित होने के कारण वह सातवें भाव के दृष्टिकोण से अच्छे स्थान में नहीं है। ॥४॥

(v) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव का स्वामी यदि लग्न से छठे, आठवें, वारहवें स्थान में बैठा हो तो उस भाव को बिगाइता है। यह साघारण नियम है। उदाहरण के लिए यदि लग्नेश अष्टम में हो तो शरीर-पक्ष निर्वल या रोगप्रस्त रहेगा। यदि सप्तम का स्वामी अष्टम में हो तो स्त्रीसुख में कमी करेगा। किन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जिसके लिए देखिये अध्याय ६, श्लोक ५७। जिस भाव का विचार कर रहे हों उस भाव में यदि त्रिक का स्वामी बैठा हो तो भी जिस भाव में बैठा है उस भाव को विगाइता है। उदाहरण के लिए यदि अष्टमेश दशम में बैठा हो तो दशम स्थान को विगाइगा। यहाँ भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए

<sup>\*</sup> त्रिक लग्न से छठे, बाठवें, बारहवें भाव को कहते हैं।

कि यदि त्रिक का स्वामी होने के साथ-साथ वह ग्रह लग्न का भी स्वामी हो तो दोष पैदा नहीं करता।

ऊपर दो स्थितियाँ वताईं। विचारणीय भाव का स्वामी दुःस्थान
में बैठे वह भी खराब और दुःस्थान का स्वामी विचारणीय भाव में
बैठे वह भी खराब, किन्तु इन दोनों नियमों का एक अपवाद है कि
जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो
तो उस भाव सम्बन्धी सुख प्राप्त होता है। ॥ ५॥

- (vi) किसी भाव सम्बन्धी सुख प्राप्ति का अभाव या उस भाव सम्बन्धी दुःख प्राप्ति किन परिस्थितियों में होती है ? यह नीचे बताते हैं:—
- (१) यदि भाव, भावेश और भावकारक निर्वल हों (२) यदि भाव, भावेश, और भावकारक पापग्रहों के मध्य में हों या पापग्रह किंवा शत्रुग्रहों से युत या वीक्षित हों और शुभ ग्रहों से युत वीक्षित न हों (३) विचारणीय भाव से ४, ५,८,९ तथा १२वें स्थानों में पापग्रह हों।

ऊपर यह बताया गया है कि भाव, भावेश और भावकारक इन तीनों का विचार करके किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। अगर ऊपर दिये हुए दो-तीन अनिष्ट योग हों तो निश्चय ही भाव-हानि होती है। उदाहरण के लिए, स्त्री पक्ष का विचार करना है, सप्तम भाव भी बलहीन हो, सप्तम भाव का स्वामी भी पापग्रहों के बीच में हो और सप्तम भाव के कारक शुक्त से चौथे, आठवें पापग्रह हों तो निश्चय ही जातक की प्रथम स्त्री की मृत्यु होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कई लक्षण मिलने पर पूरा योग घटित होगा। \*।।६।।

<sup>\*</sup> नीचे बारहों भावों के स्थिर कारक दिये जाते हैं।
(१) सूर्य, (२) बृहस्पति, (३) मंगल, (४) चन्द्र और बुघ,
(५) बृहस्पति, (६) शनि और मंगल, (७) शुऋ, (८) शनि,

(vii) जिस भाव का विचार करना हो उसका नाश कौन-कौन से ग्रह करते हैं और उस भाव को पुष्ट कौन-कौन से करते हैं— यह बताते हैं।

भाव को नाश करने वाले निम्नलिखित हैं :---

(१) विचारणीय भाव से अष्टम भाव का स्वामी। (२) विचारणीय भाव से २२वें द्रेष्काण का स्वामी। (३) विचारणीय भाव से छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामी—यदि ये दुवंल हों।

यह सब ग्रह अपनी-अपनी दशा में अन्तर्दशा में विचारणीय भाव सम्बन्धी हानि करेंगे।

अव यह बताते हैं कि किसी भाव की पुष्टि किस-किस ग्रह की दशा में होगी।

- (१) विचारणीय भाव से यदि तीसरे, छठे, ग्यारहवें, पापग्रह बैठे हों तो वह अपनी-अपनी दशा में विचारणीय भाव-सम्बन्धी सुख उत्पन्न करेंगे।
- (२) विचारणीय भाव से प्रथम, चतुर्यं, पंचम, सप्तम, नवम और दशम स्थान में यदि शुभग्रह बैठे हों तो वह विचारणीय भाव सम्बन्धी वृद्धि करेंगे।
- (३) जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के स्वामी के जो शत्रु हैं—वे अपनी दशा—अन्तर्दशा में विचारणीय भाव को विगाड़ेंगे और जो मित्र हैं—वे यदि बलवान् हों तो विचारणीय भाव को पुष्टि प्रदान करेंगे। इस अन्तिम सिद्धान्त का एक उदाहरण दिया जाता है।

<sup>(</sup>९) सूर्यं, बृहस्पति, (१०) सूर्यं, बुघ, बृहस्पति, शनि, (११) बृहस्पति, (१२) शनि। प्रथम भाव का कारक सूर्यं। घनभाव का कारक बृहस्पति इत्यादि।

उदाहरण केलिए साथ की कुंडली में लग्न भाव का विचार करना है तो शनि सूर्य का शतृ है—इस कारण शनि की दशा-अन्तर्दशा में शरीर-कष्ट होगा। और बृहस्पति सूर्य का मित्र है इस कारण बृहस्पति की दशा अन्तर्दशा में शरीर का सुख होगा।



राक्तोर्जन्मविलग्नयोर्घृ तिपतिमृ त्युस्थतद्वीक्षकौ मन्दः क्रूरहगारापो गुलिकपस्तेर्यु क्तराव्यंशपा । राहुक्वेष सुदुर्बलः स जनने भावानभीष्ट्रस्थितः पापालोकितसंयुतो निजदशायां भावनाशावहाः ॥६॥

निम्नलिखित ग्रह अपनी दशा, अन्तंदशा में भाव का नाश करते हैं। (१) जन्मलग्न से तीसरे भाव का स्वामी (२) जन्म राशि से तृतीय भवन का स्वामी (३) जो ग्रह अष्टम में बैठा हो (४) जो ग्रह अष्टम को देखता है (५) शनि (६) २२वें द्रेष्काण का स्वामी (७) जिस घर में मान्दि हो उसका स्वामी (८) ऊपर जो सात ग्रह बताये गये हैं वह जिन राशि और अंशों में हों उनके स्वामी (९) दुवंल राहु यदि वह लग्न से ८वें या १२वें घर में बैठा हो या पाप-ग्रह से युत या दृष्ट हो। इस श्लोक में यह नहीं बताया गया कि किस भाव का नाश करता है। किन्तु पिछले श्लोकों में यह बताया जा चुका है कि पाप-ग्रह जहां बैठते हैं जिसको देखते हैं जिसके बगल में बैठते हैं उन भावों को नष्ट करते हैं। यही सिद्धांत इस श्लोक में भी लगाने चाहियें।

भावस्योवयपाश्चितस्य कुशलं यद्भावपेनोवय-स्वामी तिष्ठति संयुतोऽपि कलयेत्तवृभावजातं फलम् । दुःस्थाने विपरीतमेतदुवितं भावेश्वरे दुवंले दोषोऽतीव भवेद्रवलेन सिंहते दोषाल्पता जल्पिता ॥६॥

जिस भाव में लग्नेश बैठा हो उसकी समृद्धि होती है। लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो उस भाव के स्वामी के फल को बढ़ाता है। ऊपर यह बताया गया है कि लग्नेश जिस स्थान में बैठता है उस स्थान के फल को बढ़ाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उस स्थान का शुभफल बढ़ावेगा। यदि किसी भाव का स्वामी दुःस्थान में हो तो इसका उलटा फल होता है। यदि दुःस्थान में पड़ा हुआ यह निर्बल हो तो बहुत अनिष्ट फल करेगा। किन्तु यदि बलवान् हो तो उतना खराब नहीं जावेगा।। ९।।

यद्भावेष्यशुभोऽपि वोदयपितस्तद्भाववृद्धि विशे-द्दुःस्थानाधिपितिः स चेद्यदि तनोः प्राबल्यमन्यस्य न । अत्रोदाहरणं कुजे सुतगते सिंहे ऋषे वा स्थिते पुत्राप्ति शुभवीक्षिते ऋटिति तत्प्राप्ति वदन्त्युत्तमाः ॥१०॥

इस रलोक में यह बताया गया है कि लग्नेश स्वयं चाहे शुभ-ग्रह हो चाहे पाप-ग्रह हो वह जहाँ बैठ जाता है उस स्थान की वृद्धि ही करता है। ज्योतिष शास्त्र का यह माना हुआ नियम है कि ६, ८, १२, यह दु:स्थान हैं। अब शंका यह होती है कि लग्न का स्वामी होना तो शुभ होता है किन्तु यदि कोई ग्रह लग्न के साय साथ छठेवा आठवें घर का भी स्वामी हो तो वह कैसा फल करेगा। इस शंका का समाधात करते हुए कहते हैं कि लग्न का स्वामी होने के कारण जो शुभता है वही मुख्य रहेगी। अर्थात् मान लीजिये वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न और छठे घर का मालिक हुआ या मेष लग्न हो तो मंगल लग्न और आठवें घर का मालिक हुआ। अब यदि यंगल पंचम में बैठा हो तो वह षष्ठेश अथवा अष्टमेश होने के कारण सन्तान कष्ट करेगा या लग्नेश पंचम में बैठा है इस कारण सन्तान सम्बन्धी शुभफल दिखावेगा? इसके उत्तर में कहते हैं कि यदि मंगल लग्नेश षष्ठेश अथवा लग्नेश-अष्टमेश होकर पाँचवें घर में बैठा हो और शुभ-ग्रह से देखा जाता हो तो शीघ्य ही पुत्र-प्रान्ति करावेगा।

द्विस्थानाथिपतित्वमस्ति यदि चेन्मुख्यं त्रिकोणर्क्षजं तस्याद्धं स्वगृहेऽथ पूर्वमुभयोर्यत्तद्दशादौ वदेत् । पश्चाद्भाविमहापरार्द्धंसमये युग्मे गृहे युग्मजं

त्वोजस्थे सति चौजभावजफलं शंसन्ति केचिज्जनाः ।।११॥

यदि कोई ग्रह दो घरों का मालिक है तो वह अधिक फल उस घर का दिखायेगा जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। किस ग्रह की कौनसी मूल त्रिकोण राशि है यह पहले बताया जा चुका है। (देखिये पृष्ठ २१) उदाहरण के लिये सिंह लग्न की कुण्डली में वृहस्पति ५वें ग्रीर ८वें घर का मालिक है। पंचम घर शुभ है, अष्टम घर अशुभ है ऐसी स्थिति में वृहस्पति की मूल-त्रिकोण राशि पंचम में होने से मुख्य फल पंचमेश होने का करेगा और अष्टमेश होने का फल उसका आधा करेगा। अर्थात् यदि पंचमेश होने का १६ आने शुभ फल तो अष्टमेश होने का ८ आने अशुभ फल। ऐसे ग्रह की दशा में दोनों भावों के स्वामी होने का शुभ या अशुभ फल होंगा। अर्थात् प्रस्तुत उदाहरण में वृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश

दोनों स्वामित्व का फल दिखावेगा । यहाँ यह भी निर्णय करते हैं कि पहले किस राशि के स्वामित्व का फल दिखावेगा । इसके उत्तर में कहते हैं कि लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आवे उस राशि के स्वामित्व का प्रभाव पहले होगा और जो राशि वाद में होगी उसका प्रभाव वाद में होगा । परन्तु मन्त्रेश्वर महाराज स्वयं लिखते हैं कि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि यदि विचारणीय ग्रह ऊनी राशि में वैठा है तो उसकी दो राशियों में जो ऊनी राशि है उसका फल पहले दिखावेगा और अपनी दूसरी राशि का फल वाद में। किन्तु यदि ग्रह किसी सम राशि में बैठा है तो उसकी दो राशियों में जो समराशि है उसके स्वामित्व का फल पहले दिखावेगा और ऊनी राशि का फल वाद में। का समराशि है उसके स्वामित्व का फल पहले दिखावेगा और ऊनी राशि का फल वाद में दिखावेगा । ॥११॥

#### यद्भावेशस्याधिशत्रु ग्रहो वा यो वा खेटो विन्दुशून्यक्षंयुक्तः तत्तत्पाके मूर्तिभावादिकानां नाशं ब्रू याद्देववित्प्राभिकाय ॥१२॥

इश क्लोक में यह बताते हैं कि किन ग्रहों की दशा-अन्तंदशा में किन-किन भावों का नाश होगा। इस सम्बन्ध में दो बातें बताते हैं। (क) जो भावेश का अधिशत्रु ग्रह हो उस अधि-शत्रु ग्रह की दशा-अन्तर्दशा में भाव का नाश होगा। (ख) जिस ग्रह की अपने अध्टक वर्ग में जिस भाव में शून्य-शुभ बिन्दु हो अर्थात् कोई शुभ बिन्दु न हो उस भाव को भी ग्रह अपनी दशा-अन्तंदशा में विगाइता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिये शनि की महादशा है और शिन के अध्टक वर्ग में पंचम भाव में कोई शुभ बिन्दु नहीं है तो शिन की दशा-अन्तंदशा में पंचमभाव सम्बन्धी कष्ट होगा। (ग)

एक अन्य टीकाकार के मत से मान लीजिये सिंह लग्न है और सूर्य के अब्दक्तवर्ग में मीन में कोई शुभ बिन्दु नहीं है तो मीन राशि में जो प्रह बैठे हों उनकी दशा-अन्तदंशा में शरीर सम्बन्धी कष्ट होगा। इनके मत से जिस भाव का विचार करना है उस विचारणीय भावेश के अब्दक वर्ग में जिस राशि में कोई शुभ बिन्दु न हो उस राशि में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा अन्तदंशा में विचारणीय भाव का नाश करेगा। ॥१२॥

स्वोच्चे सुहृत्क्षेत्रगतो ग्रहेन्द्रः
षड्भिर्वलमुं स्यबलान्वितोऽपि ।
सन्घौ स्थितः सन्नफलप्रदः स्यात्
एवं विचिन्त्यात्र वदेद्विपाके ॥१३॥

भावेषु भावस्फुटतुल्भागस्तद्भावजं पूर्णफलं विघत्ते ।
सन्धौ फलं नास्ति तवन्तराले
चिन्त्योऽनुपातः खलु खेचरारणाम् ॥१४॥

चाहे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, चाहे वह मित्र के क्षेत्र में हो चाहे वह पूर्ण षड्बल से सम्पन्न हो किन्तु यदि वह ग्रह भाव-सन्घि में हो तो वह फल देने में असमर्थ हे जाता है। फलादेश करते समय इसका विचार कर लेना चाहिये। ॥१३॥

जो ग्रह भावमध्य में होते हैं वह उस भाव सम्बन्धी पूर्णफल दिखाते हैं और जो ग्रह भावसन्धि में होते हैं वह शून्य फल दिखाते हैं अर्थात् कुछ फल नहीं दिखाते हैं। यदि भाव-मध्य और भाव सन्धि के बीच में हो तो जितना ही भाव मध्य के पास होंगे उतना ही उस भाव सम्बन्धी अधिक फल दिखावेंगे और ग्रह जितना भाव मध्य से दूर होगा उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल दिखावेगा । यदि सूक्ष्म विचार करना हो तो त्रैराशिक से यह गणित कर लीजिये कि कितना फल दिखावेगा ।। १४ ।।

सूर्यादात्मिपतृप्रभावनिरुजां शिंक्त श्रियं चिन्तयेत् चेतोबुद्धिनृपप्रसादजननीसंपत्करश्चन्द्रमाः । सत्वं रोगगुणानुजावनिरिपुज्ञातीन्घरासूनुना विद्याबन्धुविवेकमातुलसुहृद्वाक्कर्मकृद्वोघृनः ॥१५॥

प्रज्ञावित्तशरीरपुष्टितनयज्ञानानि वागीश्वरात् पत्नीवाहनभूषणानि मदनव्यापारसौस्यं भृगोः । आयुर्जीवनमृत्युकारणविषद्भृत्यांश्च मन्दाद्वदेत् सर्पेणेव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत् ॥१६॥

सूर्य से आत्मा, पिता, प्रभाव, स्वास्थ्य, शक्ति (ताकत), और लक्ष्मी का विचार करना चाहिये। चन्द्रमा से मन, बुद्धि राजा की कृपा, माता और सम्पत्ति का विचार करिये। मंगल से सत्व (ताकत, हिम्मत) रोग, गुण, छोटे भाई, पृथ्वी, शत्रु और जाति (चचेरे भाई आदि) का विचार करना चाहिये। विद्या, बन्बु, विवेक, मामा, मित्र, वाणी और कार्यक्षमता का विचार बुध से करे। ॥१५॥

संस्कृत में शब्द आया है कि कर्म का विचार बुध से करे। क्या बुध कर्म करने वाला है? इसका क्या आशय है? बुध स्नायुमंडल का स्वामी है। स्नायुमंडल पुष्ट होने से मनुष्य कर्मशील होता है, कर्म में प्रवृत्त होता है। काम काज में व्यस्त रहता है। स्नायुमंडल प्रभाव को लय (नाश) करते हैं। इस कारण इन भावों में शुभ-ग्रह के होने से इन भावों के दुष्ट फल का नाश होता है। यद्यपि मन्त्रेश्वर महाराज के मत से त्रिक स्थान का शुभग्रह त्रिक स्थान के दोष को अवश्य कम करता है परन्तु त्रिक स्थान में बैठने से ग्रह स्वयं दूषित हो जाता है और अपनी दशा-अन्तर्दशा में पूर्ण शुभ फल देने में असमर्थ होता है। ॥ १९ ॥

भावस्य यस्यैव फलं विचिन्त्यं भावं च तं लग्निमिति प्रकल्प्य । तस्माद्वदेव्रद्वादशभावजानि फलानि तद्रूपधनादिकानि ॥२०॥

इस क्लोक में एक नयी बात बताते हैं। जिस भाव का विचार करना हो उसको लग्न मान कर एक नयी कुण्डली बना लीजिये और फिर इसी प्रकार विचार कीजिये जैसे कि जन्म-कुण्डली में विचार किया जाता है। उदाहरण लिये आपको अपने पुत्र की स्त्री का विचार करना है तो आपके जन्म-लग्न से पंचम को (क्योंकि पुत्र का विचार पंचम से किया जाता है) पुत्र स्थान मानकर उस पंचम से सप्तम से पुत्र वधू का विचार कीजिये। अथवा दूसरा उदाहरण लीजिये। आपको अपनी पत्नी के घन का विचार करना है तो सप्तम से दूसरा अर्थात् अपने अध्यम से अपनी स्त्री के घन का विचार कीजिये। पत्नी के छोटे भाई का विचार करना है तो अपने सप्तम (पत्नी) से तृतीय—(छोटा) भाई अर्थात् अपने जन्म लग्न से नवम स्थान से पत्नी के छोटे भाई का विचार कीजिये। इस प्रकार किसी भी भाव को लग्न मान कर उससे द्वादश भावों का विचार किया जा सकता है। यह उपर के उदाहरण से स्पष्ट है। ॥ २०॥

एवं हि तत्कारकतो विचिन्त्यं

पितुश्च मातुश्च सहोदरस्य ।

तन्मातुलस्यापि सुतस्य पत्यु
भृंत्यस्य सूर्यादिखगस्थितर्कात् ॥२१॥

एक अन्य प्रकार और बताते हैं। यदि पिता का विचार करना है
तो सूर्यं जिस भाव में है उसको लग्न मान कर सूर्य से दितीय से पिता
का धन, सूर्यं से तृतीय से पिता का छोटा म्राता आदि पिता के बारहों
भावों का विचार की जिये। माता का विचार करना है तो चन्द्र-स्थित
राशि को लग्न मान कर। भाई का विचार करना है तो मंगल-स्थित
राशि को लग्न मान कर, मामा का विचार करना हो तो बुध-स्थित
राशि को लग्न मान कर, पुत्र का विचार बृहस्पति वाली राशि को लग्न
मान कर, स्त्री का विचार शुक्र-स्थित राशि को लग्न मान कर और
नौकर का विचार शनि-स्थित राशि को लग्न मान कर उनके
बारहों भावों का विचार करना चाहिये। ॥ २१ ॥

सूर्यस्थितक्षाण्जनकस्यरूपं वृद्धि द्वितीयेन तु तत्प्रकाशम् । तद्रश्रातरं तस्य गुएां तृतीयात्-तन्मातरं चापि सुखं चतुर्यात् ॥२२॥

बुद्धि प्रसादं सुतभाच्च षष्ठात्यीडा पितुर्दोषमरि च रोगम् ।
कामं मदं तस्य तु सप्तमेन
दुःसं मृति मृत्युगृहात्तदायुः ॥२३॥

#### पुष्यं शुभं तित्पतरं शुभेन व्यापारमस्येव हि कर्मभावात् । लाभं ह्युपान्त्यात् क्षयमन्त्य-भावाच्चन्द्रादिकानां फलमेवमाहुः ॥२४॥

सूर्यं जिस राशि में है उससे पिता के स्वरूप का विचार करिये।
सूर्य-स्थित राशि से दूसरे भाव से पिता के घन और ख्याति का विचार
करिये। सूर्यं जिस राशि में है उससे तीसरे से पिता के भाई और गुणों
का विचार करे। पिता के सुख और पिता की माता का विचार सूर्यस्थित राशि हो उससे चौथे घर से करना चाहिये। ।। २२ ।।

सूर्य-स्थित राशि से पंचम से पिता की बुद्धि और प्रसाद (प्रसन्नता) का विचार करे। सूर्य-स्थित राशि से छठे से पिता के दोष, शत्रु और रोग का विचार करे। सूर्य-स्थित राशि से सप्तम से पिता के मदन-च्यापार (स्त्री-पुरुष प्रेम) का, और सूर्य-स्थित राशि से अष्टम से पिता के दु:ख, आयु तथा मृत्यु का विचार करे। ।। २३ ।।

सूर्य-स्थित राशि अर्थात् सूर्यं जिस राशि में हो उससे नवम से पिता का पुण्य, पिता का शुभ, पिता के पिता का विचार करना चाहिये। और सूर्यं स्थित राशि से दशम से पिता के व्यापार का विचार करना चाहिये। सूर्य-स्थित राशि से एकादश से पिता के लाभ का और सूर्य-स्थित राशि से दादश से पिता के क्षय (व्यय) का विचार करना चाहिये। जैसे सूर्य स्थित राशि से विविध भावों से पिता के विविध भावों का विचार किया जाता है वैसे ही चन्द्रस्थित राशि को लग्न मान कर मातृ सम्बन्धी विविध भावों का, मंगल-स्थित राशि को लग्न मान कर भातृ सम्बन्धी विविध भावों का विचार करना चाहिये। इसी प्रकार वृध आदि ग्रहों से उनसे सम्बन्धित रिश्तेदारों के वारहवों भाव का विचार करे।।। २४।।

तत्तद्भावात्कारकादेवम् ह्याः तत्तन्मातृश्चातृषित्रास्मजाद्यम् । तिस्मन् भावे कारके भावनाथे वीर्योपेते तस्य भावस्य सौख्यम् ॥२५॥

इसिलये पिता, माता, माता, मातुल, पुत्र, स्त्री, भृत्य आदि का विचार करना हो तो उपर्युक्त प्रकार से भाव, भावेश तया कारक तीनों का विचार करना चाहिये। यदि भाव, भावेश और कारक तीनों बलवान् हों तो उस भाव सम्बन्धी सुख होगा। ॥ २५॥

धर्मे सूर्यः शीतगुर्बन्धुभावे शौर्ये भौमः पञ्चमे देवमन्त्री । कामे शुक्रश्चाष्ट्रमे भानुपुत्रः कुर्यात्तस्य क्लेशमित्याहुरन्ये ॥२६॥

नवम में सूर्य, चौथे में चन्द्रमा, तृतीय में मंगल, पंचम में बृहस्पति, सप्तम में शुक्र, और अष्टम में शिन उस भाव सम्बन्धी क्लेश करते हैं ऐसा अन्य लोग कहते हैं। ।। २६ ।।

लग्नेश्वरो यद्भवनेशयुक्तो यद्भावगस्तस्य फलं ददाति । भावे तदीशे बलभाजि तेन भावेन सौख्यं व्यसनं बलोने ॥२७॥

लग्नेश किस भावेश के साथ रहता है उस भावेश का या जिस भाव में रहता है उस भाव का फल देता है। यदि भाव और उसका स्वामी बलवान् होतो उस भाव सम्बन्धी सुख होता है। यदि बलहीन होतो उस भाव सम्बन्धी कष्ट होता है। ॥ २७ ॥ यद्भावप्रभुणा युतो बलवता मुख्याङ्गगो लग्नप-स्तद्भावानुभवं वितनुते यद्भावगस्तस्य च । संयुक्तो बलहीनभावपतिना निन्द्याङ्गभाजां फलं कुर्यात्तद्विपरीतमेवमुदितं सर्वेषु भावेष्वपि ॥२८॥

लग्नेश के अष्टक वर्ग में जिन भावों में शुभ बिन्दु अधिक हों उन भावों के स्वामी यदि बलवान् हों और लग्नेश के साथ हों तो उन भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा किन्तु लग्नेश के अष्टकवर्ग में जिन भावों में थोड़े शुभ बिन्दु हों उन भावों के स्वामी बलहीन हों और लग्नेश से संयुक्त हों तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल नहीं होगा। इसी प्रकार सब भावों का विचार करना चाहिये। बहुतों के मत से बलवान् या निबंल इतना मात्र देखें। अष्टक वर्ग का विचार इस श्लोक के लिये आवश्यक नहीं है। ॥ २८॥

बुःस्थानपस्तिवतरस्बगृहस्थितश्चेत् स्वक्षेत्रभावफलमेव करोति नान्यत् । मन्दो मृगे सुतगृहे यदि पुत्रसिद्धिः षष्ठािषपत्यकृतदोषफलं च नात्र ।।२६।।

यदि कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी हो और एक राशि लग्न से शुभ-स्थान में हो और दूसरी राशि लग्न से दुःस्थान में पड़े और यदि ग्रह सुस्थान राशि वाले अपने घर में हों तब वह सुस्थान के स्वामी होने का शुभ फल देत। है। दुःस्थान के स्वामी होने का अशुभफल नहीं देता। उदाहरण के लिये यदि कन्या लग्न हो और शिन पंचम में मकर राशि का हो तो यद्यपि वह पंचमेश और षष्ठेश होने से आशा शुभ, आशा पाप होना चाहिये किन्तु मन्त्रेश्वर महाराज के इस श्लोक में बताये गये सिद्धान्त के अनुसार वह पंचम

में स्वराशि में स्थित होने के कारण शुभ फल देगा और पुत्र सिद्धि करायेगा। छठे घर के मालिक होने का दोय नहीं होगा। ॥ २९॥

राज्ञौ स्थितिर्मियो योगो दृष्टिः केन्द्रोषु संस्थितिः । त्रिकोरो वा स्थितिः पञ्चप्रकारो बन्ध ईरितः ॥३०॥

इस क्लोक में सम्बन्ध या बन्ध किसे कहते हैं यह बताते हैं।
सम्बन्ध या बन्ध पाँच श्रकार का होता हैं। (१) परस्पर स्थान
सम्बन्ध, मान लीजिये "क" ग्रह "ख" की राशि में बैठा है और "ख"
ग्रह "क" की राशि में। (२) जब दो ग्रह एक ही राशि में हों
(३) जब दो ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों (४) जब दो
ग्रह केन्द्र में हों (५) जब दो ग्रह त्रिकोण में हों। ॥ ३०॥

#### सोलहवाँ अध्याय

#### द्वादश भावफल

लग्न आदि द्वादश भावों का समुदाय फल

लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्वीर्ययुतग्रहतुल्यतनुर्वा चन्द्रसमेतनवांशपवर्गः कादिविलग्नविभक्तभगात्रः ॥१॥

लग्नेशे केन्द्रकोरो स्फुटकरिनकरे स्वोच्चभे वा स्वभे वा केन्द्रादन्यत्रसंस्थे निधनभवनपे सौम्ययुवते विलग्ने । दीर्घायुष्मान्धनाढ्यो महितगुरायुतो भूमिपालप्रशस्तो लक्ष्मीवान् सुन्दराङ्गो हढतनुरभयो धार्मिकः सत्कुटुम्बी ॥२॥

सत्संबन्धयुते कलेवरपतौ सद्ग्रामवासोऽथवा
सत्सङ्गः प्रबलग्रहेण सहिते विख्यातभूपाश्रयः ।
स्वोच्चस्थे नृपतिः स्वयं स्वगृहगे तज्जन्मभूमौ स्थितिः
सञ्चारश्र्यभे स्थितिः स्थिरगृहे द्वन्द्वं द्विरूपं फलम् ॥३॥

विख्यातः किरणोज्वले तनुपतौ मुस्थे मुखी वर्धनो
दुःस्थे दुःख्यसदृक्षनीचभवने वासो निकृष्टस्थले ।
स्वस्थो जीवति शक्तिमत्युदयभे विद्विष्ण रूर्जस्वलो
निःशक्तौ निहतो विपद्भिरसकृतिखन्नो भवेदातुरः ॥४॥

अर्थस्वामिनि मुख्यभावजुषि सत्स्वर्थे कुटुम्बश्चिया सर्वोत्कृष्टगुणो धनी च सुमुखी स्याद्दूरदर्शी नरः । सम्बन्धे सिवतुर्द्धितीयपतिना लोकोपकारक्षमां विद्यासर्थमवाप्नुयादय शनेः क्षुद्राल्पविद्यारतः ॥५॥

बैबे बैबिकधर्मशास्त्रनिपुर्गो बौघेऽर्थशास्त्रे प्रदुः
श्रृङ्गारोक्तिपदुर्भृ गोहिमरुचेः किञ्चित्कलाविद्भवेत्।
कौबे क्रूरकलापदुश्च पिशुनो राहौ स्थिते लोहलः
केतौ अश्यदलीकवाग्यनगतैः पापश्च मुढोऽयनः ॥६॥

बन्धो यदि स्यात्तनुशौर्यनाथयो-रन्योन्यराशिस्थितयोर्बलाढ्ययोः । घेर्यं च शौर्यं सहजानुकूलतां प्राप्नोत्ययं साहसकार्यकर्तृताम् ॥७॥

शौर्यपे बलिनि सद्ग्रहयुक्ते कारकेऽपि शुभभावमुपेते । भ्रातृवृद्धिरथ वीर्यविहीने दुःस्थिते भवति सोदरनाशः ॥ ।। ।।

> अयुग्मराशौ यदि कारकेशौ गुर्वकंभूसूनुनिरीक्षितौ चेत्। ओजो गृहः स्याद्यदि विक्रमास्यः पुंभ्रातरस्त्वंशवशाद्भवेयुः॥॥॥

बुःस्थाने सुखपे शशिन्यपि सतां योगेक्षर्णवंजिते पापान्तःस्थितिमत्यसद्ग्रहयुते हृष्टे जनन्या मृतिः । एतौ द्वाविष वीर्यगौ शुभयुतौ हृष्टौ शुभैर्बन्धुगै-र्मातुः सौस्यकरौ विघोश्च सुखगैः सौम्यवंदेत्तत्सुखम् ॥१०॥ लग्नेशे मुखगेऽथवा मुखपतौ झाने तयोरीकारी
योगे वा शिवानस्तवा यदि करोत्यन्त्यां स्वमातुः क्रियाम्।
अन्योन्यं यदि शत्रु नीचभवने षष्ठाष्ट्रमे वा तयोर्मातुर्नोपकरोति नाशसमये बन्धस्तयोर्वा न चेत् ॥११॥

मातृमावोक्तयद्वाच्यं पितृश्रातृसुतादिषु । भावकारकभावेशलण्नलग्नेश्वरैषंदेत् ॥१२॥

मुस्यौ मुखेशभृगुजौ तनुबन्धुयुक्ता-वान्दोलिकां जनपतेश्वरतां विधत्तः । स्वर्णाद्यनध्यंमिर्णभूषरणपट्टशय्या-कामोपभोगकररणानि च गोगजाश्वान् ॥१३॥

दुःस्ये मुखेशे कुजसूर्ययुक्ते मुखेऽपि वा जन्मगृहं प्रदग्धम् । जीएाँ तमोमन्दयुतेऽरियुक्ते परेर्ह् तं गोक्षितिवाहनाद्यम् ॥१४॥

सौम्यक्षांशे सौम्ययुक्ते पञ्चमे वा तदीश्वरे । वैशेषिकांशे सद्भावे धीमान्निष्कपटी भवेत् ॥१५॥

स्थितिः पापानां वा, द्विषिति बलयुक्तारिपतिना युतो वा हृष्ट्रो वा, यदि रिपुगृहे वा तनुपतिः । अरीशः केन्द्रे वाऽप्यशुभलगसंवीक्षितयुतो रिपूणां पीडां द्वाग्भृशमपरिहार्यां वितनुते ।।१६॥

षष्ठेश्वरादतिबलिन्युदयाधिनाथे सौम्यप्रहांशसहिते शुभदृष्टियुक्ते । सौब्येश्वरेऽपि सबले यदि केन्द्रकोखे-व्वारोग्यमाग्यसहितो हडगात्रयुक्तः ॥१७॥

शत्रुनाथे तु बुःस्थाने नीचमूढारिसंयुते तस्माहलाक्ये लग्नेशे शत्रुनाशं रवी शुभे ॥१८॥

यद्भावेशयुतो वैरिनाथो यद्भावसंश्रितः। षष्ठस्थितो यद्भावेशस्ते भावाः शत्रुतां ययुः ॥१६॥

सत्संबन्धयुते सप्तर्झे तदीशे बलान्विते । पतिषुत्रवती साध्वी भार्या सर्वगुर्गेर्मृता ॥२०॥

केन्द्रादन्यत्र रन्ध्रेशे लग्नेशाद्दुर्बले सित । नाधिनं विघ्नो न क्लेशो नृसामायुश्चिरं भवेत् ॥२१॥

धर्मे कुजे वा सूर्ये वा दुःस्थे तन्नायके सित । पापमध्यगते वाऽपि पितुर्मरलमादिशेत् ॥२२॥

दिवा सूर्ये निशा मन्दे सुस्थे शुभनिरीक्षिते । धर्मेशे बलसंयुक्ते चिरं जीवति तत्पिता ॥२३॥

मन्दारयोः शीतरुचौ च सूर्ये त्रिकोएगे तज्जननीपितृम्याम् । त्यक्तो भवेच्छक्रपुरोहितेन दृष्टे तन्जोऽस्ति सुखी चिरायुः ॥२४॥

शनिर्भाग्याधिपः स्याच्चेच्चरस्थो न शुनेक्षितः । सूर्ये दुःस्थानगेऽप्यन्यपितरं ह्युपजीवति ॥२५॥ धर्में तदीशे वा मन्वयुक्ते हच्टेऽपि वा चरे । जातो वत्तो भवेन्नूनं व्ययेशे बलशालिनि ॥२६॥

नभिस शुभखगे वा तत्पती केन्द्रकोरो बलिनि निजगृहोच्चे कर्मगे लग्नये वा । महितपृथुयशाः स्याद्धर्मकर्मप्रवृत्तिः नृपतिसदृशभाग्यं दीर्घमायुश्च तस्य ॥२७॥

ऊर्जस्वी जनवल्लभो दशमगे सूर्ये कुजे वा महत् कार्यं साधयति प्रतापबहुलं खेशश्च सुस्थो यदि । सब्द्यापारवतीं क्रियां वितनुते सौम्येषु सच्छलाघितां कर्मस्थेष्वहिमन्दकेतुषु भवेद्दुष्कर्मकारी नरः ॥२८॥

लाभेशे यपुभावनाथयुक्ते यव्भावगेऽपि वा । भावं तवनुरूपस्य वस्तुनो लाभगैरपि ॥२९॥

व्ययस्थितो यद्भावेशो व्ययेशो यत्र तिष्ठति । तस्य भावस्यानुरूपवस्तुनो नाशसादिशेत् ॥३०॥

(i) (क) जातक का शरीर या तो नवांश लग्न के स्वामी के अनुसार होता है या जन्म-कुण्डली में जो ग्रह सबसे बलवान् हो उसके समान हो। चन्द्रमा जिस नवांश में हो उस नवांश के स्वामी का जो वर्ण (रंग-रूप) हो उसी के अनुकुल जातक का वर्ण होगा। मेष से लेकर वारह राशियों तक काल पुरुष के वारह अंग माने गये हैं; इसी प्रकार लग्न से लेकर वारहवें भाव तक काल पुरुष के वारह अंग माने गये हैं, यहाँ पर मन्त्रेश्वर महाराज यह बताते हैं कि यदि लग्न बड़ी राशि है तो लग्न में शुभ ग्रह होने से जातक का सिर बड़ा और और सुन्दर होगा। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न भावों में कैसी राशि पड़ी है

और कैसे ग्रह हैं उसी प्रकार का शरीर और शरीर के अदयव जातक के होंगे।।।रा।

- (ख) लग्नेश केन्द्र या कोण में हो, अस्त न हो और अपनी उच्च राशि या स्वराशि में हो तथा लग्न में सौम्य ग्रह हो; इस प्रकार लग्न और लग्नेश दोनों सुघरे हुए हों और अष्टमेश केन्द्र के अश्रवा और किसी स्थान में हो तो जातक दीर्थायु, घनवान्, प्रशंसित, गुण वाला, राजा से प्रशंसित लक्ष्मीवान्, सुन्दर अग वाला, दृढ़ शरीर का, निर्भय, घामिक और अच्छे कुटुम्ब वाला होता है। ॥२॥
- (ग) यदि लग्नेश का अच्छे ग्रह से सम्बन्य हो तो जातक उत्तम ग्राम में वास करता है या उसे सज्जन मनुष्यों का सहवास प्राप्त होता है। यदि लग्नेश किसी प्रवल ग्रह के साथ हो तो जातक को किसी विख्यात राजा का आश्रय प्राप्त होता है। इससे यह भी ननीजा निकलता है कि यदि लग्नेश दुःस्थान में पड़ा है तो जातक भी दुःस्थान में रहेगा और यदि नीच, निवंल ग्रहों के साथ हो तो मनुष्य का संग भी ऐसे ही मनुष्यों के साथ होता है। यदि लग्नेश उच्च हो तो जातक प्राप्त हो। यदि लग्नेश उच्च हो तो जातक राजा हो। यदि लग्नेश स्व-गृही हो तो जातक अपनी जन्म-भूमि में रहता चला आये। यदि चर-राशि में हो तो जातक एक जगह स्थिर होकर न रहे। यदि लग्नेश स्थिर राशि में हो तो एक जगह जम कर रहे। और यदि द्वि-स्वभाव राशि में हो तो दोनों प्रकार का फल हो। अर्थात् कभी संचारशील हो कभी जम कर रहे। ॥३॥
- (घ) यदि जन्म के समय लग्नेश किरणों से प्रकाशमान हो— अर्थात् अस्त न हो तो मनुष्य विख्यात होता है। शदि लग्नेश सुस्थान में हो तो जातक सुखी और वृद्धि को प्राप्त होता है। किंतु यदि लग्नेश, नीच राशि, पाप ग्रह की राशि या दुःस्थान में हो तो जातक निकृष्ट स्थान में वास करता है। यदि लग्नेश बलवान् होकर सुस्थान में हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, वृद्धि को प्राप्त, उत्तम जीवन व्यतीत

करता है किंतु यदि लग्नेश निर्वल हो तो मनुष्य विपत्तियों से आक्रान्त (घरा हुआ), रोगों से खिन्न (अर्थात् रोगों) अर्थात् वारं-वार रोगों और विपत्तियों का शिकार बना हुआ दुःखी जीवन व्यतीत करता है। इन क्लोकों में लग्नेश के बलवान् अथवा दुर्बल-उत्तम स्थान किंवा दुस्थान में रहने की महिमा बताई गई है। ।।४।।

- (ii) (क) यदि द्वितीयेश लग्न में ही और शुभग्रह दूसरे में हो, तो जातक सर्व उत्कृष्ट गुणों वाला, घनी, सुन्दर मुख वाला, दूरदर्शी और सत्कृटुम्ब वाला होता है। यदि घनेश का सूर्य से सम्बन्ध हो तो जातक लोक का उपकार करने वाला, विद्वान् और घनवान् होगा। यदि घनेश का शिन से सम्बन्ध हो तो जातक की विद्या क्षुद्र (छोटे प्रकार की) और अल्प होगी। ॥५॥
- (ब) यदि घनेश का बृहस्पित से सम्बन्य हो तो जातक वेद और वर्मशास्त्र में विद्वान् होता है। यदि बुध से सम्बन्ध हो तो अर्थशास्त्र में पटु हो। यदि शुक्र से सम्बन्ध हो तो शृंगार सम्बन्धी शास्त्र में (साहित्य, कामशास्त्र इत्यादि); और चन्द्रमा का द्वितीयेश से सम्बन्ध हो तो किसी-किसी कला में कुशल हो; यदि मंगल से सम्बन्ध हो तो कूर कलाओं में विद्वान् हो और जातक चुगलखोर भी हो। यदि राहु द्वितीय स्थान में स्थित हो (या द्वितीयेश के साथ हो). तो स्पष्ट उच्चारण न करने वाला और यदि केतु द्वितीय में हो तो हकलावे या असत्य वचन बोलने वाला हो। यदि घनस्थान में पाप-ग्रह हो तो मनुष्य मूर्ख और निर्धन होता है। ॥६॥

ऊगर क्लोक ५ और ६ में द्वितीयेश के विविध ग्रहों में सम्बन्ध का जी फल बताया गया है वह फल उस दशा में भी होता है जब द्वितीय भाव भी विविध ग्रहों से सम्बन्धित हो, ऐसा हमारा मंत हैं।

- (iii) (क) यदि लग्नेश और तृतीयेश का बन्ध हो और एक दूसरे की राशि में हों अर्थात् बलवान् लग्नेश तृतीय में हो और बलवान् तृतीयेश, लग्न में हो तो जातक साहस के कार्य करने वाला, वैयंवान्, वीर और भात् प्रेमी होता है। ।।७।।
- (ख) यदि तीसरे घर का मालिक बलवान् हो, सदग्रह के साथ हो और भातृभाव का कारक भी बलवान् हो और शुभभाव में बैठा हो तो भाइयों की वृद्धि होती है। किन्तु यदि कारक और तीसरे घर का स्वामी निर्बल हों और दुःस्थान में बैठे हों तो भाइयों का नाश होता है। ॥८॥
- (ग) यदि तीसरे घर का स्वामी और तीसरे भाव का कारक अर्थात् मंगल दोनों ऊनी राशियों में बैठे हों और वृहस्पति, सूर्यं और मंगल से दृष्ट हों तथा लग्न से तीसरे घर में ऊनी राशि हो तो जितने नवांश तीसरे भाव में उदित हो चुके हों उतने ही माई होंगे। ॥९॥
- (iv) (क) यदि जन्मकुंडली में चतुर्येश तथा चन्द्रमा दीनीं दुःस्थान में हों और न वे शुभ ग्रह के साथ हों और न उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो विस्क व पाप ग्रहों के बीच में हों और पाप युत या पाप दृष्ट हों तो माता की शीघ्र ही मृत्यू हो जाती है। किन्तु यदि सब बातें उपर्यूक्त से भिन्न हों अर्थात् चतुर्येश और अर्थार चल्द्रमा बलवान् हो, शुभ ग्रहों से युत हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों और शुभ ग्रह चतुर्ये में हो तो मातृ सुब होता है। चन्द्रमा से चतुर्य स्थानों में सौम्य ग्रह हों तो मातृ सौस्य होता है। ।।१०।।

ततीयेश ही मंगल से देखा जा सकता है स्वयं मंगल, मंगल से नहीं देखा जा सकता है।

- (ख) यदि लग्नेश चतुर्थं में हो या चतुर्थेश लग्न में हो और चन्द्रमा इनसे योग या दृष्टि करे तो जातक अपनी माता का अन्तिम संस्कार (दाह, श्राद्ध आदि) करता है। यदि ये दीनों—लग्नेश और चतुर्थेश एक दूसरे से छठे, आठवें एक दूसरे की शत्रु या नीच राशि में हों और इन दोनों का 'वन्य' न हो तो जातक अपनी माता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकेगा।।११।।
- (ग) जिस तरह चतुर्थ भाव तथा मातृ कारक चन्द्रमा से मातृ भाव का विचार किया गया है उसी प्रकार पिता, भाई, पुत्र आदि का (भाव, कारक ग्रह, भावेश, ग्रहों का लग्न और लग्नेश से कैसा सम्बन्ध है यह विचार कर) फल कहना चाहिये। उदाहरण के लिये लग्न, लग्नेश बलवान् हों पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी और पुत्र कारक वृहस्पति—इन सब में मित्रता हो तो पुत्र से प्रेम और पुत्र सुख होगा। लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे के शत्रु हों परस्पर छठे आठवे हों—एक दूसरे की शत्रु या नीच राशि में हों तो पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहेगा। ।।१२।।
- (घ) यदि चौथे स्थान का स्वामी और शुक्र लग्न में और चौथे स्थान में या दोनों सुस्थान में हों और नीच अस्त आदि दोषों से रहित हों तो जातक को चढ़ने के लिये राजा की पालको मिलती है अर्थात् वाहन सुख होता है और स्वर्ण, बहुमूल्य भूषण, शय्या, रेशमी वस्त्र, गौ, भोग के अन्य साधन, हाथी घोड़े आदि का सुख प्राप्त होता है। ।।१३।।

यादि चौथे घर का स्वामी दुःस्थान में हो और सूर्य और मंगल के साथ हो या सूर्य और मंगल चौथे घर में हो तो जातक का जन्म-गृह जल जायेगा। यदि राहु और शनि चतुर्थ घर में हों तो

<sup>&</sup>quot;वन्व" का अर्थ श्लोक ३० अध्याय १५ में समझाया गया है।

मकान जीणं होगा? यदि चौथे घर में शत्रु ग्रह हो तो उस मनुष्य की जमीन, सवारी तथा भूमि का और लोग अपहरण कर लेंगे? ।।१४।।

- (v) (क) यदि पंचम भाव शुभ राशि और शुभ ग्रह के नवांश में हो या पंचम भाव श्भग्रह-युक्त हो तो जातक बुद्धिमान् और निष्कपट होता है। यदि पंचमेश उत्तम भाव में बैठ कर वैशिषकांश में हो तब भी यही फल। संस्कृत में 'सौम्य' शब्द आया है। सौम्य के दो अर्थ हैं शुभ और बुध। एक टीकाकरने सीग्य का अर्थ 'बुध' किया है। किन्तु हमारे विचार से यहाँ सौम्य का प्रयोग शुभ के अर्थ में किया गया है।।१५॥
- (vi) (क) नीचे कुछ योग दिये हैं जिनमें से किसी के होने से जातक को घोर शत्रु पीड़ा होती है और वह शत्रु पीड़ा का निराकरण नहीं कर सकता:
- (१) पाप ग्रह छठे में हों, (२) लग्नेश बलवान् पष्ठेश से दृष्ट या युत हो (३) छठे घर का स्वामी पाप ग्रह से दृष्ट या युत केन्द्र में हो । [संस्कृत के मल क्लोक से एक और भी अर्थ निकलता है कि लग्नेश के छठे घर में होने से भी शत्रु पीड़ा होती है; यदि बलवान् षष्ठेश से दृष्ट या युत हो तो और अधिक पीड़ा होगी] ॥१६॥
- (ख) यदि लग्नेश षष्ठेश से बहुत अधिक वली हो और लग्नेश सौम्य-ग्रह की राशि और अंश में हो और शुभ-ग्रहों से दृष्ट हो और चतुर्थेश बलवान होकर केन्द्र या त्रिकोण में बैठा हो तो जातक दृढ़ शरीर वाला, नीरोग और भाग्यवान् होता है। ।।१७।।
- (ग) यदि षष्ठेश दुःस्थानमें (६,८,या १२ में) नीच राशि या शत्रु राशि में या अस्त हो और षष्ठेश की अपेक्षा लग्नेश बलवान्

ही तथा सूर्य नवम में हो तो जातक शत्रु पर विजयी होता है और शत्रु का नाश होता है। इस क्लोक में पाठान्तर भी है जिसके अनुसार पाठ हो जायेगा "शत्रुनाशो रिपौ शुभे"। ऐसा पाठ मानने से सूर्य नवम में हो इसकी बजाय अर्थ होगा; छठे घर में शुभग्रह हो तो शत्रु पर जातक विजयी होता है। ॥१८॥

- (घ) (१) छठे घर का स्वामी जिस भावेश के साथ हो। (२) छठे घर का स्वामी जिस भाव में बैठा हो। (३) जो भावेश छठे घर में बैठा हो। यह तीनों शत्रुता करेंगे। उदाहरण के लिये पष्ठेश पंचम में बैठा हों या पंचमेश पष्ठ में बैठा हो या पंचमेश, पष्ठेश एक साथ बैठे हो तो पुत्र शत्रुता करेगा। ॥१९॥
- (vii) यदि सातत्रें भाव का शुभग्रहों से सम्बन्ध हो और सप्त-मेग बलवान् हो तो जातक की स्त्री सर्वगुणों से युक्त, पति पुत्रवती और साध्वी होती है। ॥२०॥
- (viii) (क) अष्टमेश यदि केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में हो और लग्नेश की अपेक्षा अष्टमेश दुर्वल हो तो न आघि होती है न विष्न होते हैं, न क्लेश होते हैं और जातक चिरायु होता है।।।२१।।
- (ix) (क) यदि सूर्य या मंगल नवम में हो और नवम का स्वामी दुःस्थान में पड़ा हो अथवा पाप ग्रही के मध्य में हो तो जातक के पिता का मरण हो जाता है अर्थात् जातक का पिता अल्पायु होता है। ।। २२।।
- (ख) यदि दिन में जन्म हो और सूर्य सुस्थान में हो तथा शुभ ग्रह से वीक्षित हो और नवमेश बलवान् हो तो जातक का पिता दीर्घायु

<sup>\*</sup>दक्षिण भारत में नवम से पिता का विचार करते हैं किन्तु उत्तर भारत में पिता का विचार देशम से किया जाता है।

होता है। यदि रात्रि में जन्म हो और शनि सुस्थान में शुभ ग्रह बीक्षित हो और नवमेश बलवान् हो तो जातक का पिता चिरायु होता है। ॥२॥

- (ग) यदि सूर्य और चन्द्रमा, शनि और मंगल से त्रिकोण में हो तो बालक के माता पिता उसे छोड़ देंगे किन्तु यदि इन पर (सूर्य चन्द्र पर) बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सुखी और चिरायु होगा। ।। २४।।
- (घ) यदि शनि नवमेश होकर चर राशि में बैठे और गृभ-ग्रह से दृष्ट न हो और सूर्य दु:स्थान में हो तो जातक को उसके पिता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति पालता है। ॥२५॥
- (ङ) यदि नवम स्थान में चर राशि हो और शनि से युत या दृष्ट हो अथवा नवमेश चर राशि में बैठा हो और शने से युत वा दृष्ट हो — इन दोनों में से कोई योग हो और व्ययेश वलशाली हो तो जातक किसी के यहाँ गोद जाता हैं। ।। २६।।
- (x) (क) यदि दशम में शुभ-ग्रह हो और दशम का स्वामी बलवान् होकर अपनी राशि में या अपनी राशि में स्थित होकर केन्द्र या त्रिकोण में बैठे या लग्न का स्वामी बलवान् होकर दशम में बैठे तो जातक का राजा के समान भाग्य होता है और वह दीर्घायु भी होता है। उसके यश का बहुत विस्तार होता है और उसकी प्रवृत्ति भी घर्म-कर्म में होती है। ॥२७॥
- (ख) यदि दशम में सूर्य या मंगल हो तो जातक प्रतापी और लोक-प्रिय होता है और यदि दशमेश सुस्थान में बैठा हो तो अत्याधिक प्रताप से कार्य साधन करता है। यदि दशम में सौम्य ग्रह हो तो जातक प्रशंसा के योग्य उत्तम व्यापार वाली कियायें करता है। किन्तु यदि दशम में शनि राहु या केतु हो तो मनुष्य दुष्कमं करने वाला होता है।।।२८।।

(xi) (क) (१) लाभेश जिस भाव के स्वामी के साथ हो (२) लाभेश जिस भाव में हो (३) जो ग्रह या जो भावेश लाभ में बैठे हों इन तीनों के अनुरूप वस्तु का लाभ कहना चाहिये। उदाहरण के लिये लाभेश पंचम में बैठे या पंचमेश लाभ में बैठे या लाभेश, पंचमेश एक साथ हों तो विद्या, पुत्र, वुद्धि, सट्टे से लाभ कहना क्योंकि पंचम से इनका विचार किया जाता है। इनी प्रकार यदि लाभेश, सप्तमेश का सम्बन्ध हो या सप्तमेश लाभ में बैठे या लाभेश सप्तम में बैठे तो स्त्री से, साझेदारी से या व्यापार से लाभ कहना। ।।३०॥

(xii) जो भावेश बारहवें घर में बैठे या बारहवें घर का स्वामी जिस भाव में बैठे उस भाव के अनुरूप वस्तु का नाश कहे। उदाहरण के लिये चतुर्थेश व्यय में हो तो सवारी का व्यय, या भूमि का व्यय, व्ययेश यदि पंचम में हो तो पुत्र द्वारा या सट्टे से घन का व्यय कहना चाहिये। ॥३०॥

#### भावसिद्धिकाल

अब यह बताते हैं कि किसी भाव सम्बन्धी फल कब होगा।

भावेशस्थितभांशकोग्गमिष वा भावं तु वा लग्नपो लग्नेशस्थितभांशकोग्गमुदयं वाऽयाति भावाधिपः। संयोगेऽिष विलोकनेऽिष च तयोस्तद्भाविसिद्धि तदा ब्रूयात्कारकयोगतस्तनुपतेर्लग्नाच्च चन्द्रादिष ॥३१॥

किसी भाव की प्राप्ति या फल निम्न लिखित कालों में से किसी समय होते हैं: (१) भावेश जिस राशि और अंश में हो उस से त्रिकोण में गोचरवश जब लग्नेश आवे (२) लग्नेश जिस राशि में या उससे और अंश में है उसमें या उससे त्रिकोण में जब गोचरवश भावेश आवे। (३) जब लग्नेश और भावेश गोचरवश एक दूसरे को देखें या एक दूसरे से युक्त हो जायें (४) जब भाव कारक गोचरवश उस स्थान पर आवे जहाँ जन्म कुण्डली में लग्नेश वा चन्द्र राशि का स्वामी हो (५) जब लग्नेश गोचरवश उस भाव में आवे-जिस भाव सम्बन्धो विचार करना हो। चन्द्रलग्न से भी इसी प्रकार विचार करना चाहिये। ॥३१॥

#### यद्भावेशास्यतक्षांशत्रिकोणस्थे गुरुर्यदा । गोचरे तस्य भावस्य फलप्राप्ति विनिर्दिशेत् ॥३२॥

यह देखिये कि जिस भाव का विचार करना है उसका स्यामी किस राशि और किस अंश में है। जब गोचरवश बृहस्पति उस राशि और अंश से त्रिकोण में आता है तब उस भाव सम्बन्धी शुभ फल होता है। ।।३२।।

### लग्नारिनाथयोगे तु लग्नेशाद्दुर्वले रिपौ । तदा तद्वशगः शत्रु विपरीतमतोऽन्यथा ॥३३॥

जब गोचरवश लग्नेश और षष्ठेश का योग हो अर्यात दोनों मिल तो क्या फल होगा ? यदि लग्नेश की बजाय षष्ठेश दुर्बल हो तो जातक के वश में शत्रु आ जाता है और यदि लग्नेश की बजाय षष्ठेश बली हो तो जातक स्वयं शत्रु के वश हो जाता है। ॥३३॥

> यद्भावपस्य तनुपस्य भवत्यरित्वा-त्तत्कालशत्रु वशतोऽरिमृतिस्थितो वा । स्पर्धा तदा वदतु तेन च गोचरस्थ-स्तद्वत्सुहृत्वमि संयुतिमैत्रतश्च ॥३४॥

जिस भावेश की और लग्नेश की तात्कालिक या नैसींगक या एक-दूसरे से षठ्ठ-अष्टम रहने के कारण शत्रुता ो—उन दोनों का लग्नेश और उस भावेश का-जब गोचरवंश योग हो तो उस भाव सम्बन्धी शत्रुता या स्पर्धा या कलह का कारण होना चाहिये। किन्तु यदि लग्नेश और किसी भावेश की नैसींगक ओर तात्कालिक मित्रता हो और लग्नेश तथा उस भावेश का गोचरवंश योग हो तो उस भाव सम्बन्धी सुख, नवीन मित्रता आदि कहना। आगे तेईसवें अध्याय में एक कुण्डली दी गंधी है उसमें लग्नेश सूर्य है और पंदेश शिन है, द्रोनों नैसींगक शत्रु भी हैं और तात्कालिक भी और एक दूसरे से छठे, आँठवें हैं इसलिये जब जब सूर्य-शनि योग होगा तब-तब शत्रु सम्बन्धी त्रास होगा और उसी कुण्डली में सूर्य लग्नेश है तथा बृहस्पित पचमेश है। दोनों नैसींगक मित्र भी है और तात्कालिक भी, इस कारण जब जब सूर्य और बृहस्पित का योग होगा तव-तब पंचम भाव सम्बन्धी शुभ प्राप्ति होगी ? ॥३४॥

लग्नेशयद्भावपयोस्तु योगो
यदा तदा तत्फलसिद्धिकालः ।
भावेशवीर्ये शुभमन्यथान्यल्लग्नाच्च चन्द्रादिप चिन्तनीयम् ॥३५॥

लग्नेश गोचरवश जब किसी भावेश से योग करे तो उस भाव सम्बन्धी सिद्धि या फल प्राप्ति होती है। मान लीजिये कोई मनुष्य मकान या भूमि खरीदने वाला है और प्रश्न करता है कि कब गृह लाभ या भूमि लाभ होगा तो देखिये कि जन्म कुंडली में लग्नेश-चतुर्थेश योग होने वाला है क्या? जब लग्नेश चतुर्थेश योग हो तब गृह लाभ या भूमि लाभ होगा। किन्तु यह सम्भव तभी होगा जब चतुर्थेंश बलवान् हो । भावेश के बलवान् होने से ही कार्यं सिद्धि होती है। यदि भावेश दुर्बल है तो लग्नेश भावेश का योग होने पर भी कार्यं सिद्धि नहीं होगी । दशा, अन्तर्दशा का भी विचार कर लेना चाहिये।

जैसे ऊपर लग्न कुण्डली और लग्नेश से विचार बताया गया है उसी प्रकार चन्द्र कुण्डली (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर) विचार करना चाहिये । ॥३५॥

#### सत्रहवां अध्याय

#### निर्यागप्रकरण

### तत्तः द्भावादष्टमेशस्थितांशे तत्त्रिकोणगे । व्ययेशस्थितभांशे वा मन्दे तः द्भावनाशनम् ॥१॥

किसी भाव सम्बन्धी नाश कब होगा यह विचार करना हो तो यह देखिये कि विचारणीय भाव से अब्दम और द्वादश के स्वामी कहाँ पर हैं। जब शिन गोचरवश वहाँ (विचारणीय भाव से गिनने पर आठवें और वारहवें के स्वामी जहाँ पर हों उस राशि और नवाँश पर) आवेगा तब विचारणीय भाव का नाश होता है। ऊपर जो स्थान बताये गये हैं, जहां शिन हानि करता है वहाँ से नवम और पंचम राशियों पर आने पर भी शिन अनिष्ट करेगा। 11811

उदाहरण के लिये आगे अष्टकवर्ग प्रकरण में जो कुंडली दी गई है वह देखिये। मान लीजिये दशम भाव का नाश (नौकरी या पिता के लिये अनिष्ट) कव होगा? दशम भाव में वृष है। इससे अष्टम धनु है—इसका स्वामी तुला के कुंभ नवांश में है जब शनि तुला के कुंभ नवांश या इसके त्रिकोण कुंभ के कुंभनवांश गा मिथुन के कुंभ नवांश पर आवेगा तब होगा।

#### ॥ निर्याणशनिः ॥

इस रलोक में यह बताते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के समय शनि गोचरवश कहाँ पर होगा।

# रन्छ्रेशो गुलिको मन्दः खरद्रोक्कालपोऽपि वा । यत्र तिष्ठति तद्भांशत्रिकोसो रविजे मृतिः ॥२॥

यह देखिये कि निम्नलिखित ग्रह किन राशियों और किन नवांशों में हैं। (१) अष्टमेश (२) गुलिक (३) शनि (४) लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी।

जब शिन गोचरवश उपर्युक्त स्थानों पर (राशि और नवांश) या उपर्युक्त स्थानों से नवम या पंचम होता है तव जातक की मृत्यु होती है। ।।२।।

## उद्यद्दगारानाथस्य तथा रन्ध्राघिपस्य च । रन्ध्रद्वेक्कारापस्यापि भांशकोराे गुरौ मृतिः ॥३॥

यह देखिये कि निम्नलिखित कहाँ हैं (१) जन्म लग्न जिस द्रेष्काण में है उस द्रेष्काण का स्वामी (२) अष्टमेश (३) जन्म लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी। उपर्युक्त तीनों जिस राशि या अंश में हों उस पर या उससे नवें या पांचवें गोचरवश जब वृहस्पित आता है तब जातक की मृत्यु होती है। ॥३॥

## स्वस्फुटद्वादशांशे वा रन्ध्रेशस्थनवांशके । लग्नेशस्थनवांशे वा तत्त्रिकोरोऽपि वा मृतिः ॥४॥

यह देखिये कि निम्नलिखित कहाँ है (१) सूर्य द्वादशांश राशि (२) अष्टमेश जिस नवांश में हो (३) लग्नेश जिस नवांश में हो। बृहस्पति सूर्य गोचरवश जब उपर्युक्त स्थान या उनसे नवम-पंचम आते है तब जातक की मृत्यु होती है। इन क्लोकों में जो शनि, गुरु और सूर्यं के गोचरवश मृत्युकाल बताया है उसका आशय यह नहीं है कि उस समय मृत्यु हो ही जायगी क्योंकि शनि तीस वर्ष में, वृहस्पति १२ वर्ष में और सूर्य एक वर्ष में पूरा परिम्न्रमण कर ही लेता है। इन गोचरों को बताने का उद्देश्य यही है कि मारक ग्रह की दशा-अन्तंदशा हो और उसमें यह निर्णय करना हो कि किस वर्ष, किस मास में मृत्यु होगी तब ऊपर लिखे प्रकार से देखना चाहिये। ॥४॥

## रन्ध्रप्रभोर्वा भानोर्वा भांशकोरां गते विघा । मृति वदेत्सर्वमेतल्लग्नाच्चन्द्राच्च चिन्तयेत् ॥५॥

चन्द्रमा जब गोचरवश उस राशि या नवांश पर आवे जहीं अष्टमेश है अथवा जहाँ सूर्य है अथवा गोचरवश जब चन्द्रमा उपर्युक्त स्थानों से त्रिकोण (नवम-पंचम) पर आवे तब जातक की मृत्यु हो सकती है। जिस प्रकार उपर्युक्त श्लोकों में लग्न से विचार बताया गया है उसी प्रकार चन्द्रलग्न से भी यह सब विचार करना चाहिये।

# लग्नेशहोनयमकण्टकभांशकोर्णं प्राप्तेऽथवा शनिविहोनहिमांशुभांशम् । याते गुरौ स्वमरणन्त्वथ राहुहोन-भूसूनुभांशकगुरौ सहजप्रणाशः ।।६।।

(१) लग्नेश की राशि, अंश, कला में से यमकंटक की राशि, अंश, कला घटाइये। जो शेष बचे उसको किहये "कं"। (२) शनि की राशि, अंश, कला में से चन्द्रमा की राशि, अंश, कला घटाइये, जो शेष बचे उसको किहये "स्व"। उपयुंक्त "क" और "स्व" जिन राशि और नवांश में हों उन राशि नवांश पर या उनसे नवम, पंचम जब गोचरवश वृहस्पति आता है तब जातक की मृत्यु होती है।

राहु की राशि, अंश, कला में से मंगल की राशि, अंश, कला घटाइये, जो शेष बचे उसको किहये "ग"। "ग" जिस राशि और नवांश में है उस स्थान पर या उससे नवम-पंचम जब गोचरवश वृहस्पित आता है तब जातक के भाई की मृत्यु हो सकती है। ॥६॥

भानोः कण्टकर्वीजतस्य भवनांशे वा त्रिकोणे गुरौ तातो नश्यति कण्टकोनगुलिकक्षांशित्रकोणे शनौ । अर्कोनेन्दुगृहांशकोणगगुरौ चन्द्रोनमन्दात्मज-क्षेत्रे ऽशेऽप्यथवा त्रिकोणगृहगे मन्दे जनन्या मृति ॥७॥

सूर्यं की राशि, अंश, कला से यमकंटक की राशि, अंश कला घटाइये। जो शेष वचे उसे किहये "कि"। "क" जिस राशि अर नवांश में है उस पर या उससे नवमपंचम गोचरवश बृहस्पति आता है तब जातक के पिता की मृत्यु हो सकती है।

यमकंटक की राशि, अंश, कला में से मान्दि (गुलिक) की राशि, अंश, कला घटाइये, जो शेप बचे उसे किह्ये "ख"। "ख" जिस राशि और नवांश में है उस पर या उससे नवमपंचम पर जब गोचरवश शनि आवे तब जातक के पिता की मृत्यु हो सकती है।

सूर्य-स्पष्ट में से चन्द्र स्पष्ट घटाइये, जो शेष बचे उसे कहिये 'ग''। 'ग'' जिस राशि और नवांश में हो उस पर या उससे नवम पंचम जब गोचरवश बृहस्पति आवे तब जातक की माता की मृत्यु हो सकती है।

चन्द्र-स्पष्ट में से मान्दि-स्पष्ट घटाइये, जो शेष वचे उसको कहिये "घ"। "घ" जिस राशि और नवांश में है उस पर या उससे नवम

या पंचम जब गोचरवश शनि आवे तो माता की मृत्यु हो सकती है।।।७।।

#### वदेत्प्रत्यरिनक्षत्रनाथाच्च यमकण्टकम् । त्यक्त्वा तद्भवने कोरो गुरौ पुत्रविनाशनम् ॥६॥

जन्म नक्षत्र से पांचवें नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह है उसकी राशि, अंश, कला में से यमकंटक की राशि, अंश, कला घटाइये। जो शेष बचे उस स्थान पर या उससे नवमपंचम जव गोचरवश वृहस्पति आवे तो पुत्र की मृत्यु हो सकती है। ।।८।।

### लग्नार्कमान्दिस्फुटयोगराशेरधीश्वरो यद्भवनोपगस्तु । तद्राशिसंस्थे पुरुहूतवन्द्ये तत्कोरागे वा मृतिमेति जातः ॥६॥

निम्नलिखित को लीजिये: लग्न स्पष्ट, सूर्यस्पष्ट और मान्दि-स्पष्ट । जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहाँ है यह देखिये। उस स्वामी के स्थान पर या उससे नवम पंचम जब गोचरवश बृहरपित आवे तो जातक की मृत्यु हो सकती है। ॥९॥

### मान्दिस्फुटे भानुसुतं विशोध्य राश्यंशकोरो रविजे मृतिः स्यात् । घूमादिपञ्चग्रहयोगराशि-द्रोक्कारणयातेऽर्कमुते च मृत्युः ।।१०।।

(i) मान्दि स्पष्ट में से शनि स्पष्ट घटाइये, जो शेष बचे उस पर या उससे नवमपंचम जब गोचरवश शनि आवे तो जातक की मृत्यु होती है। (ii) धूम आदि पांचों उपग्रहों को जोड़िये। जोड़ने से जो राशि और द्रेष्काण आवे उस पर जब गोचरवश शनि आता है तो जातक की मृत्यु हो सकती है। ।।१०।।

> विलग्नमान्दिस्फुटयोगभांशं निर्याणमासं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । निर्याणचन्द्रो गुलिकेन्दुयोगो लग्नं विलग्नार्किसुतेन्दुयोगः ॥११॥

- (i) लग्न स्पष्ट और मान्दि-स्पष्ट को जोड़िये, जो योग आवे वह मृत्यु का मास हुआ अर्थात् उस राशि में जब सूर्य आवेगा तब जातक की मृत्यु होगी।
- (ii) मान्दि स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट को जोड़िये, जो राशि आवे उस राशि पर मृत्यु के समय चन्द्रमा होगा।
- (iii) लग्न स्पष्ट, मान्दि-स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट को जोड़िये। जो योग आवे वह मृत्यु के समय लग्न होगा। ॥११॥

मान्दिस्फुटोदितनवांशगतेऽमरड्ये तद्द्वादशांशसहिते दिननाथसूनौ । द्रोक्काणकोणभवने दिनपे च मृत्यु र्लग्नेन्दुमान्दियुतभेशगतोदये स्यात् ॥१२॥

यह देखिये कि मान्दि किस नवांश में है। इस नवांश में जब बृहस्पित आवे; यह देखिये कि मान्दि किस द्वादशांश में है; इस द्वादशांश में जब शिन आवे; और मान्दि किस द्रेष्काण में है, उस द्रेष्काण में या उनसे नवमपंचम जब गोचरवश सूर्य आवे तब जातक की मृत्यु होगी। मृत्यु के समय लग्न कौन सा होगा ? जातक की जन्मकुण्डली में लग्न, चन्द्रमा और मान्दि स्पष्टों को जोड़िये। जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है यह देखिये। जिस राशि में बैठा है वही राशि मृत्यु के समय लग्न होगी। ॥१२॥

# गुलिकं रविसूनुं च गुणित्वा नवसंख्यया । उभयोरेक्यराक्यंक्षगृहगे रविजे मृतिः ॥१३॥

मान्दि स्पष्ट को नौ (९) से गुणा कीजिये तया शनि स्पष्ट को ९ से गुणा कीजिये। दोनों का योग कीजिये। यह योग जिस राशि और जिस नवांश पर आवे उस पर जब गोचरवश शनि आता है तो जातक की मृत्यु हो सकती है।

### स्फुटे विलग्ननाथस्य विशोध्य यमकण्टकम् । तद्राशिनवभागस्थे जीवे मृत्युर्न संशयः ॥१४॥

लग्नेश-स्पष्ट में से यमकंटक घटाइये और यह देखिये कि कौन सी राशि और कौनसा नवांश आता है। जब बृहस्पति गोचरवश इस नवांश पर आता है तो जातक की निस्सन्देह मृत्यु होगी। ।।१४।।

### षष्ठावसानरन्ध्रेशस्फुटैक्यभवनं गते । तत्त्रिकोगोपगे वाऽपि मन्दे मृत्युभयं नृणाम् ।।१५॥

षष्ठेश, अष्टमेश, और द्वादशेश इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश कला जोड़िये। अर्थात् इन तीनों के ग्रह स्पष्ट जोड़िये। जोड़ने से जो राशि आवे उस राशि में या उससे नवम पंचम जब शनि आवे तो जातक की मृत्युहो सकती है।।।१५॥

## उद्यद्रहगारापितराशिगते सुरेड्ये तस्य त्रिकोरामिष गच्छित वा विनाशम् । रन्ध्रत्रिभागपितमिन्दरगेऽथ मन्दे प्राप्ते त्रिकोरामथवास्य वदन्ति मृत्युम् ॥१६॥

यह देखिये कि जन्म लग्न में जो द्रेष्काण है उसका स्वामी कहाँ है। जब बृहस्पित इस द्रेष्काण पित के ऊपर से गुजरे या उससे नवम-पचंम गोचरवश जावे तो जातक को मृत्युभय होता है। यह बृहस्पित के गोचर वश फल बताया गया है। अब इसी श्लोक में शिन के गोचरवश कब मृत्युभय होगा यह बताते है: यह देखिये कि अष्टम भाव मध्य पर कौन सा द्रेष्काण है। और यह द्रेष्काण पित कहाँ पर है। जब शिन इस द्रेष्काण-पित की राशियों में से गुजरता है या उससे नवम पचंम जाता है तो जातक को मृत्युभय होता है। \*।।१६।।

विलग्नजन्माष्ट्रमराशिनाथयोः खरित्रभागेश्वरयोस्तयोरिप । शशाङ्क्रमान्द्योरिप दुर्बलांशक-त्रिकोणगे सूर्यसुते मृतिर्भवेत् ॥१७॥

<sup>\*</sup> मूल क्लोक में शब्द आया है रन्छ्यत्रिभागपित मन्द्रिगेऽय इसके दो अर्थ हो सकते हैं अष्टम भाव में जो द्रेष्काण है उसका स्वामी जिस राशि में है उसमें से जब शिन गुज़रे तो मृत्यु समय या जब उससे नवमपंचम जावे तो जातक को मृत्युभय हो सकता है।

यह देखिये कि निम्नलिखित दो-दो में से कौन सबसे अधिक दुबंछ है: (i) लग्न से अष्टम राशि का स्वामी और जन्म-राशि से अष्टम राशि का स्वामी (ii) जन्म लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी और चन्द्रलग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी और चन्द्रलग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी (iii) चन्द्रमा और (iv) मान्दि। इन मे जो सबसे दुवंल हो वह जिस नवांश में है उस नवांश से जब शनि गोचरवश या इससे नवम या पंचम जाता है तो जातक को मृत्युभय होता है। ॥१७॥

लग्नाधिपस्थितनवांशकराशितुल्यं रन्ध्राधिपस्य गृहमापतिते घटेशे । तस्मिन्वदेन्मरणयोगमनेकशास्त्र-संक्षुष्णिखन्नमितिभः परिकीर्तितं तत् ।।१८।।

यह देखिये कि लग्नेश किस नवांश में है। इस नवांश की राशि को किहये "क"। अप्टमेश किस राशि में है—जिसमें हो उसे किहये "ख"। मेष से जितनी दूर "क" राशि है, "ख" से उतनी ही दूर राशि पर जब गोचरवश शिन जाता है तब जातक की मृत्यु हो सकती है। ऐसा उन विद्वानों का मत है जिन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है।।।१८।।

> शशाङ्कसंयुक्तदृगारापूर्वतः खरित्रभागेशगृहं गतेऽपि वा । त्रिकोरागे वा मररां शरीरिराां शशिन्यथ स्यात्तनुरन्ध्ररिःफगे ।।१६।।

अव यह बताते हैं कि मृत्यु के समय चन्द्रमा कहाँ होगा। इस इलोक में यह बताया गया है कि निम्नलिखित किन्हीं स्थानों में चन्द्रमा मृत्यु के समय हो सकता है।

- (i) जन्म कालीन जिस द्रेष्काण में चन्द्रमा हो उसमें जब गोचर वश चन्द्रमा आवे
- (ii) जन्म में चन्द्रमा जिस स्थान पर है वहाँ से गिनने पर जो बाइसवाँ द्रेष्काण हो उस २२वें द्रेष्काण के स्वामी की राशि। (iii) ऊपर (i) तथा (ii) में जो स्थान वताये गये हैं उनसे नवम या पंचम (iv) लग्न में (v) लग्न से अष्टम या (vi) लग्न से द्वादश । ।।१९।।

# निधनेश्वरगतराशौ भानाविन्दौ तु भानुगतराशौ। निधनाधिपसंयुक्ते नक्षत्रे निर्दिशेन्मरएाम् ॥२०॥

यदि जन्म लग्न से अष्टम का स्वामी जहाँ बैठा है उस राशि में सूर्य गोचरवश जा रहा हो और चन्द्रमा (क) जिस राशि में जन्म कुण्डली में सूर्य बैठा हो उस राशि में जा रहा हो (ख) या जन्म लग्न से अष्टमेश जन्मकुण्डली में जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र में चन्द्रमा गोचरवश हो तो जातक की मृत्यु हो सकती है।\*

> यो राशिर्गु लिकोपेतः तत्त्रिकोरणगते शनौ । मरणं निशिजातानां दिविजानां तदस्तके ॥२१॥

<sup>\*</sup> जब दशा-अन्तंदशा मारक ग्रह की हो तब शिन गोचरवश कब मारक होगा और गृह गोचरवश कब मारक होगा, यह सब निकाल लेने पर सूर्य और चन्द्रमा के अनिष्ट गोचर का विचार करना चाहिये अन्यथा सूर्य तो एक वर्ष में और चन्द्रमा एक मास में सब राशि भ्रमण कर लेता है।

यदि जातक का जन्म रात्रि का हो तो यह देखिये कि गुलिक किस राशि में है। उस राशि से जब त्रिकोण में गोचरवश शनि आवे तो जातक की मृत्यु हो सकती है और यदि दिन का जन्म हो तो गुलिक जिस राशि में है उससे सप्तम राशि में जब गोचरवश शनि आवे तो मृत्युप्रद हो सकता है। ।।२१।

# गुरुराहुस्फुटेक्यस्य राज्ञि यातो गुरुर्यदा । तदा तु निधनं विद्यात्तत्त्रिकोणगतोऽथवा ॥२२॥

वृहस्पित स्पष्ट और राहु स्पष्ट को जोड़ लीजिये। जो राशि आवे उसमें गोचरवश जब बृहस्पित जावेया उस राशि से नवम या पंचम गुरु गोचर में हो तो मृत्युप्रद हो सकता है।।२२।।

## अष्टमस्य त्रिभागांशपितस्थितगृहं शनौ । तदीशनवभागक्षं गते वा मरगं भवेत् ॥२३॥

(१) लग्न से गिनने पर अष्टम भाव मध्य पर जो द्रेष्काण हो उस द्रेष्काण का स्वामी जन्मकुण्डली में जहाँ बैठा है उस राशि में गोचरवश जब शनि आवे तो जातक की मृत्यु हो सकती है। (२) जन्म लग्न से अष्टमेश जिस नवांश में हो उस नवांश राशि में भी जब शनि गोचरवश भ्रमण करे तो मृत्यु कर सकता है। ।।२३।।

# जन्मकाले शनौ यस्य जन्माष्ट्रमपतेरपि । राशेरंशकराशेर्वा त्रिकोणस्थे शनौ मृतिः ॥२४॥

(१) जन्म कुण्डली में शनि जिस राशि और अंश में है उस राशि या उस अंश में या उससे नवमपंचम जब गोजरवश शनि जावे तो मृत्यु कर सकता है। (२) जन्मकुण्डलो में चन्द्रमा जिस राशि में है उस राशि कॉ स्वामी जिस राशि या अंश में हो या उसमे नवम या पंचम जब गोचरवश शनि हो तो मृत्युप्रद हो सकता है। (३) जन्म लग्न से अष्टमेश जिस राशि या अंश में हो उसमें या उससे नवम पंचम यदि गोवर वश शनि हो तो मृत्यु कर सकता है। ॥२४॥

# निशीन्दुराशौ चेज्जन्म मान्दिभेंऽशे शनौ मृतिः । दिवार्कभे चेत्तदृद्यूनित्रकोरो वा शनौ मृतिः ॥२४॥

(१) यदि रात्रि का जन्म हो तो मृत्यु तब होगी जब शिन गोचरवश उस राशि और अंश में जा रहा हो जिस में चन्द्रमा या मान्दि हो (२) यदि दिन में जन्म है तो मृत्यु उस समय होगी जब जिस राशि और अंश में मूर्य हो उसमें अथवा उससे ५वें, ७वें या ९वें जब गोचरवश शनि जावे।।।२५।।

# रन्ध्रेश्वराद्यावति भे मान्दिस्तावति भे ततः । शनिश्चेन्मरणं ब्रूयादिति सद्गुरुभाषितम् ॥२६॥

जन्मकुण्डली में यह देखिये कि अष्टमेश से मान्दि कितने राशि और कितने अंश दूर है। जब मान्दि से इतनी ही राशि और इतनी ही अंश की दूरी पर शनि गोचरवश आवे तब जातक की मृत्यु होगी, यह सद्गुरुओ का कथन है। ॥२६॥

> जन्मकालीनमृगुजात्कामशत्रु व्यये रवौ । मरगं निश्चितं ब्रूयादिति सद्गुरुभाषितम् ॥२७॥

यह देखिये कि जन्मकुण्डली में शुक्र किस राशि में है। इस राशि से जब गोचरवश ६ठे, ७वें या १२वें सूर्य हो तब मृत्यु होगी। ऐसा तो प्रति वर्ष तीन बार होता है इसिलये जैसा पहले बता चुके हैं जब अन्य बातों से पूर्ण मारक का योग आता है तभी यह विचार करना चाहिये कि मृत्यु कब होगी। ॥२७॥

तिष्ठन्त्यष्ट्रमिरःफषष्ठपतयो रन्ध्रत्रिभागेश्वरो मान्दिर्यः द्वनेषु तेष्वपि गृहेष्वार्कीड्यसूर्येन्दवः । सर्वे चारवशात्प्रयान्ति हि यदा मृत्युस्तदा स्यान्नृणां तेषामंशवशाद्वदन्तु निघनं तत्तत्त्रिकोगोऽपि वा ॥२८॥

यह देखिये कि निम्नलिखित कुण्डली में किन राशियों में हैं:—
(१) अष्टमेश (२) व्ययेश (३) षष्ठेश (४) अष्टन भाव मध्य
जिस द्रेष्काण में है उसका स्वामी (५) मान्दि। जब गोचर बश शिन,
बृहस्पित, सूर्य और चन्द्र उपर्युक्त राशियों में जा रहे हो तो जातक
की मृत्यु हो सकती है अथवा उपर्युक्त जिन नवांशों में हो उन
नवांशों में या उनसे नवत पंचम जब शिन, गुरु, सूर्य, चन्द्र गोचरवश जावें तो मृत्य हो सकती है। ॥२८॥

### अठारहवां अघ्याय

## द्विग्रहयोग

## दो-दो ग्रहों के योग का फल

दो दो ग्रहों के योग का जन्म कुण्डली में क्या फल होता है यह इस अब्याय में बताया गया है।

तिग्मांशुर्जनयत्युषेशसिहतो यन्त्राश्मकारं नरं भौमेनाघरतं बुघेन निपुणं घीकीर्तिसौख्यान्वितम् । क्रूरं वाक्पतिनान्यकार्यनिरतं शुक्रेण रङ्गायुषं-र्लब्धस्वं रिवजेन घातुकुशलं भाण्डप्रकारेषु वा ॥१॥

कूटस्त्र्यासवकुं भपण्यमिशवं मातुः सवकः शशी सज्ञः प्रश्रितवाक्यमर्थनिपुणं सौभाग्यकीर्त्यान्वितम् । विक्रान्तं कुलमुख्यमस्थिरमितं वित्तेश्वरं साङ्गिरा वस्त्राणां ससितः क्रियादिकुशलं सार्किः पुनर्भू सुतम् ॥२॥

मूलादिस्नेहकूटैर्व्यवहरति विशाग्बाहुयोद्धा ससौम्ये पुर्यध्यक्षः सजीवे भवति नरपितः प्राप्तवित्तो द्विजो वा। गोपो मल्लोऽथ दक्षः परयुवितरतो द्यूतकृत्सासुरेज्ये दुःखार्तोऽसत्यसन्धः ससवितृतनये भूमिजे निन्दितश्च ॥३॥

सौम्ये रङ्गचरो बृहस्पतियुते गीतिप्रयो नृत्यिवद् वाग्मी भूगरापः सितेन मृदुना मायापदुर्लम्पटः । सिंद्धो धनदारवान् बहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरौ ज्ञेयः इम्श्रुकरोऽसितेन घटकृज्जातोऽन्नकारोऽपि वा ।।४।।

असितसितसमागमेऽल्पचक्षु
र्यु वितसमाश्रयसम्प्रवृद्धवित्तः ।

भवित च लिखिपुस्तकचित्रवेत्ता

कथितफर्नः परतो विकल्पनीयाः ॥५॥

- (i) यदि जन्म के समय सूर्य और चन्द्रमा एक राशि में हों तो जातक यंत्र और पत्थर के काम में कुशल होता है; सूर्य और मंगल एक साथ हों तो पाप करता है; सूर्य और बुध एक राशि में हों तो निपुण, बुद्धिमान, कीर्तिवान और सुखी हो। सूर्य बृहस्पित एक राशि में हों तो कुर हो और अन्य लोगों के कार्य में लगा रहे; सूर्य और शुक्र एक साथ हों तो रंग अर्थात् नाचना, गाना, सिनेमा, नाटक आदि से या शस्त्रों द्वारा धनोपार्जन करे; सूर्य शीन एक साथ हों तो धातु (लोहा इत्यादि) के कामों में अथवा बर्तनों के कार्य में कुशल हो।।१।।
- (ii) यदि चन्द्र-मंगल एक साथ हों तो आसव, घड़े दुकानदारी भरत के बर्तन (जो दो घातुओं को मिलाकर बनाया जाता है) आदि का कार्य करे। मातृ मुख के लिये यह योग अच्छा नहीं है। यदि माता जीवित रहेगी तो सम्भवतः बालक उसका आज्ञाकारी न हो। यदि चन्द्र-बुध साथ हों तो जातक मीठे और नम्र बचन बोलने वाला, अर्थ निपुण (घन के कार्य में निपुण अथवा किसी वाक्य या गणित का अर्थ लगाने में निपुण) सौभाग्यवान् और कीर्तिवान् हो। यदि चन्द्रमा और बृहस्पित एक साथ हों तो विक्रमशाली, अपने कुल में मुख्य और बहुत धनी हो किन्तु ऐसा व्यक्ति अस्थिर मित होता है अर्थात् मुस्तिकल मिजाज नहीं होता। यदि चन्द्रमा और शुक्र एक साथ हों तो वस्त्र-किया (कपड़े के कारबार) में कुशल हो। यदि चन्द्रमा और शनि

एक साय हों तो ऐसी स्त्री का पुत्र हो जिसने द्वितीय बार विवाह किया हो। हमारे विचार से यह योग हिन्दू समाज की उन जातियों पर घटित नहीं होगा जिनमें पुर्निववाह की प्रथा नहीं है। ।। २।।

- (iii) यदि मंगल और बुघ एक-साय हों तो मूल (जड़ बाले पदार्थ जड़ी बूटी, पौये, वृक्ष, वृक्ष की छाल आदि), तेल, घी, चिकने पदार्थ, दवा आदि के ज्यापार से लाभ होता हैं और जातक बाहु से युद्ध करने वाला भी होता है। यदि मंगल और बृहस्पित एक साय हों तो किसी नगरी का अध्यक्ष हो या राजा हो या घनवान् ब्राह्मण हो। यदि मंगल और शुक्र एक साथ हों तो गोप (गोओं का मालिक), पहलवान, दूसरे की स्त्रियों में रत, जुआ खेलने वाला और चतुर होता है। यदि मंगल और शिन साथ हों तो दुःखी निन्दित, झूठी प्रतिज्ञा वाला अर्थात् झूठ बोलने वाला होता है। ॥३॥
- (iv) यदि किसी जन्मकृष्डली में बुध और बृहस्पति एक साथ हो तो जातक नाटक में काम करने वाला (स्टेज पर) गाने का शौकीन और नृत्यकला जानने वाला होता है। यदि बुध और शुक्र साथ हों तो जातक वाग्मी (अच्छा बोलने वाला) ज्मीन का स्वामी, गण (चुनी हुई संस्थाओं) का अध्यक्ष होता है। यदि बुध और शनि एक साथ हो तो मायापटु (बहुत चालाक) और लम्पट हो।
- (v) यदि बृहस्पित और शुक्र एक साथ हों तो जातक उत्तम विद्या वाला, धनवान्, स्त्रियों से युक्त और बहुत गुणों से सम्पन्न होता है। यदि बृहस्पित और शिन एक साथ हों तो जातक नाई का, कुम्हार का या भोजन बनाने वाले का कार्य करे ऐसा मन्त्रेक्वर महाराज का मत है। हमारे विचार से बृहस्पित ज्ञान का मतीक है और शिन वैराग्य का इस कारण बृहस्पित व शिन एक साथ हों तो जातक अन्तर्मुं खी वृत्ति वाला होता है। ॥ ४॥

(vi) यदि शुक्र और शनि एक-साथ हों तो जातक की दृष्टि में कुछ कमी हो। ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति, वृद्धि किसी युवती का आश्रय लेने से होती है। ऐसा व्यक्ति लिखने में, चित्रकारी में, पुस्तक आदि के कार्य में दक्ष होता है। ऊपर दो-दो ग्रहों के एक साथ होने का फल बताता गया है। यदि दो से अधिक ग्रह एक साथ हों तो ऊपर कहे हुये फलों का तारतम्य कर फलादेश करना चाहिये। ॥५॥

भूपो विद्वान् भूपितभू पतुल्य-श्चन्द्रे मेषे मोषको निर्धनश्च । निस्स्वः स्तेनो लोकमान्यो महोशः स्वाढ्यः प्रेष्यश्चापि दृष्टे कुजाद्येः ॥६॥

युग्मस्थेऽयोजीविभूपज्ञधृष्टा-श्चन्द्रे हष्टे तन्तुवायोऽधनी च । स्वर्क्षे योधप्राज्ञसूरिक्षितीशा लोहाजीवो नेत्ररोगी क्रमेगा ॥७॥

राजा ज्योतिर्विद्धनाढ्यो नरेन्द्रः सिंहे चन्द्रे नापितः पाथिवेन्द्रः । दक्षो भूपः सैन्यपः कन्यकायां निष्णातः स्याद्भूमिनाथश्च भूपः ॥८॥

शठो नृपस्तौलिनि रुक्मकार
रचन्द्रे विणक् स्यात्पिशुनः खलश्च ।
कोटे नृपो युग्मिपता महोशः
स्याद्वस्त्रजीवी विकृताङ्गवित्तः ॥६॥

धूर्तो हयाङ्गे स्वजनं जनेशं नरौधमाश्रित्य शठः सदम्भः । भूपो नरेशः क्षितिपो विपश्चि-द्धनो दरिद्रो मकरे हिमांशौ ॥१०॥

कुंभेऽन्यदारिनरतः क्षितियो नरेन्द्रो वेश्यापितर्नृपवरो हिमगौ नृमान्यः । अन्त्येऽघकृत्पदुमितर्नृपितश्च विद्वान् दोषंकहर्दुरितकृच्च कुजादिहब्टे ॥११॥

- (i) यदि चन्द्रमा मेष में हो और उस पर सूर्य, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र या शनि की दृष्टि हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होते हैं (१) गरीब (२) राजा हो (३) विद्वान् (४) राजा (५) राजा के समान (६) चोर।
- (ii) यदि चन्द्रमा वृषभ में हो और सूर्य, मंगल, बुघ, वृहस्पित शुक्र या शिन से देखा जाय तो कमशः निम्निलिखित फल होता है। (१) नौकर (२) घन हीन (३) चोर (४) लोकमान्य (५) राजा और (६) घनी। ॥६॥
- (iii) मिद चन्द्रमा मियुन का हो और सूर्य, मंगल बुब, बृहस्पित, शुक्र, शिन से दृष्ट हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है (१) निर्धन (२) लोहे का काम करने वाला (३) राजा (४) विद्वान् (५) साहसी (६) तानेवाने या कपड़े का काम करने वाला।
- (iv) यदि चन्द्रमा कर्क में हो और सूर्य. मंगल, बुघ, बृहस्पित, शक्र, शिन की उस पर दृष्टि हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है। (१) नेत्र-रोगी (२) योद्धा (३) विद्वान् (४) बृद्धिमान्

- (५) राजा और (६) लोहे के पदार्थ से बाजीविका कमाने वाला। ॥७॥
- (v) यदि चन्द्रमा सिंह में ही भीर भिन्न-भिन्न ग्रहों से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से राजा (२) म० से राजा (३) बु० से ज्योतिष शास्त्र जानने वाला (४) बृ० से घनाढ्य (५) शु० से राजा और (६) श० से नाई होता है। जो नाई नहीं होते वे नाई सदृश काम करने वाले होते हैं।
- (vi) यदि चन्द्रमा कन्या राशि में हो और सूर्य आदि ६ ग्रहों से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सू० से राजा (२) मं० से चतुर (३) बु० से राजा (४) बृ० से सेनापित (५) शृ० से चतुर (६) श० से भूमिनाथ (ज्मीन का स्वामी)। ॥८॥
- (vii) यदि चन्द्रमा तुला में हो और सूर्य बादि ग्रहों में से किसी से दृष्ट हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से खल (दुष्ट) (२) मं० से शठ (शैतान) (३) बु० से राजा (४) बृ० से सोने का काम करने वाला (५) शु० से व्यापारी (६) श० से चूगल खोर।
- (viii) यदि चन्द्रमा वृष्ट्चिक में हो तो उस पर भिन्म-भिन्म ग्रही की दृष्टि का निम्नलिखित फल होता है (१) सूर्य से दृष्ट हो तो निर्घन (२) मंगल से राजा (३) बुध से दृष्ट हो तो जुड़ वे बच्चों का पिता या माता (४) वृहस्पित से दृष्ट हो तो राजा (५) गुक से दृष्ट हो तो वस्त्र से आजीविका कमाने वाला (६) शिन से हो तो विकृत अंग वाला। ।।९।।
- (ix) यदि जन्म के समय चन्द्रमा घनु में हो और किसी ग्रह से दृष्ट हो तो विविध ग्रहों की दृष्टि के अनुसार निम्नलिखित फल होता है। (१) सू॰ से दृष्ट हो तो दम्भ युक्त (२) मंगल से धूर्त (३) ब॰ से हो तो बंहुत से बादिमयों का स्वामी (४) वृहस्पति से दृष्ट

हो तो राजा या बहुत से आदिमियों पर हुकूमत करने वासा (५) शुक्र से दृष्ट हो तो सहुत से आविमियों को आश्रय देने वाला और (६) शनि से दृष्ट हो तो शठ हो।

- (x) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मकर में हो और चन्द्रमा किसी ग्रह से दृष्ट हो तो निम्निलिखित फल होता है। (१) सू० से दिद्ध (२) मं० से भूप (३) बु० से नरेश (४) बृ० से भूपित (५) शु० से बुद्धिमान् या विद्वान् और (६) शनि से घनी होता है। ।।१०।।
- (xi) यदि चन्द्रमा कुम्भ राशि में हो और किसी ग्रह से दृष्ट हो तो विविध ग्रहों से दृष्ट होने का निम्निलिखित फल हैं। (१) सू० से लोकमान्य (२) मं० से अन्य व्यक्तियों की स्त्री में रत (३) बुध से भूमि का स्वामी (४) बृ० से नरेन्द्र (५) शु० से वैश्याओं का प्यारा (६) श० से राजाओं में श्रेष्ठ।
- (xii) चन्द्रमा के मीन में होने से और किसी ग्रांसे दृष्ट होने से निम्निलिखित फल होता हैं (१) सू० से कुष्ट कर्म करने वाला (२) मूं० से पापी (३) बु० से बुद्धिमान् (४) बृ० से राजा (५) शु० से विद्धान् (६) श० से केवल दोशों पर दृष्टि रखने वाला। ॥११॥

चन्द्रमा के विभिन्न नवांश्में में होने का और उस पर विविध ग्रहों की दृष्टि का फल

आरक्षको वघरुचिः कुशलश्च युद्धे भूपोऽर्थवान्कलहकृत्कितिजांशसंस्थे। मूर्खोऽन्पदारिनरतः सुकविः सितांशे सत्काव्यकृत्सुखपरोऽन्यकलत्रगश्च ॥१२॥

बौधे हि रङ्गचरचोरकवीन्द्रमन्त्रि-गेयज्ञशिल्पनिषुगः शशिनि स्थितेऽशै।

## स्वांज्ञेऽल्पगात्रधनलुब्धतपस्विमुख्यः स्त्रीप्रेष्यकृत्यनिरतञ्च निरीक्ष्यमार्गे ॥१३॥

सक्रोघो नरपतिसंमतो निघीशः सिंहांशे प्रभुरसुतोऽतिहिस्रकर्मा । जीवांशे प्रथितबलो रागोपदेष्टा हास्यज्ञः सिंवविवकामवृद्धशीलः ।।१४॥

अल्पापत्यो दुःखितः सत्यपि स्वे मानासक्तः कर्मिए स्वेऽनुरक्तः । दुष्टुस्त्रीष्टः कोपनश्चार्किभागे चन्द्रे भानौ तद्वदिन्द्वादिहुष्टे ।।१४॥

- (i) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मंगल के नवांश में हो (मेष या बृश्चिक नवांश) और सूर्य आदि किसी ग्रह से देखा जाता हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सूर्य से रक्षा करने वाला (२) मं० से वघ में रुचि रखने वाला (३) बु० से युद्ध में कुशल (४) वृ० से राजा (५) शु० से घनवान् (६) श० से कलह करने वाला।
- (ii) यदि चन्द्रमा वृषभ या तुला नवांश में हो और किन्हीं प्रहों से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से मूखं (२) मं० से दूसरे की स्त्रियों में रत (३) बु० से उत्तम किव (४) बृ० से उत्तम काव्य करने वाला अर्थात् ग्रन्थकर्ता (५) शु० से सुख के साघनों की प्राप्ति में लगा हुआ, (६) शिन से दूसरे की स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध रखने वाला । ।।१२।।
- (iii) यदि चन्द्रमा मिथन या कन्या नवांश में हो तो उस पर विविध ग्रहों की दृष्टि का फल निम्नलिखित है (१) सू॰ से रंग मंच

पर काम करने वाला अर्थात् नाटक-सिनेमा आदि के कार्यों से सम्बन्धित (२) मं० से चोर (३) बु० से कवि (४) बृ० से मंत्री (५) शु० से गान-विद्या जानने वाला (६) श० से शिल्प निपुण।

- (iv) यदि चन्द्रमा कर्क नवांश में हो और किसी ग्रह से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सू॰ से छोटे शरीर वाला (२) मं॰ से लोभी (३) बु॰ से तपस्वी (४) बु॰ से मुख्य अर्थात् श्रेष्ठ पद को प्राप्त (५) शु॰ से किसी स्त्री की मातहती में काम करने वाला (६) श॰ से अपने कार्य में लगा हुआ। ॥१३॥
- (v) यदि चन्द्रमा सिंह नवांश में हो तो विविच ग्रहों से दृष्ट होने का फल यह है। (१) सू० से कोबी (२) मं० से राजा का कृपापात्र (३) बु० से खजाने का स्वामी अर्थात् घती (४) बृ० से उच्चपदाधिकारी (५) शु० से पुत्रहीन (६) श० से कूर कर्म करने वाला हिंसक।
- (vi) यदि चन्द्रमा वनु या मीन नवांश में हो तो विविध प्रहों से दृष्ट होने का फल निम्नलिखित होता है (१) सू० से जिसके वल की बहुत ख्याति हो (२) रणोपदेष्टा अर्थात् रण के लिये या सैनिकों को आदेश देने वाला (३) बु० से हास्य रस कुशल (४) बृ० से मंत्री (५) शु० से कामवासना रहित (६) श० से वृद्धों की तरह स्वभाव वाला। ।।१४।।
- (vii) यदि चन्द्रमा मकर या कुंभ नवांश में हो तो विविध प्रहों से दृष्ट होने का निम्निलिखित फल होता है (१) सू० से थोड़ी सन्तान (२) मं० से दुःखी (३) बृ० से अभिमानी (कृ) बृ० से अपने कमंं में अनुरक्त (५) शृ० से दुष्ट स्त्री का प्यारा (६) श्र० से कोघी।

नोट-जैसे चन्द्रमा के विविध नवांशों में होने से और विविध

ग्रहों के दृष्ट होने से उपर्युंक्त फल बताया गया है वैसा ही फल तब भी समझना चाहिये जब सूर्य किसी नवांश में हो और किसी ग्रह से दृष्ट हो। उदाहरण के लिये सूर्य बनु नवांश में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो तो वही फल समझिये जो चन्द्रमा के बनु नवांश में होकर सूर्य से दृष्ट होने पर होता है। या दूसरा उदाहरण लीजिये चन्द्रमा के तुला नवांश में होकर शनि से दृष्ट होने का फल बताया गया हैं वही सूर्य के तुला नवांश में होकर शनि दृष्ट होने का होगा। ॥१५॥

> सूर्याबितोऽत्रांशफलं प्रविष्टं ज्ञेयं नवांशस्य फलं तदेव । राशीक्षणे यत्फलमुक्तमिन्दो-स्तद्द्वादशांशस्य फलं हि बाच्यम् ॥१६॥

ऊपर श्लोक १२ से १५ तक जो फल बताया गया है वह चन्द्रमा के विविध नवांशों में स्थित होने का और विविध ग्रहों से दृष्ट होने का फल है। और श्लोक ६ से ११ तक जो फलादेश बताया गया है वह चन्द्रमा के विविध राशि में स्थित सोकर विविध ग्रहों से दृष्ट होने का फल है। अब एक नई बात कहते हैं। मान लीजिये चन्द्रमा मेष राशि में है और बृहस्पित से दृष्ट है। इसका जो फल है वह तब भी होगा जब चन्द्रमा मेष द्वादशांश में हो और बृहस्पित से दृष्ट हो। अर्थात् राशि में स्थित होकर दृष्ट होने का जो फल वही द्वादशांश में स्थित होकर दृष्ट होने का जो फल वही द्वादशांश में स्थित होकर दृष्ट होने का फल होता है। इस कारण चन्द्रमा किस द्वादशांश में है और किस ग्रह से दृष्ट है यह देख कर श्लोक ६ से ११ के आधार पर चन्द्र द्वादशांश का फल भी कहना चाहिये। ॥१६॥

## वर्गोत्तमस्वपरगेषु शुभं यदुक्तं तत्पुष्टमध्यलघुताऽशुभमुत्क्रमेरा । वीर्यान्वितोंऽशकपतिनिरुराद्धि पूर्वं राशीक्षरास्य फलमंशफलं ददाति ॥१७॥

यदि चन्द्रमा वर्गोतम में हो तो ऊरर जो शुभ फल वताया गया है वह अधिक मात्रा में होगा। यदि अपने नवांश में हो तो वर्गोत्तम की अपेक्षा शुभ फल कुछ कम होगा और यदि अन्य नवांश में हो तो शुभ फल और भी थोड़ा होगा। और यदि कोई अशुभ फल बताया गया है और चन्द्रमा वर्गोत्तम में है तो वर्गोत्तम में होने से अशुभ फल कम होगा। स्य नवांश में हो तो अशुभ फल साबारण होगा और शशु नवांश में है तो अशुभ फल बहुत अधिक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्गोत्तम में होना शुभता को वड़ाता है, अक्षमता को कम करता है और शत्रु नवांश में होना शुभता को कम करता है अशुभता को बढ़ाता है।

अब एक दूसरी बात और कहते हैं। चन्द्रमा के दो फल बतायें हैं (१) राशि में स्थित होकर दृष्ट होने का फल (२) नवाश में स्थित होकर दृष्ट होने का फल। अब यह कहते हैं कि यदि चन्द्रमा जिस नवांश में है उस नवांश का स्वामी बलवान् है तो नवांश का फल ही विशेष रूप से फलित होगा। राशि का फल उसना नहीं होगा अर्थात् नवांश के स्वामी के बली होने से नवांश को अधिक महत्त्व देना चाहिये। ।।१७।। ग्रहों के दृष्ट होने से उपर्युक्त फल बताया गया है वैसा ही फल तब भी समझना चाहिये जब सूर्य किसी नवांश में हो और किसी ग्रह से दृष्ट हो। उदाहरण के लिये सूर्य घनुनवांश में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो तो वही फल समझिये जो चन्द्रमा के घनु नवांश में होकर सूर्य से दृष्ट होने पर होता है। या दूसरा उदाहरण लीजिये चन्द्रमा के तुला नवांश में होकर शनि से दृष्ट होने का फल बताया गया हैं वही सूर्य के तुला नवांश में होकर शनि दृष्ट होने का होगा। ॥१५॥

> सूर्यादितोऽत्रांशफलं प्रविष्टं ज्ञेयं नवांशस्य फलं तदेव । राशीक्षगो यत्फलमुक्तमिन्दो-स्तदूद्वादशांशस्य फलं हि बाच्यम् ॥१६॥

ऊपर क्लोक १२ से १५ तक जो फल बताया गया है वह चन्द्रमा के विविध नवांशों में स्थित होने का और विविध ग्रहों से दृष्ट होने का फल है। और क्लोक ६ से ११ तक जो फलादेश बताया गया है वह चन्द्रमा के विविध राशि में स्थित सोकर विविध ग्रहों से दृष्ट होने का फल है। अब एक नई बात कहते हैं। मान लीजिये चन्द्रमा मेष राशि में है और बृहस्पित से दृष्ट है। इसका जो फल है वह तब भी होगा जब चन्द्रमा मेष द्वादशांश में हो और बृहस्पित से दृष्ट हो। अर्थात् राशि में स्थित होकर दृष्ट होने का जो फल वही द्वादशांश में स्थित होकर दृष्ट होने का जो फल वही द्वादशांश में स्थित होकर दृष्ट होने का फल होता है। इस कारण चन्द्रमा किस द्वादशांश में है और किस ग्रह से दृष्ट है यह देख कर क्लोक ६ से ११ के आधार पर चन्द्र द्वादशांश का फल भी कहना चाहिये। ॥१६॥

## वर्गोत्तमस्वपरगेषु शुभं यदुक्तं तत्पुष्टमध्यलघुताऽशुभमुत्क्रमेरा । वीर्यान्वितोंऽशकपतिर्निरुएद्धि पूर्वं राशीक्षरणस्य फलमंशफलं ददाति ॥१७॥

यदि चन्द्रमा वर्गोतम में हो तो ऊरर जो शुभ फल बताया गया है वह अधिक मात्रा में होगा। यदि अपने नवांश में हो तो वर्गोत्तम की अपेक्षा शुभ फल कुछ कम होगा और यदि अन्य नवांश में हो तो शुभ फल और भी थोड़ा होगा। और यदि कोई अशुभ फल बताया गया है और चन्द्रमा वर्गोत्तम में है तो वर्गोत्तम में होने से अशुभ फल कम होगा। स्व नवांश में हो तो अशुभ फल सावारण होगा और शत्रु नवांश में है तो अशुभ फल बहुत अधिक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्गोत्तम में होना शुभता को बढ़ाता है, अक्षमता को कम करता है और शत्रु नवांश में होना शुभता को कम करता है अशुभता को बढ़ाता है।

अब एक दूसरी बात और कहते हैं। चन्द्रमा के दो फल बताये हैं (१) राशि में स्थित होकर दृष्ट होने का फल (२) नवांश में स्थित होकर दृष्ट होने का फल (२) नवांश में स्थित होकर दृष्ट होने का फल। अब यह कहते हैं कि यदि चन्द्रमा जिस नवांश में है उस नवांश का स्वामी बलवान् है तो नवांश का फल ही विशेष रूप से फलित होगा। राशि का फल उसना नहीं होगा अर्थात् नवांश के स्वामी के बली होने से नवांश को अधिक महत्त्व देना चाहिये। ।।१७।।

#### उन्नीसवां अध्याय

#### दशाफल

भक्त्या येन नवप्रहा बहुविधेराराधितास्ते चिरं
सन्तुष्टाः फलबोघहेतुमदिशन्सानुप्रहं निर्एयम् ।
स्यातां तेन पराशरेग कथितां संगृह्य होरागमात्
सारं भूरिपरीक्षयातिफलितां वक्ष्ये महास्थां दशाम् ॥१॥

जिन पराशर मृनि ने नव-ग्रहों की बहुत प्रकार से आराघना की और जिनकी भिक्त से सन्तुष्ट होकर नव-ग्रहों ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि किस ग्रह की कैसी दशा जाती है उन पराशर के बाक्यों के फलादेश सम्बन्धी सिद्धान्तों की बारंबार परीक्षा कर और उनकी सत्यता का अनुभव कर में मन्त्रेश्वर महादशा के विषय में, पराशर ने जो कुछ कहा है उसका सार बतलाता हूँ। ।।१।।

> अग्न्यादितारपतयो रिवचन्द्रभौम-सर्पामरेड्यशनिचन्द्रजकेतुशुक्राः । तेने नटः सनिजया चटुघान्यसौम्य-स्थाने नखा निगदिताः शरदस्तु तेषाम् ॥२॥

किस नक्षत्र में जन्म होने से कितने वर्ष की दशा होती है और बाद में किस ग्रह की कितने वर्ष की दशा आती है यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा।

| वशावर्ष | us      | °      | 9       | 22      | w<br>o   | £       | <b>೨</b><br><b>≈</b> | 9       | 30        |
|---------|---------|--------|---------|---------|----------|---------|----------------------|---------|-----------|
| 題       | सूर्य   | चन्द्र | मंगल    | राहु    | बृहस्पति | यानि    | र्मेश                | मु      | ংশ        |
| नक्षत्र | उ० पा०  | श्रवण  | घनिष्ठा | शतभिषा  | पू॰ भा॰  | उ० भा॰  | रेबती                | अश्विनी | भरणी      |
| नक्षत्र | उ० फा०  | हस्त   | वित्रा  | स्वाती  | विशाखा   | अनुराधा | ज्येष्ठा             | ুল      | तू॰ पा॰   |
| नक्षत्र | क्रतिका | रोहिणी | मृगशिर् | आर्द्रा | पुनर्वसु | नुब     | आश्लेषा              | मधा     | पूरु फारु |

ऋक्षस्य गम्या घटिका दशाब्द-निघ्ना नताप्ता स्वदशाब्दसंख्या । रूपैर्नमैः संगुरायेन्नतेन हृतास्तु मासा दिवसाः क्रमेरा ॥३॥

जन्म के समय किसी ग्रह की कितनी दशा भोग्य थी यह निकालने का प्रकार वताते हैं। यह देखिये कि जन्म के समय चन्द्रमा किस नक्षत्र में है और जन्म के बाद कितने घड़ी तक उस नक्षत्र में और रहेगा। जितनी घड़ी तक और रहेगा उन घड़ियों को महादशा के मान से गुणा कीजिये और ६० से भाग देकर यह निकाल लीजिये कि भोग्य वर्ष कितने आये। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाता हैं। मान लीजिये जन्म के समय पुनवंसु नक्षत्र के बीस घड़ी शेष थे। श्लोक २ में बताया गया है कि पुनवंसु नक्षत्र में जन्म होने से वृहस्पति की महादशा में जन्म होता है इस कारण बृहस्पति की दशा में जन्म हुआ। बृहस्पति की दशा कितनी शेष है ?

$$\frac{? \circ \times ? \xi}{\xi \circ} = \frac{? \xi}{3} = \forall \ \ \mathsf{व} \mathsf{\acute{e}} \mathsf{\acute{e}}$$

मन्त्रेश्वर महाराज के कथन में और अन्य ज्योतिष के ग्रन्थों में यह अन्तर है कि मन्त्रेश्वर महाराज के कथनानुसार सदैव ६० से भाग देना चाहिये किन्तु अन्य ग्रंथों के अनुसार नक्षत्र का जितना पूरा मान हो उससे भाग देना चाहिये। देखिये 'सुगम ज्योतिष प्रवेशिका' दसवाँ प्रकरण। इसे नीचे समझाते हैं।

मंत्रेश्वर महाराज के बताये हुए प्रकार में और भारतीय ज्योतिष की भुवत भोग्य महादशा निकालने के प्रकार में थोड़ा अन्तर है। दोनों पद्धतियों में अन्तर निम्नलिखित है:-

(i) प्रचलित पद्धति-नक्षत्र के जितने घड़ी पल बीत चुके और जितने घड़ी पल बाकी हैं--दोनों को जोड़ कर-नक्षत्र की कुल घड़ियाँ निकालते हैं। इसे कहिये 'क'

जितने घड़ी पल नक्षत्र के वाकी हैं इन्हें कहिये 'खं।

अब मान लीजिये बृहस्पति की दशा में जन्म है तो भोग्य दशा कितनी हुई ?

| ••  | यदि 'क' में | १६ वर्ष            |        |
|-----|-------------|--------------------|--------|
| ٠٠. | तो १ में    | १६ वर्ष            |        |
| ٠.  | 'ख' में     | <del>१६</del><br>क | ख वर्ष |

अब भाग देकर जो वर्ष आवे—वे वर्ष, मास, दिन लिख लीजिये

(ii) मंत्रेश्वर के मत से 
$$\frac{१६}{६०} \times \frac{ख}{?}$$
 वर्ष

अन्तर यह हुआ कि इसमें—सम्पूर्ण नक्षत्र मान नहीं निकालते। 'क' को सदैव ६० घड़ी मानते हैं। केवल 'ख' निकालकर उसी पर गणित कर भोग्य दशा निकालते हैं।

> रिवस्फुटं तज्जनने यदासीत् तथा विधश्चेत्प्रतिवर्षमर्कः । आवृत्तयः सन्ति दशाब्दकानां भागक्रमात्तद्दिवसाः प्रकल्प्याः ॥४॥

इस रलोक में यह बताते हैं कि महादशा में किस प्रकार का वर्ष लेना है। ३६० दिन का चौद्र वर्ष या नक्षत्रवर्ष या सौर वर्ष। दक्षिण भारत में कई स्थलों में, विशेष कर केरल में, ३६० दिन का चांद्र वर्षे लेते हैं किन्तु उपयुंक्त श्लोक के अनुसार जन्म के समय सूर्य जिस राशि, अंश, कला, विकला पर था उसी राशि, अंश कला, विकला पर जब लौट कर आवे तब एक वर्ष मानना और इसी वर्ष मान से महादशा निकालना। इसी सौर वर्ष का वारहवाँ भाग मास और इस मास का तीसवाँ भाग दिन समझना चाहिये।

#### दशाफल

भानुः करोति कलहं क्षितिपालकोप-माकस्मिकं स्वजनरोगपरिश्रमं च । अन्योन्यवेरमतिदुःसहचित्तकोपं गुप्त्यथंधान्यसुतदारकृशानुपीडाम् ।।४।।

क्रौर्याध्वभूपेः कलहैर्घनाप्ति वनाद्रिसंचारमतिप्रसिद्धिम् । करोति सुस्थो विजयं दिनेश-स्तैक्ष्ण्यं सदोद्योगर्रात सुखं च ॥६॥

मनःप्रसादं प्रकरोति चन्द्रः सर्वार्थसिद्धि सुखभोजनं च । स्त्रीपुत्रभूषाम्बररत्नसिद्धि गोक्षेत्रलाभं द्विजपूजनं च ॥७॥

बलेन सर्वं शशिनस्तु वाच्यं पूर्वे दशाहे फलमत्र मध्यम् । मध्ये दशाहे परिपूर्णवीयं तृतीयभागेऽल्पफलं क्रमेग्।।।।। भौमस्य स्वदशाफलानि हुतभुग्भूपाहवाद्येर्धनं भैषज्यानृतवञ्चनैश्च विविधैः क्रौर्येर्धनस्यागमः । पित्तासृग्ज्यरवाधितश्च सततं नीचाङ्गनासेवनं विद्वेषः सुतदारबन्धुगुरुभिः कष्ट्रोऽन्यभाग्ये रतः ॥६॥

> सौम्यः करोति सुहृदागममात्मसौस्यं विद्वत्प्रशंसितयशस्य गुरुप्रसादम् । प्रागत्म्यमुक्तिविषयेऽपि परोपकारं जायात्मजादिसुहृदां कुशलं महत्त्वम् ॥१०॥

धर्मक्रियाप्तिमसरेन्द्रगुर्शिवधत्ते संतानसिद्धिमवनीपतिपूजनं च । इलाघ्यत्वमुन्नतजनेषु गजाश्वयान-प्राप्ति वधूमुतमुहृद्युतिमिष्टृसिद्धिम् ॥११॥

क्रीडासुखोपकरणानि सुवाहनाप्ति गोरत्नभूषण्गिविष्ठमदाप्रमोदम् । ज्ञानक्रियां सलिलयानमुपैति शौक्रचां कल्याणकर्मबहुमानमिलाधिनायात् ।।१२।।

पाकेऽर्कजस्य निजदारसुतातिरोगान्-वातोत्तरान्कृषिविनाशमसत्प्रलापम् । कुस्त्रीर्रात परिजनेवियुति प्रवास-माकस्मिकं स्वजनभूमिसुखार्थनाशम् ॥१३॥

कुर्यादिहः क्षितिपचोरिवषाग्निशस्त्र-भीति सुर्तातिमतिविश्रमबन्धुनाशम् ।

# नीचावमाननमितक्रमतोऽपवादं स्थानच्युति पदहति कृतकार्यहानम् ॥१४॥

विद्युंतुदे शुभान्विते प्रशस्तभावसंयुते
दशा शुभप्रदा तदा महीपतुल्यभूतिदा ।
अभीष्ट्रकार्यसिद्धयो गृहे सुखस्थितिभवेदचञ्चलार्थसंचयाः क्षितौ प्रसिद्धकीर्तयः ।।१५॥

केतोर्दशायामरिचोरभूपैः पीडा च शस्त्रक्षतमुष्णरोगः । मिथ्यापवादः कुलदूषितत्वं वह्नेभयं प्रोषणमात्मदेशात् ।।१७॥

(i) (क) इस श्लोक में सूर्य की दशा का फल बताते हैं। यहाँ सूर्य का खराब फल बताया गया है। इससे अनुमान होता है कि सूर्य अनिष्ट स्थान का स्वामी हो, अनिष्ट स्थान में पड़ा हो तब यह फल घटित होगा। सूर्य अपनी दशा में कलह कराता है। अकस्मात् राजा का कोप होता है। कुटुम्ब में रोग हो और परिभ्रमण करावे। परस्पर—आपस में बैर हो, चिक्त में दुःसह कोप, और गुप्त घन तथा

अन्न को अग्नि से भय हो तथा पुत्र और स्त्री को भी कब्ट हो। ॥ ५॥

- (ख) यदि सूर्य उत्तम स्थान में हो तो कूरता से, सफ़र (यात्रा) से, राजाओं द्वारा एवम् कलह से घन-प्राप्ति कराता है। मनुष्य वनों में और पहाड़ों में घूमता है, अति प्रसिद्धि प्राप्त हो, जातक सदैव उद्योगशील हो। उसके स्वभाव और कार्य में तीक्ष्णता हो और विजय और सुख प्राप्त हो।॥ ६॥
- (ii) (क) चन्द्रमा की महादशा में मन प्रसन्न रहता है। सब प्रकार की कार्य सिद्धि, घन सिद्धि होती है। सुझ पूर्वक भोजन प्राप्त होता है। स्त्री, पुत्र आभूषण, वस्त्र, रत्न, गौ और कृषि की भूमि का लाभ हो। जातक ब्राह्मणों का पूजन (सम्मान) करे।।। ७।।
- (ख) उपर्युं नत फल पूर्ण रूप से तब घटित होगा जब चन्द्रमा पूर्ण बली हो। शुक्ल पक्ष की प्रतिपद् से दशमी तक—इन दस दिनों में चन्द्रमा मध्यम बली होता है इस कारण चन्द्रमा के इन दस दिनों में मध्यम फल होगा। बीच के दस दिन में अर्थात शुक्ल पक्ष की एका-दशी से कृष्ण पक्ष की पचंगी तक चन्द्रमा पूर्ण बली होता है। इस कारण ऐसा चन्द्रमा पूर्ण शुभ फल देगा और अन्तिम दस दिन में कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक चन्द्रमा क्रमशः निर्वल होता जाता है। इस कारण ऐसा चन्द्रमा क्रमशः निर्वल होता जाता है। इस कारण ऐसा चन्द्रमा थोड़ा शुभ फल देता है। एक अन्य मत से ५ कला तक क्षीण बली, ६ से १० कला तक मध्यम बली, १० से १५ कला तक पूर्ण बली। ।। ८।।
- (iii) (क) यदि मंगल की दशा हो तो अग्नि, राजा, युद्ध आदि से धन प्राप्त होता है। जातक को झूठ बोलने से, घोखा देने से, औषि से तथा विविध प्रकार के कूर कर्मों से भी बन लाभ होता है।

मंगल की महादशा के समय पित्त-प्रकोप, रक्त-प्रकोप, ज्वर, आदि की पीड़ा होती है। वह नीच स्त्री का सेवन करेगा। अपने पुत्र, स्त्री, बन्धु और गुरुओं से विद्वेष होगा और वह दूसरों के भाग्य में लगा हुआ रहेगा। अर्थात् उसके उद्योग से अन्य लोगों का भाग्योदय होगा। ॥ ९ ॥

- (iv) जब बुध की महादशा होती है तब मित्रों से समागम होता है। स्वयं को सुख प्राप्त होता है, विद्धान् लोग प्रशंसा करते हैं। यश प्राप्त होता है और गुरुओं की कृपा होती है। मनुष्य की वाणी में प्रगल्भता (अपने आशय को शिक्तपूर्ण शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता) होती है। बुध की महादशा में मनुष्य परोपकार करता है और उसको स्वयं की स्त्री, पुत्र, मित्र सम्बन्धी हर्ष तथा महत्व प्राप्त होता है।।। १०।।
- (v) बृहस्पित की दशा में मनुष्य धार्मिक कार्य करता है, उसे संतान प्राप्ति या संतान संबंधी हर्ष प्राप्त होता है। राजा उस मनुष्य की प्रतिष्ठा करे अर्थात् उसका सम्मान करे। अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी उसकी प्रशंसा करें; हाथी, घं। इे तथा सवारी की प्राप्ति हो। हृदय की आकांक्षाएँ पूर्ण हों। अपनी स्त्री, पुत्र, मित्रों से समागम और सौहादं हो।। ११।।
- (vi) शुक्र की महादशा में जातक को क्रीड़ा और मुख के सावन, उत्तम सवारी, गौ, रत्न, भूषण, निधि (द्रव्य) स्त्रियों से आनन्द, ज्ञान किया (जिन वातों से ज्ञान वृद्धि हो), जल यात्रा राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त हों। शुक्र की महादशा में घर में शुभ कार्य होते हैं।
- (vii) शनि की महादशा में जातक की स्त्री या पुत्र को रोग हो, स्त्रयं को भी वात आदि की पीड़ा हो, खेती नब्ट हो-दुव्ट वाणी

बोले । \* खराब स्त्री में आसक्ति हो—अपने परिवार के लोगों से वियोग हो और अकस्मात् स्वजन (अपने इण्टजन) का, भूमि का, सुख का तथा धन का नाश हो। हमारे खयाल से शिन की महादशा का यह फल तभी घटित होगा जब शिन जन्मकुण्डली में बहुत बिगड़ा हो।। १३।।

- (vii) राहु की महादशा में राजा से, चोर से, विष से, अग्नि से तथा शस्त्र से भय हो; सन्तान को कष्ट हो, मन में घोर अशान्ति और उद्वेग रहे; बन्धुओं का नाश हो, नीच लोगों से अपमान प्राप्त हो, बदनामी हो। कोई ऐसा दुष्कर्म हो जाये जिसके कारण बदनामी हो; अपना स्थान (मकान या नौकरी) छूट जाये। जो कार्य करे उसमें असफलता और हानि हो तथा अपने पद से गिर जावे \*\*। ॥१४॥
- (ख) ऊपर १४वें क्लोक में राहु की महादशा का अशुभ फल बताया गया है। इस क्लोक में कहते हैं कि राहु यदि शुभग्रह के साथ हो और प्रशस्त (उत्तम) भाव में हो तो राहु की महादशा बहुत शुभ फल देने वाली होती है। जातक का वैभव राजा के समान हो। जातक के सब अभीष्ट कार्य सिद्ध हों और वह अपने घर में सुखपूर्वक रहे। उसके पास दृढ़ता से बन संचय हो और पृथ्वी में उसकी कीर्ति प्रसिद्ध हो। ।।१५।।
- (ग) यदि कन्या, वृश्चिक या मीन राशि का राहु हो तो राहु की दशा के सम्बन्य में कुछ विशेष विचार बताते हैं। यदि इन तीनों राशियों में से किसी में राहु हो तो देशाधिपत्य अर्थात् उच्च हुकूमत

<sup>\*</sup> जब जैसे ग्रह की महादशा होती है तब उसी ग्रह की छाया मनुष्य के शरीर पर रहतो है। शुभ ग्रह की महादशा में मनुष्य शुभ वाणी बोलता है। अशुभ ग्रह की दशा में दुष्ट वाणी, अनगंल, वाहियात, अर्यहीन भाषण करता है।।

<sup>\*\*</sup> मूल संस्कृत श्लोक में शब्द है 'पदहित'' जिसके दो अर्थ हैं। (१) अपने पद (ओहदे) से गिर जाना (२) पैर में चोट लगना।

प्राप्त हो और बहुत अधिक सुख मिले; पालकी की सवारी मिले। यह सुख वैभव राहु की दशा में प्राप्त हो किन्तु दशा के अन्तिम काल में यह सब नष्ट हो जाये।।१६॥

(ix) केतु की महादशा में शत्रुओं से, चीरों से, तथा राजा से पीड़ा हो। शस्त्र से आघात का डर हो और उष्णता के रोग हों। जिन रोगों में अधिक गर्मी माल्म होती है—यथा फोड़े, फुंसी, आत- शक, मूच्छी आदि को उष्णता के रोग कहते हैं। केतु की महादशा में जातक के कुल को दोष लगे अर्थात् कोई बात ऐसी हो जिससे कुटुम्ब की बदनामी हो। अग्नि का भय हो, स्वयं को झूडा इलजाम लगे और अपना देश छोड़ना पड़े। इस प्रकार सूर्य आदि नौ ग्रहों को महादशा का फल बता चुकने पर अब पुनः नौ ग्रहों की दशा का फल बताते हैं।।।१७।।

अथ तरिएवशायां क्रौर्यभूपालयुद्धै-र्धनमनलचतुष्पात्पीडनं नेत्रतापः । उदरदशनरोगः पुत्रदारार्तिरुच्चै-र्गु रुजनिवरहः स्याद्भृत्यनाशोऽर्थेहानिः ।।१८।।

शिशिरकरदशायां मन्त्रदेवद्विजोर्वीपतिजनितविभूतिः स्त्रीघनक्षेत्रसिद्धिः ।
कुसुमवसनभूषागन्धनानारसाप्तिभंवति खलविरोधः स्वक्षयो वातरोगः ॥१६॥

क्षितितनयदशायां क्षेत्रवैरक्षितीशप्रतिजनितविभूतिः स्यात्पशुक्षेत्रलाभः ।
सहजतनयवैरं दुर्जनस्त्रीषुसक्तिदेहनरुषिरपित्तव्याधिरर्थोपहानिः ॥२०॥

असुरवरदशायां दुःस्वभावोऽयवा स्या-दतिगहनगदार्तिः सूनुनार्योविनाशः । विषभयमरिपीडावीक्षराोद्ध्वाङ्गरोगः सुहृदि कृषिविरोघो भूपतेर्द्वेषलाभः ॥२१॥

अमरगुरुदशायामम्बराद्यर्थसिद्धिः परिजनपरिवारप्रौढिरत्यर्थमानः । सुतधनसुहृदाप्तिः साधुवादाप्तपूजा भवति गुरुवियोगः कर्णरोगः कफातिः ।।२२।।

रिवतनयदशायां राष्ट्रपीडाप्रहार-प्रतिजनितविभूतिः प्रेष्यवृद्धाङ्गनाप्तिः । पशुमहिषवृषाप्तिः पुत्रदारप्रपीडा पवनकफगुदार्तिः पादहस्ताङ्गतापः ॥२३॥

शशितनयदशायां शश्वदाचार्यं सिद्धि-द्विजजनितधनाप्तिः क्षेत्रगोवाजिलाभः । मनुवरसुरपूजा वित्तसंघातसिद्धिः प्रभवति मरुदुष्णश्लेष्मरोगप्रपीडा ॥२४॥

शिक्षिजनितदशायां शोकमोहोऽङ्गनाभिः प्रभुजनपरिपोडा वित्तनाशोऽपराघः । प्रभवति तनुभाजां प्रोषणां स्वीयदेशा-दृशनचरणरोगः श्लेष्मसन्तापनं च ॥२४॥

भृगुतनयदशायामङ्गनारत्नवस्त्र-द्यतिमिधिधनभूषावाजिशय्यासनाप्तिः ।

## क्रयकृषिजलयानप्राप्तवित्तागमो वा । भवति गुरुवियोगो बान्धवार्तिर्मनोरुक् ॥२६॥

श्लोक ५ से १७ तक सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, शिन राहु तथा केतु यह जो ग्रहों का साधारण कम है—इस कम से प्रत्येक ग्रह की अपनी महादशा में फल देने की प्रवृत्ति बतलाई है।

अब क्लोक १८ से २६ तक—विशोत्तरी महादशा में ग्रहों का जो कम है अर्थात् सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पित, शिन, बुध, केतु और शुक्र उस कम से प्रत्येक ग्रह की अपनी-अपनी महादशा में फल देने की प्रवृत्ति बताते हैं।

इस एक ही १९वें अध्याय में जो ग्रहों के महादशा फल दो बार बताये गये हैं, इममें हमारे विचार से रहस्य निम्नलिखित है।

- (i) ५ से १७ श्लोक तक जो फलादेश है वह ग्रहों की साधारण प्रवृत्ति बताई है— जैसा योगिनी दशा में होता है कि शुभग्रहों की योगिनी दशा शुभ, पापग्रहों की अशुभ । अन्य मतों के अनुसार अष्टोत्तरी आदि में भी श्लोक ५ से १७ तक दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार फलादेश बैठाना चाहिये।
- (ii) क्लोक १८ से २६ तक ग्रहों का कम वही रक्खा है जो विशोत्तरी दशा में बतलाया गया है। विशोत्तरी दशा में कुछ विशेषताएँ हैं। यथा एकादश जैसे सुन्दर 'लाभ' के स्वामी को पापी कहा गया। केवल पापी ही नहीं तीसरे, छठे, ग्यारहवें के मालिक तीनों पापी—इनमें भी कमशः तीसरे से अधिक पापी छठे का मालिक, छठे के मालिक से अधिक पापी ग्यारहवें का मालिक। दूसरी विशेषता यह है कि केन्द्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं करता, केन्द्र का स्वामी—कूर ग्रह हो तो अशुभ फल नहीं करता। अर्थात् साधारण नियम लागू नहीं करना चाहिये कि शुभ ग्रह है तो शुभ फल करेगा कूर ग्रह है तो दुष्ट फल करेगा। इसी कारण क्लोक ५ से १७ तक

ग्रहों का फल विविच दशाओं में (यथा अष्टोत्तरी, योगिनी, काल चक्र) घटाना चाहिये—जहाँ सिद्धान्त यह है कि क्रूर ग्रह की दशा है तो क्रूर फल और शुभ ग्रह की दशा है तो शुभ फल ।

और जब विशोत्तरी दशावश ग्रहों की महादशा कैसी जावेगी यह विचार करनाहो तो क्लोक १८ से २६ तक वर्णित सिद्धान्त लागू करना चाहिये।

- (i) जब सूर्य की दशा हो तो कूरता से राजाओं से या युद्ध से घन प्राप्ति हो। अग्नि में और चौपायों से पीड़ा हो। आंखों में ताप (जलन) हो। पेट के तथा दांत के रोग हों। पुत्र और स्त्री को बीमारी हो या अन्य प्रकार का कष्ट हो। नौकरों का नाश हो, घन की हानि हो और गुष्ठजन (पिता, चाचा आदि) का वियोग या विरह हो। इस क्लोक में सूर्य की दशा का अनिष्ट फल वताया गया है। यह तभी घटित होगा जब सूर्य विगड़ा हुआ हो। प्रत्येक ग्रह सम्बन्धी कुछ विशेष वातें हैं। जब ग्रह विगड़ा हुआ होता है तो जिन बस्तुओं का वह अविष्ठाता है उनसे सम्बन्धी अनिष्ट फल दिखाता है और जब ग्रह सुघरा हुआ होता है तो बपने से सम्बन्धित वस्तुओं का लाम कराता है। ॥१८॥
- (ii) चन्द्रमा की महादशा में मन्त्रों से, देवताओं से, ब्राह्मणों से तथा राजा से ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मन्त्रों से ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो सकता है? या तो स्वयं मन्त्रों का अनुष्ठान करे जिससे धन प्राप्त हो या अनुष्ठान करने से दक्षिणा प्राप्त हो। चन्द्रमा की महादशा में स्त्री, धन और कृषि की भूमि प्राप्त होती है। पुष्प, वस्त्र, आभूषण, सुगन्धित पदार्थ तथा विविध प्रकार के रस प्राप्त हों। दुष्टों से विरोध हो, शरीर का या धन का क्षय हो और वातरोग हो। इस श्लोक में चन्द्रमा की महादशा के शुभाशुभ दोनों फल बताये हैं। यदि चन्द्रमा बलवान् होगा, शुभ स्थान में होगा, शुभ भवन का स्वामी होगा तो

शभ फल अधिक होगा । यदि चन्द्रमा दुर्वल है, दुःस्थान में है तो दुष्ट फल अधिक होगा । ॥ १९ ॥

- (iii) जब मंगल की महादशा हो तो भूमि से, शत्रुता से, तथा राजाओं से सुख की प्राप्ति हो और पशुओं का तथा खेतों का लाभ हो किन्तु अपने पुत्र से या भाईयों से शत्रुता हो, दुर्जन स्त्रियों में आसिक्त हो और रुविर विकार, उष्णता के रोग या अग्नि से हानि, पित्त के कुपित होने से रोग तथा घन की हानि हो। ।।२०।।
- (iv) जब राहु की महादशा हो तो जातक का दुःस्वभाव हो जाये अर्थात् जातक के स्वभाव में सुशीलता न रहे या किसी भयंकर बीमारी के कारण पीड़ा हो। जातक की स्त्री तथा पुत्र का विनाश हो। विष से भय हो। शत्रु से पीड़ा हो और नेत्र में या शिर में रोग हो। मित्रों से तथा खेती के कार्यों में विरोध तथा राजा से द्वेष अर्थात् राजा की अकृपा हो। ।।२१।।
- (v) अब बृहस्पित की महादशा का फल बताते हैं। जब बृहस्पित की महादशा हो तो नवीन वस्त्र आदि की प्राप्ति हो; नौकर-चाकर और परिवार के लोगों में वृद्धि हो और उसका सम्मान बहुत बढ़े। पुत्र प्राप्ति हो। घन और मित्रों में वृद्धि हो। लोग उसकी प्रशंसा करें और श्रेष्ठ आदिमियों से सम्मान प्राप्त हो किन्तु गुरुजनों (पिता आदि) का वियोग हो। कान में रोग हो और कफ के कारण भी कोई रोग हो। ॥२२॥
- (vi) इस क्लोक में शिन की महादशा का फल बताया गया है। जब शिन की महादशा हो तो देश में कोई पीड़ा हो रही हो या देश पर कोई प्रहार हो रहा हो या लड़ाई हो रही हो, उसके फलस्वरूप वन प्राप्ति होती है। जैसे लड़ाई के दिनों में चोर-बाजार में कमाई होती है या दुर्भिक्ष के समय कुछ लोग अधिक पैसा कमा लेते हैं इस प्रकार की कमाई को शिन की महादशा का फल समझें। शिन की महादशा में नौकरों की प्राप्ति हो।

वृद्ध स्त्री (अर्थात् जवानी जिसकी वीत चुकी है) की प्राप्ति भी हो। शिन की महादशा तो लाखों व्यक्तियों को हो जाती है किन्तु वृद्ध स्त्री की प्राप्ति तो सबको नहीं होती। यहाँ पर वृद्ध का अर्थ लेना चाहिये अधिक अवस्था वाली और जन्मकुण्डली में यदि शनि ऐसा योग करता है जिसके कारण अन्य स्त्री में संसर्ग होने की संभावना हो तभी शनि की दशा में यह योग घटित हो।।। शनि की महादशा में पशु, भेस और वैल की प्राप्ति भी होती है किन्तु जातक की स्त्री और पुत्र को पीड़ा होती है और जातक स्वयं को वातरोग (गठिया, वाय आदि), कफ रोग, गुढ़ा रोग (ववासीर आदि) होते हैं तथा हाय पैरों में जलन रहती है।।। २३।।

- (vii) बुघ की महादशा में सदैव आचार्य सिद्धि प्राप्त हो। आचार्य सिद्धि के दो अर्थ हैं, जातक को अपने गुरुओं से सिद्धि मिले या जातक स्वयं अन्य लोगों का गुरु हो, इसप्रकार उसे सिद्धि मिले। बुघ की महादशा में भी, खेत और घोड़ों का लाम होता है और ब्राह्मणों से धन की प्राप्ति होती है। जातक को श्रेष्ठ मनुष्यों से सम्पर्क का अवसर मिले। वह देवताओं का पूजन करे और पूण बन प्राप्ति हो। बुव वात, पित्त, कफ इन तीनों का ही अधिष्ठाता है, इसिलिये इन त्रिदोषों में से किसी के कृपित होने से या किन्हीं दो के कारण या तीनों ही के कारण रोग हो। ।।२४।।
- (viii) केतु की महादशा में बड़ा अनिष्ट फल होता है। स्त्रियों के कारण बहुत शोक और मोह हो। हृदय में बहुत दुःख का नाम शोक है। बृद्धि में विभ्रम होने का नाम मोह है। स्त्रियों तथा धनिकों के कारण जातक को पीड़ा हो या उसके अफ़सरों या मालिक से उसे पीड़ा पहुँचे। जातक से अपराध बने और उसके धन का नाश हो। अपना देश छोड़ना पड़े। कफ जितत रोगों के कारण पीड़ा हो और पैर तथा दांत में रोग हो। ॥२५॥

(ix) शुक्र की महादशा में स्त्री, रतन, वस्त्र, कान्ति, निधि (गड़ा हुआ द्रव्य), धन, भूषा, घोड़ा, शय्या और आसन की प्राप्ति हो। माल खरीदने से, खेती से या पानी के जहाज से आने जाने वाली चीजों से घन का आगम हो। शुक्र की महादशा के यह सब शुभ फल बताये हैं किन्तु शुक्र की महादशा में किसी गुरुजन का (माता-पिता आदि का) वियोग होता है, मन में चिन्ता रहती है और बन्बुओं को कष्ट होता है। ॥ २६॥

इस उन्नीसवें अघ्याय में जो शुभफल या अशुभफल बताये हैं उनसे यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि शुभफल किस प्रकार का होगा और अशुभफल किस प्रकार का होगा। केवल यह निर्देश करने के लिये इन खलोकों को काम में लेना चाहिये। यदि जन्म कुण्डली में यह शुभ है तो वह शुभ फल ही अधिक देगा, अशुभ फल सामान्य। और यदि यह अशुभ है तो वह अशुभ फल ही अधिक देगा, शुभ फल कम देगा। शुभता या अशुभता निम्निलखित कारणों मे होती है। (१) नैसर्गिक शुभत्व या पापत्व। (२) किस भवन का स्वामी है। (३) किस भाव में बैठा है। (४) किन यहों के साथ है। (५) किन यहों से दृष्ट है। (६) जिस यह का विचार किया जा रहा है वह दशवर्ग में, अष्टकवर्ग में वलवान् है या नहीं। (७) अस्त तो नहीं है। इन सबका विचार कर यह नतीजा निकालना चाहिये कि यह शुभफल दिखावेगा वा अशुभफल या मिला जुला फल। अब भावार्थ रत्नाकर के जन्मकुण्डली विचार से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्त दिये जाते हैं।

भावार्थ रत्नाकर नामक ग्रन्थ श्री रामानुजाचार्य प्रणीत है। इस ग्रंथ के प्रारम्भ में जो मंगलाचरण दिया गया हैं उससे यही प्रकट होता है कि वैष्णव सम्प्रदाय के महाप्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य और इस ज्योतिष ग्रंथ भावार्थ रत्नाकर के निर्माता एक ही रामानुजाचार्य हैं। यदि कदाचित् यह दो भिन्न रामानुजाचार्य हों, तो भी इस ग्रंथ के महत्व में कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि भावार्थ रत्नाकर में कुछ ऐसी विशेष वार्ते हैं जो अन्य ग्रंथों में उपलब्ब नहीं होतीं। यह पाठक स्वयं देखेगें। इस पुस्तक का नाम भावार्थ रत्नाकर है; रत्नाकर के दो अर्थ हैं—रत्नों का आकर और समुद्र।

इसमें फलित ज्योतिष सम्बन्धी अनेक बहुमूल्य रत्न हैं, इस कारण इसका 'रत्नाकर' नाम सार्थक है। क्योंकि रत्नाकर का अर्थ 'समुद्र' भी होता है और समुद्र में तरंगें होती हैं; इस कारण इस ग्रन्य को अध्यायों में न बांटकर तरंगों में बांटा है; प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग आदि। इसमें कुल १४ तरंग हैं। यदि सस्कृत का मूल और उसका हिन्दी में भावार्थ, दोनों दिये जावें तो ग्रन्थ बहुत विस्तृत हो जावेगा, इस कारण यहां केवल भावार्थ ही दिया जा रहा है।

### मेषलग्न विचार

- १. यदि किसी व्यक्ति का मेप लग्न हो और चतुर्थेश तथा पंचमेश का सम्बन्ध हो, तो राजयोग होता है। चतुर्थ का स्वामी चन्द्रमा और पंचम का स्वामी सूर्य होने के कारण—सूर्य और चन्द्रमा का सम्बन्ध राजयोग कारक होगा। यदि दोनों एक-दूसरे से सप्तम हों तो पूर्णिमा के आसपास चन्द्रमा होने के कारण विशेष सुन्दर योग होगा क्योंकि अमावस्था के करीव सूर्य चन्द्रमा एक राशि में रहते हैं किन्तु क्षीण चन्द्र होने के कारण चन्द्रमा बलवान् नहीं होता। एक अन्य ज्योतिष ग्रन्थ का गत है कि चाहे कोई भी लग्न हो यदि सूर्य चन्द्रमा दोनों सिंह राशि में हों या दोनों कर्क राशि में हों या सूर्य कर्क में चन्द्रमा सिंह में हो तो मनुष्य का शरीर कृश होता है। पाप दृष्ट तथा अन्य दुर्योग होने से यक्ष्मा भी हो जाता है।
- २. मेष लग्न की कुंडली में दूसरे और सातवें घर का मालिक शुक्र होने के कारण मारक होता है। किन्तु सदैव यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुक्र मार ही डालेगा। पहले यह निश्चय करना चाहिये कि जातक की आयु अल्प है या मध्य या दीर्घ। जिस आयु में

मारक की सम्भावना हो उस आयु में शुक्र की महादशा में शिन की अन्तर्दशा या अन्य पापी ग्रह की अन्तर्दशा मारक हो सकती है। जहाँ जहाँ मारक का प्रसंग आवे वहाँ यह अवश्य विचार कर लेना चाहिये कि जातक की आयु अल्प है, मध्य या दीर्घ।

३—मेष लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पित नवें और बारहवें घर का मालिक होता है। यदि ऐसा वृहस्पित दशम स्थान में हो तो मारक हो सकता है।

४—मेष लग्न हो और यदि शिन और बृहस्पित का योग हो तो केवल इस योग मात्र से राजयोग नहीं होता। यहाँ कहना यह है कि शिन दशमेश होता है और बृहस्पित नवमेश होता है —दोनो के स्वामियों का योग प्रवल राजयोग माना गया है तव शिन और बृहस्पित का योग क्यों नहीं बहुत अच्छा माना गया? इसका कारण यह है कि शिन दसवें के साथ-साथ ग्यारहवें का भी मालिक होता है और बृहस्पित नवें के साथ-साथ वारहवें का भी मालिक होता है। इस कारण नवमेश दशमेश के योग में एकादशेश दादशेश का योग हो जाने से उत्कृष्टता जाती रही।

५ — जिस व्यक्ति का मेष लग्न में जन्म होता है उसे माता (शीतला) चेचक, फोड़े, फुन्सी, घाव, चोट, शस्त्र से आघात आदि का भय रहता है। मेष का स्वामी मंगल है इस कारण उपर्युक्त का भय रहता है।

६—यदि मंगल छठे या आठवें घर के मालिक के साथ हो तो उसकी महादशा या अन्तर्दशा में सिर में चोट लगने से या ब्लड प्रेशर (जिस रोग में खून सिर में चढ़ जाता है) या सिर के अन्य रोग से मृत्यु\* हो सकती है।

<sup>\*</sup>जहां मृत्यृ शब्द आवे वहाँ मृत्यु हो जावेगी बिलकुल ऐसा ही नहीं समझना चाहिए। अत्यन्त कष्ट को भी मृत्यु कहते हैं।

७—मेष लग्न की जन्मपित्रका में घन (दूसरे) स्थान का स्वामी शुक्र यदि वारहवें घर में भी हो तो भी शुभ होता है। इसका कारण यह है कि मेप लग्न की कुण्डली में द्वादश में शुक्र उच्च राशि का हो जाता है। इसके अतिरिक्त बारहवां घर शयन सुख भोग आदि का है जहां स्थित होने से शुक्र को विशेष प्रसन्नता होती है और विशेष भोग प्रदान करता है। इस कारण मेप लग्न की कुण्डली में द्वादश में स्थित शुक्र अच्छा माना गया है। किन्तु यह साधारण नियम का अपवाद है। साधारण नियम यह है कि घन स्थान का स्वामी यदि व्यय (बारहवें) स्थान में बैठे तो घननाश करता है। इसीलिए कहा है।

मेषे जातस्य वनपो व्ययस्थोपि कविश्शुभ:। इतरर्क्षेतु जातस्य व्ययस्थः घनपोऽशुभ:।।७।।

८—यदि मेष लग्न हो और मंगल और शुक्त का योग हो अर्थात् दोनों एक साथ हों तो यह योग अच्छा भी है और खराव भी। अच्छा इसलिए है कि लग्नेश और घनेश का योग उत्तम माना गया है इस कारण घन के लिये यह योग उत्तम रहेगा और इसका कारक प्रभाव होगा किन्तु साथ ही सप्तमेश और अष्ठमेश का सम्बन्ध होने से इसका मारक फल भी होगा।

९—मेप लग्न हो और यदि मंगल, वृहस्पित तथा शुक्र के साथ द्वितीय स्थान में हो तो निश्चय ही योग \* देने वाला होता है।

१०—यदि जन्म लग्न मेष हो और लग्न का स्वामी मंगल तीसरे घर में बृहस्पति और शुक्र के साथ हो तो योगप्रद नहीं होता। ११—मेष लग्न हो और मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ चौथे

<sup>\*</sup>जो ग्रह पूर्ण शुभ प्रभाव दिखाता है—चाहे अच्छे भवनों का स्वामी होने के कारण, चाहे अन्य ग्रह से शुभ योग होने के कारण, वह योग देने वाला होता है।

घर में बैठे हों तो निश्चय योग देने वाला होता है। यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि चतुर्थ में कर्क राशि होने के कारण यद्यपि मंगल नीच राशि का हो जावेगा किन्तु उच्च बृहस्पति के साथ बैठने से नीचत्व का दोष जाता रहेगा। और लग्नेश नवमेश दोनों एक साथ बैठकर दशम को देखेंगे, इस कारण केन्द्र में दोनो के स्थित होने से योगकारकता हुई।

१२—यदि जन्म लग्न मेष हो और मंगल पांचवें घर में हो तो मंगल की महादशा में निश्चय ही योग (राज योग, अभ्युदय आदि) होता है।

> मेषे जातस्यहि कुजः पञ्चमस्यो भवेद्यदि । कुजदायेचसंप्राप्ते योगदश्चभवेद्घुवम् ॥२॥

१३—यदि मेष लग्न हो और बृहस्पित एकादश भाव में हो तो बृहस्पित की महादशा में "अवयोग" होता है अर्थात् बृहस्पित की महादशा में विशेष उन्नित नहीं होती । बिल्क अवनित हो सकती है।

१४—मेष लग्न हो और मंगल और बुध दोनो छठे घर में पड़े हों तो उनकी महादशा में फोड़े, फुन्सी, चोट, रक्त विकार आदि दोष होते हैं। यद्यपि बुध कन्या का उच्च में होगा, किन्तु लग्न और छठे घर के स्वामी का छठे घर में योग उत्तम नहीं माना गया है।

१५—यदि मेष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र तुला राशि में सातवें घर में हों तो मनुष्य अपने वाहुबल से अपनी भाग्य वृद्धि करता है और कुछ घन भी कमाता है। कहने का तात्पर्य यह है

<sup>&#</sup>x27;योग' के विरुद्ध "अवयोग" होता है । योग का अर्थ है अच्छा फल करने वाला । अवयोग का अर्थ है अच्छा फल नहीं करने वाला ।

कि यह उत्तम योग है परन्तु बहुत अधिक <mark>घन दिलाने वाला</mark> योग नहीं।

१६—यदि मेप लग्न हो और मंगल अष्टम में हो तो योग प्रदान नहीं करता । अष्टम राशि वृश्चिक होगी । यह मंगल की अपनी राशि है किन्तु लग्नेश् दुःस्थान में होने से योग नहीं होगा । किन्तु यदि सूर्य और शुक्र भी मगल के साथ अष्टम में हों तो कुछ धनयोग बनता है ।

हमारे विचार से ऐसे मनुष्य को — सूर्यं, मंगल, शुक्र, अष्टम में हीने से ववासीर, भगंदर आदि गुदा के रोग, नेत्र विकार आदि अनेक कष्ट होंगे। मृत्यु भी सहसा होगी। यद्यपि भावार्य रत्नाकर ने इसे लग्नेश, धनेश, पच्चनेश, सप्तमेश, का योग मानकर कुछ घन योग वताया है किन्तु सप्तमेश का अष्टम में होना और तीन-तीन ग्रहों का दु:स्थान में होना उत्तम नहीं। शुक्र के अष्टम में होने से वीर्य विकार, प्रमेह आदि की भी संम्भावना रहती है। स्त्री सुख में भी वाद्या होगी।

१७—यदि मेष लग्न हो और सूर्य, मंगल एवं वृहस्पति शुक्र भी एक साथ नवम में हों तथा शनि तुला राशि का सप्तम में हो तो विशेष योग होता है। लग्नेश, पञ्चमेश, सप्तमेश घनेश, नवंमेश के एक साथ बैठने से —वह भी भाग्य स्थान में, तथा राज्येश के उच्च होने से विशेष योग कहा गया है।

१८—यदि मेष लग्न हो और सूर्य, शुक्र लग्न में हों किन्तु जनपर बृहस्पति की दृष्टि न हो तो शुक्र योगप्रद होता है।

१९—(क) मेप लग्न हो और शुक्र पर बृहस्पित की दृष्टि हो तो शुक्र योग प्रद नहीं होता।

<sup>\*</sup>छठे, आठवें, बारहवें, स्यान को 'दु:स्यान' कहते हैं।

(ख) मेष लग्न हो और सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो निश्चय योगप्रद होता है,

ऊपर जो बृहस्पित की दृष्टि के दो भिन्न-भिन्न फल बताये गये हैं उसका कारण यह प्रतीत होता है कि बृहस्पित और सूर्य मित्र हैं। इस कारण सूर्य पर बृहस्पित की दृष्टि का अच्छा फल बताया गया है किन्तु शुक्र और बृहस्पित शत्रु हैं इस कारण शुक्र पर बृहस्पित की दृष्टि का उत्तम फल नहीं होता।

२०—मेष लग्न हो और सूर्य, बुघ, शुऋ तीनों ग्यारहवें घर में बैठे हों तो उनकी दशा भाग्य को बढ़ाने वाली होगी

२१—यदि मेष लग्न हो और मेष राशि का सूर्य लग्न मे हो तथा कर्क राशि का चन्द्रमा चौथे घर में हो तो निश्चय राजयोग होता है।

२२—यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और सूर्य, बृहस्पति,
तथा शुक्र दशम स्थान में हों तो उनकी दशा में गंगास्नान होगा।
टिप्पणी:—ऊपर जो मेष लग्न के विशेष योगायोग बताये गये हैं वे
प्राय: अन्य प्रन्थों में प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए शुक्र और
बृहस्पति की परस्पर दृष्टि पराशर के मत से केन्द्रेश, त्रिकोणेश का
सम्बन्ध होने के कारण अच्छी मानी जाती है किन्तु ऊपर १९वें
योग में इसका फल अच्छा नहीं बताया गया है। भावार्य रत्नाकर
में विशेष योग हैं। यही इस प्रन्थ की विशेषता और उपयोगिता है।

वृषभलग्न विचार

१—यदि वृष लग्न हो तो नवें और दशवें घर के मालिक होने के बावजूद भी शनि योगकारक नहीं होता । न शनि, सूर्य और बुध के योग के विना राजयोग बनाता है । संस्कृत का श्लोक निम्न-लिखित है ।

> वृषभजातस्यच शनिः भाग्यकर्मेश्वरोऽिपवा । सूर्यसोमसुताम्याम् वा न युक्तो नैव योगदः ॥१॥

एक टीकाकार ने अर्थ किया है कि यदि वृष लग्न हो तो नवें और दसवें घर का स्वामी होने पर भी शनि योग-कारक नहीं होता। और सूर्य और बुध लग्न में होने पर भी राजयोग उत्पन्न नहीं करते।

हमारे विचार से द्वितीय पंक्ति का शुद्ध अयं यह है कि शिन सूर्य और बुघ से युक्त न हो तो योगप्रद नहीं होता।

- यदि वृष लग्न हो, दशम में राहु हो या मकर में नवम
   में मंगल वृहस्पति हों तो गंगा स्नान की प्राप्ति होती है।
- ३. यदि वृष लग्न हो, चौथे चन्द्रमा हो और उस चन्द्रमा को वृहस्पित और वृष पूणं दृष्टि से देखते हों तो ऐसा चन्द्रमा योग देता है अर्थात् शुभ फल देता है। वृष लग्न वाले को चन्द्रमा तीसरे घर का स्वामी होगा। साघारण तौर पर तीसरे घर का स्वामी पापी गिना जाता है। इस लग्न में वृहस्पित ८वें और ११वें का मालिक हुआ इस कारण वृहस्पित भी पापी हुआ। साघारण तौर पर पापी को पापी देखें तो विशेष पाप योग होता है परन्तु षड़ बल में वृच और वृहस्पित की सदैव शुभ दृष्टि ही मानी गई है। इसी सिद्धान्त पर वृहस्पित दृष्ट चन्द्रमा को शुभ माना है। बुघ द्वितीय-पंचमेश होने से यद्यपि वृष लग्न वाले को मारक हुआ किन्तु पचमेश होने से उसमें शुभता भी आ गई। इस कारण बुध से दृष्ट चतुर्य स्थित चन्द्रमा को शुभ माना है। चतुर्य में चन्द्रमा होने से उसे एक रूप केन्द्र बल प्राप्त हुआ और एक रूप दिग्वल भी प्राप्त हुआ। इसी कारण ऐसे चन्द्रमा को शुभ मान लिया है।
- ४. वृष लग्न हो, सप्तम में वृश्चिक राशि में मंगल हो तो ऐसा मंगल शुभ होता है।
- ५. यदि मीन राशि में सूर्य, शनि, पड़े हों तो जातक दीर्घायु और भाग्यवान् हो। यहाँ शनि नवम और दशम का स्वामी होने से और सूर्य चतुर्य का स्वामी होने से चतुर्येश नवमेश तथा चतुर्येश दशमेश का

सम्बन्द हुआ । "लाभे सर्वे प्रशस्ताः" इस सिद्धान्त के अनुसार सूर्य शनि की लाभस्थान में उत्तम स्थिति हुई।

- ६. यदि वृष लग्न हो और बुध, वृहस्पति किसी भी स्थान में एक साथ बैठें या एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखें तो वन योग होता है। मंत्रेश्वर महाराज ने अण्टमेश का किसी भी भाव के स्वामी से सम्बन्ध होने से अनिष्ट योग माना है। जातकादेश मार्ग अध्याय १० क्लोक ३४ में भी यह कहा गया है कि अष्टमेश की दृष्टिया किसी भावेश की अष्टम स्थान स्थिति उस ग्रह को विगाड़ती है। यह स्वा-भाविक शंका होती है कि बृहस्पति आठवें और ग्यारहवें का मालिक होने से बुध को देख कर या उसके साथ बैठकर घन योग कैसे उत्पन्न करेगा ? इसका उत्तर यही है कि वृहस्पति लाभेश है और वृष दितीयेश है इस कारण इन दोनों का सम्बंध घन योग कारक हुआ। भिन्त-भिन्त भावों में इन दोनों के बैठने से समान फल नहीं होगा। जितना उत्तम फल बुघ के कन्या में होने से (दूसरे, पाँचवें का मालिक उच्च राशि में ५वें बैठा हो) और बृहस्पति ११वें घर में मीन राशि का बलवान् हो तो ऐसे बुध और गुरु की परस्पर पूर्ण दृष्टि से जो धन योग हो सकता है अथवा बुध दूसरे घर का मालिक होकर दूसरे में बैठे और बृहस्पित ८वें का मालिक होकर आठवें में बैठे तो जो शुभ फल करेगा, वह-वे दोनों एक-साथ १२वें घर में बैठे हों तो कैसे कर सकते हैं ? इसलिए इस योग में इसका भी तारतम्य कर लेना चाहिए कि दोनों किस राशि में या किन-किन राशियों में बैठे हैं।
- ७. ऊपर नं० ६ में जो घन योग बताया गया है वह—यदि मंगल, बुघ, बृहस्पित से सम्बन्ध करता हो तो नष्ट हो जाता है। अर्थात् बुध या बृहस्पित को या दोनों को मंगल चतुर्थ, सप्तम या अष्टम दृष्टि से देखे या बुध, बृहस्पित के साथ मंगल बैठा हो तो धन योग नहीं होता। यहाँ कारण यह है कि मंगल १२वें घर का स्वामी है। १२वें घर से अयय या बन के खुचं का विचार होता है। इस कारण व्यय भाव का

स्वामी घनेश (दूसरे के स्वामी) या लाभेश (ग्यारहवें के स्वामी) के साथ बैठ कर या उनमें से एक या दोनों को देखकर घन एकत्रित होने के योग को नष्ट कर देता है।

८-९. यदि वृष लग्न हो और मंगल, बुघ, बृहस्पति, साथ हों ती बुघ की महादशा में जातक को कर्जा (ऋण) होगा।

उपर्युक्त स्थिति में मंगल की महादशा घन देने वाली होगी। बुध यदि केन्द्र में हो तो बुध की दशा में अच्छा योग हो अर्थात धन लाभ का योग उत्तम रहे। बृहस्पति की दशा का मिश्र अर्थात् मिला-जुला फल है कभी वन लाभ कभी वन हानि। यहाँ पर मंगल की दशा को क्यों अच्छा बताया ? मंगल तो सातवें और बारहवें का मालिक है ऐसी हालत में, --सप्तम का मालिक होने से मंगल को अच्छा कहा क्योंकि पराशर के मत से यदि केन्द्र का मालिक पाप ग्रह हो तो शुभ फल करता है। यहाँ भी यह विचार कर लेना चाहिए कि मंगल बैठा कहाँ है ? उदाहरण के लिए यदि अपनी उच्च राशि मकर में मंगल नवम में बैठा हो तो जितना अच्छा फल करेगा उतना अच्छा फल नीच राशि का नहीं करेगा। अथवा अपनी राशि का होकर भी यदि १२वें घर में बैठा हो तो वैसा शुभफल नहीं कर सकता। यदि अष्टम में बैठा होगा तो चाहे पति की (लाइफ इन्शयोरेन्स) जीवन वीमा से रुपया दिला दे परन्तु पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि सातवें घर का मालिक होकर छठे में बैठे तो पित से कलह करावेगा। इन सब बातों का विचार कर लेना चाहिए। यदि पुरुष की कुण्डली में ७वें घर का मालिक होकर छठे में बैठा हो तो अपनी स्त्री से कलह हो।

१०. यदि बुच, शुक्र लग्न में हों और सातवें घर में बृहस्पित हों तो बुच की महादशा प्रवल योग कारक होती है। यहाँ पर हेतु यह है कि लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश का योग हो गया। शुक्र पष्ठेश भी है। किन्तु एक ही ग्रह लग्नेश, षष्ठेश हो तो षष्ठेश होने का दोष नहीं होता।

- ११. यदि वृष लग्न में मंगल और शुक्र हों और नवम में मकर का बृहस्पति हो तो बुध तथा बृहस्पति की दशा में भाग्य उदय होगा।
- १२. यदि मंगल, बुध, शनि नवम में हों और दशम में कुंभ का राहु हो तो मंगल तथा राहु की दशा में गंगा स्नान हो।
- १३. वृष लग्न वाले को शुक्र दशा अच्छी जाती है यह सामान्य नियम है। कारण यह है कि शुक्र पहले और छठे घर का मालिक हुआ। लग्न का स्वामी होने से छठे के स्वामी होने का दोष नहीं होता। पराशर ने भी लिखा है कि मेष लग्न वाले जातक को मंगल अष्टम स्थान का स्वामी होने पर भी शुभ फल करता है और वृष लग्न वाले जातक को शुक्र छठे स्थान का स्वामी होने पर भी शुभ फल करता है। भाग्योदय कारक है।
- १४. यदि वृष लग्न में चन्द्रमा हो तो जातक को विशेष घन योग नहीं होता । यदि किसी और लग्न में चन्द्रमा प्रथम भाव से हो तो चन्द्रमा भाग्य उदय करता है ।

#### मिथुन लग्न

१. यदि मिथुन लग्न हो और सूर्य, बुघ सिंह राशि में तीसरे घर में बैठे हों तो बुघ योग फल देने वाला होता है और उसकी दशा अच्छी जाती है। होरासार अघ्याय २३ क्लोक ३ के मतानुसार सूर्य, बुघ का योग उत्तम होता है। इस सम्बन्ध में देखिये इस पुस्तक का अघ्याय १६ क्लोक ७ जहाँ लग्नेश और तृतीयेश का सम्बन्ध अच्छा बताया गया है।

- मियुन लग्न वाले जातक की कुण्डली में चन्द्र, मंगल और शुक्र दूसरे घर में बैठे हों तो शुक्र की दशा में घन प्राप्त होता है।
- ३. यदि मिथुन लग्न हो, कर्क में दूसरे स्थान में मंगल हो और चन्द्रमा और शनि मकर राशि में अष्टम में हों तो शनि की दशा में मिश्रफल (मिला जुला) फल होता है अर्थात् इष्टफल भी और अनिष्ट फल भी । मंगल की दशा में घनागम होता है यह निस्संशय कहा जा सकता है।
- ४. मिथुन लग्न हो, मंगल और शनि दूसरे हों, चन्द्रमा अष्टम में हो तो शनि और मंगल की दशा में घन नाश होता है, जायदाद नष्ट होती है। किन्तु थोड़ा साघन रह जाता है।
- ५. मिथुन लग्न वाले जातक को, यद्यपि दूसरे घर का मालिक होने के कारण चन्द्रमा मारक होना चाहिये किन्तु मारक नहीं होता।
- ६. मिथुन लग्न हो, चन्द्रमा और मंगल लाभ में हों अर्थात् ग्यारहवें भाव में बैठे हों अथवा नवमेश शनि कुम्भ का नवम में बैठा हो तो विशेष घन योग होता है।
- ७. मिथुन लग्न हो, गृह और शिन नवम स्थान में हों तो उनकी दशा और अन्तर्दशा में गंगा स्नान हो। गृह तो वर्मकारक ग्रह है, इस कारण उसकी दशा और अन्तर्दशा में धार्मिक कार्य होना, गंगास्नान आदि स्वाभाविक ही है। किन्तु शिन भी ऐसा करता है। इसका सिद्धान्त यह है कि मिथुन लग्न की कुण्डली में नवें घर में कुम्भ राशि पड़ेगी और शिन नवम होने से कुम्भ राशि का होगा अर्थात् स्वगृही। ज्योतिष का सिद्धांत है कि यदि पाप ग्रह किसी स्थान पर बैठे तो उस स्थान को बिगाइता है लेकिन पापी ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे तो उसे—अपने उस भाव को—विगाइता नहीं है बिक उस भाव की वृद्धि करता है।

"पापोऽपि स्वगृहस्यश्चेद् भाववृद्धि करोत्यलम् दसी सिद्धान्त के अनुसार नवम यद्यपि पापी शनि हुआ किन्तु कुम्भ अपना घर होने के कारण उसे बिगाड़ता नहीं है बिल्क बढ़ाता है। नवम धर्म-स्थान है इस कारण शनि का गंगा स्नान आदि शुभ धार्मिक फल कहा गया है।

८. यदि मेष का बुघ ग्यारहवें हो तो बड़े भाई से विरोध कराता है।

#### कर्क लग्न विचार

- कर्क लग्न वाली कुण्डली में गुरु कोई विशेष योग देने वाला नहीं होता ।
- २. कर्क लग्न वाले को मंगल योग कारक होता है। यदि मंगल मेष राशि का दशम अथवा वृश्चिक राशि का पंचम में बैठा हो तो निश्चय ही बहुत योग देने वाला होता है अर्थात् विशेष उन्नति कराने वाला योग है।
- यदि शुक्र दूसरे या बारहवें घर में बैठा हो तो योग देने बाला होता है; और स्थानों में शुक्र योगप्रद नहीं होता।
- ४. यदि चन्द्र, मंगल और वृहस्पित द्वितीय स्थान में हों और सूर्य, शुक्र पंचम स्थान में हो तो जातक घनवान् और भाग्यवान् हो।
- ५. यदि शुक्र और बुध पंचम में हों तो बुध की दशा योग देने वाली होती है। पिछले पृष्ठों में जहाँ भावार्थ रत्नाकर के योग दिये हैं और जहाँ योग देने वाला लिखा है—इसका अर्थ समझना चाहिए कि यह शुभ योग है अर्थात् पदोन्नति, सम्मान-वृद्धि, घनागम सफलता आदि फल होते हैं।
- ६. कर्क लग्न हो, चन्द्र, बुघ, शुक्र ग्यारहवें हों, लग्न में वृहस्पित, दशम में सूर्य हों तो ये बहुत उत्तम योग होता है। जातक साहसी गुणवान् यशस्वी राजा होते हैं।

- ७. यदि सूर्य और मंगल दशम में हों तो जातक घनी होता है किन्तु बृहस्पति की दशा मारक होती है।
- ८. यदि बुघ और शुक्र १२वें भाव में हों तो शुक्र दशा में राजयोग होता है।
- यदि चन्द्रमा और वृहस्पित लग्न में हों तो जातक भाग्यवान्
   और प्रसिद्ध हो; यह विशेष राज योग है।
- १०. यदि कर्क राशि का चन्द्रमा लग्न में हो और सप्तम में मकर का मंगल हो तो राज योग होता है।
- ११. कर्क का चन्द्रमा लग्न में और चतुर्थ में तुला राशि का शनि हो तो राज योग है।
- १२. कर्क लग्न हो, लग्न में चन्द्रमा और दशम में मेप का सूर्य हो तो राजयोगकारक है।
- १३. यदि बुघ और बृहस्पित ग्यारहवें हों, शिन राहु, पंचम में हों तो राहु की महादशा में गंगा स्नान आदि शुभ फल होते हैं।

### सिंह लग्न

अब नीचे सिंह लग्न वाली जन्म कुंडलियों के योग दिये जाते हैं।

१. यदि सिंह लग्न हो और सूर्य, मंगल और बुघ एक साथ बैठे हों तो जातक बहुत घनी होता है।

यहाँ लग्नेश, द्वितीयेश, लग्नेश लाभेश को युति से घनयोग हुआ और सिंह लग्न वाले जातक को मंगल केन्द्र और त्रिकोण का मालिक होने के कारण योग कारक हुआ। इस कारण सूर्य, मंगल, बुध के योग को

<sup>\*</sup>ककं लग्न के जितने योग दिये हैं—उनमें प्रत्येक जगह यह नहीं लिखा है कि यदि कर्क लग्न हो—परन्तु कर्क लग्न सम्बन्धी यह योग हैं ऐसा समझना चाहिये।

बहुत वन कारक योग कहा है। सूर्य, मंगल का योग लग्नेश, चतुर्येश, भाग्येश का योग हुआ।

२. यदि सूर्यं, बुघ, बृहस्पति साथ हों तो भी बहुत घन कारक होता है। सूर्यं, बुध का योग तो घन कारक योग हुआ ही (जिसका हेतु ऊपर बताया जा चुका है) बृहस्पति पंचमेश होने से लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, लाभेश का योग हो ग्या। यह योग धन कारक होना ही चाहिए।

३. यदि केवल सूर्य-बुघ एक साथ हों तो स्वल्प (थोड़ा) भाग्य

करते हैं।

४. यदि वृहस्पति और शुक्र एक साथ हों तो योग उत्पन्न नहीं करते बिल्क योग भंग करते हैं ऐसा ज्योतिषियों का मत है।

- 4. यदि सिंह लग्न हो और तुला का शुक्र तृतीय स्थान में हो तो शुक्र शभ होता है किन्तु यदि शुक्र दशम में हो तो ऐसा शुक्र पापी होगा और जातक को योग प्राप्त नहीं होता । ऐसा भावार्थ रत्नाकर ग्रंथकार ने क्यों लिखा यह समझ में नहीं आता क्योंकि अपने घर में बैठा हुआ ग्रह तो घर को विगाड़ता नहीं। यह अवश्य है कि केन्द्र का स्वामी शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करता और केन्द्र का स्वामी कृर ग्रह शुभ फल करता है परन्तु चाहे शुभ, चाहे क्रूर ग्रह केन्द्र में यदि अपनी राशि का बैठा हो तो उसे अपने भाव की वृद्धि ही करनी वाहिये। इसके अतिरिक्त अपने घर का शुक्र दशम में मालव्य योग उत्पन्न करेगा जो बहुत उत्तम योग है। इस कारण भावार्था रत्नाकर के इस मत से हम पूर्ण सहमत नहीं हैं। हमारे विचार में ऐसी स्थित में शुक्र के बल, सम्बन्ध, और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि का विचार कर लेना चाहिये।
- ६. यदि सिंह लग्न हो तो केवल नवमेश और दशमेश अर्थात् मंगल और शुक्र के सम्बन्ध से कोई योग नहीं होता।
- ७. यदि सिंह लग्न हो, सूर्य, मंगल और बुध लग्न में हों तो बुध की दशा के समय घन और भाग्य की वृद्धि होती है।

 सिंह लग्न हो और कर्क के मंगल और शनि बैठे हों तो शनि की दशा में योग होता है।

#### कन्या लग्न

अब कन्या लग्न के जातकों के योग बताये जाते हैं:-

- यदि कन्या लग्न हो और सूर्य का शुक्र या चन्द्रमा से सम्बन्व हो तो सूर्य की दशा में घन प्राप्ति होती है।
- यदि सूर्य शुक्र का सम्बन्य हो तो शुक्र की दशा में जातक बनहीन हो जाय । सम्भवतः शुक्र घनेश होकर अस्त हो जाने से या घनेश व्ययेश के सम्बन्य हो जाने से यह कहा है ।
- ३. यदि मूर्य, चन्द्र का सम्बन्ध हो तो चन्द्रमा की दशा मिश्र फल देने वाली होती है अर्थात् मिला-जुला फल; कभी अच्छा, कभी खराब, कुछ अच्छा, कुछ खराब।
- ४. यदि चन्द्रमा और शुक्र सप्तम में हों, वृहस्पति ११वें हो, सूर्य मेण का हो तो वृहस्पति और शुक्र की दशा में ४ या ५ जीवित पित्यां हों। ऐसा व्यक्ति राजा के नुल्य ऐश्वयं-युक्त और भोगी होता है। प्राचीन समय में जब अनेक पित्यां होना सुख और भोग का लक्षण माना गया था यह योग लिखा गया था परन्तु अब जिन देशों या जातियों में कानून द्वारा बहु-विवाह प्रथा बन्द हो गई है यह योग घटित नहीं होगा। परन्तु सप्तम में शुक्र और चन्द्रमा के मीन राशि में होने से (शुक्र मीन में उच्च का होता है) और सप्तमेश वृहस्पति के कर्क (लाभ स्थान) में—अपनी उच्च राशि में बैठ कर सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण ऐसी कुण्डली वाले पुरुष को बहुत सौन्दंययुक्त शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त होगी और वह उच्च कुल की भी होगी (क्योंकि सप्तमेश उच्च राशि का हुआ) और उसको विवाह के द्वारा एवं विवाह के वाद अच्छा लाभ

होगा। क्योंकि सातवें का स्वामी लाभ में बैठा और लाभ का स्वामी सातवें में बैठा। इस प्रकार एक दूसरे की राशि में बैठने से सातवें और ग्यारहवें के मालिक का परस्पर स्थान परिवर्तन हुआ।

- ५. कन्या लग्न हो और बृहस्पति और शुक्र चौथे हीं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा में योग होता है।
- इ. यदि कन्या लग्न हो, लाभ में शनि हों तो शनि की दशा
   योग (अर्थात् शुभ फल) देने वाली होती है।

## तुला लग्न विचार

अब तुला लग्न के योग दिये जाते हैं :--

- १. तुला लग्न वाले जातक को शनि योग कारक होता है।
- २. तुला लग्न होने पर वृहस्पित तीसरे और छठे घर का मालिक होने पर भी योग उत्पन्न करता है।
- ३. मंगल दूसरे, सातवें घर का मालिक हुआ, इसलिए मंगल पापी हुआ परन्तु मारता नहीं है। हमारे विचार से अन्य योगों को देखने पर ही यह कहा जा सकता है कि मंगल की दशा मारक होगी अथवा नहीं।
- ४. तुला लग्न हो और बृहस्पित और शुक्र (१) एक साथ हों (२) या एक-दूसरे को देखते हों या (३) मंगल और शिन से दृष्ट हों अथवा (४) मंगल और शिन की राशियों में हों तो गुरु की दशा में जब शुक्र की अन्तर्दशा होगी अथवा शुक्र की महादशा में जब बृहस्पित की अन्तर्दशा होगी तो शीतला, व्रण, स्कोट आदि का रोग होवेगा।
- ५. तुला लग्न हो, सूर्य, बुच, शुक्र लग्न में हों तो जातक धनवान् और भाग्यवान् होता है। साबारण तौर पर तुला का सूर्य बहुत निकृष्ट फलदाता समझा जाता है। पृथुयशस् ने अपनी पुस्तक होरा सार

में लिखा है कि यदि तुला राभि के दशवें अंश में सूर्य हो तो सहस्त्र राज योगों को नष्ट कर देता है। यहां भावार्य रत्नाकर में यह बताया है कि यदि शूक और बुध का योग सूर्य के साथ लग्न में हो तो अच्छा योग है।

- ६. यदि तुला जन्म लग्न हो और वारहवें घर में सूर्य और बुध हों और उन पर शनि की दृष्टि हो तो जातक का पिता भाग्यवान् किन्तु मध्यायु होगा।
- जुला लग्न हो और सूर्य, बुध तथा शनि का मंगल से सम्बन्ध हो तो जातक बहुत भाग्यशाली हो।
- ८. तुला लग्न हो और सूय, बुघ, शनि का चन्द्रमा से सम्बन्ध हो तो जातक भाग्यशाली है।
- तुला लग्न हो बुघ, शुक्र, शिन, लग्न में हों और चन्द्रमा और मंगल सातवें घर में हों तो बुध की दशा में जातक धनवान् होता है।
- १०. तुला लग्न वाली कुण्डली में यदि बृहस्पित अष्टम, शिन नवम, और मंगल तथा बुव लाभ स्थान में हों तो विशेष राज योग है।
- ११. यदि चन्द्रमा लग्न में हो, बृहस्पित छठे या वारहवें हों तो शिन को दशा में भाग्यवान् होता है।
  - १२. तुला लग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो मारक होता है।
- १३. यद्यपि मंगल दूसरे और सातवें का मालिक हुआ लेकिन मारक नहीं होता।

ऊपर जो नं० 3 तथा ५ के योग बताये गये हैं उसमें नं० ५ के योग पर हम अपने विचार उस प्रकरण में व्यक्त कर चुके हैं। जहाँ तक लग्नेश शुक्र के मारक होने का प्रश्न है पाराशरी में लिखा हुआ है लग्नाधीश भी मारक हो जाता है। साधारण तौर पर शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं होना चाहिए क्योंकि वह लग्न का स्वामी भी है परन्तु ज्योतिष के सर्व सिद्धान्त तर्कगम्य नहीं है।

- १४. यदि शनि लग्न में हो और दशम में चन्द्रमा हो तो राज योग होता है।
- १५. यदि मंगल, वृघ, वृहस्पित और शिन तुला में और राहु दशम में हों तो राहु की दशा में तीर्थ-स्नान आदि शुभ फल होता है।\*

#### वृश्चिक लग्न

अव वृश्चिक लग्न के कुछ योग दिये जाते हैं:--

- वृश्चिक लग्न की कुण्डली में वृध और बृहस्पित का योग हो तो विशेष घन कारक कहा गया है।
- २. वृश्चिक लग्न हो, वृहस्पित तृतीय हो तो जातक विशेष उदार होता है।
- ३. यदि सूर्य, बुघ शुक्र सप्तम में हों तो बुघ की महादशा में राज योग होता है और जातक का बहुत यश विस्तार होता है।
- ४. यदि बृहस्पित और बुग्न पाचवें घर में हो (मीन रािश में) और कन्या रािश का चन्द्रमा लाभ स्थान में हो तो मनुष्य बहुत घिनक और भाग्यशाली होता है।
- ५. यदि कर्क राशि के चन्द्र, वृहस्पति केतु नवम में हों तो केतु दशा साघारण होती है किन्तु वृहस्पति की दशा बहुत योग देने बाली होती है।

<sup>\*</sup>संस्कृत में 'घट' छपा है। इसका अर्थ हुआ कुंभ में मंगल, बुध, बृहस्पित तथा शनि हों और राहृ दशम में हो तो तीर्थ स्नानादि शुभ फल होता है। अगर इसे 'घट' न मान कर 'घट' अर्थात् तुला मानें तो ऊपर जो अर्थ दिया है वह ठीक है।

## घनु लग्न विचार

अब घनु लग्न जातक के कुछ योग दिये जाते है :-

- धनु लग्न हो, पाँचवें घर में शनि हो तो शनि की दशा योग देने वाली होती है अर्थात् अच्छा फल करती है।
- २. धनु लग्न हो, तुला का शिन लाभ स्थान में हो तो शिन योग देने वाला होता है, अन्य किसी भी लग्न की कुण्डली में शिन ११वें योग कारक नहीं होता। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं वयों कि सारावली अध्याय ६ श्लोक ४ के अनुसार कुछ का मत है कि एकादश स्थान में बैठे हुये सभी ग्रह शुभ कारक होते हैं और घन लाभ कराते हैं। कहा भी है 'लाभे सब प्रशस्ताः' अर्थात् लाभ स्थान में चाहे शुभ ग्रह हो चाहे कूर ग्रह हों सभी प्रशस्त हैं अर्थात् उनको अच्छे बैठे हुये समझना चाहिये। ऐसी स्थिति में भावार्थ रत्नाकरकार का यह कहना कि केवल तुला राशि का शिन एका-दश में योग फल देने वाला होता है अन्य राशियों का नहीं थोड़ा सा प्रचलित विचार के विरुद्ध है।
- ३. घनु लग्न हो और सूर्य और शुक्र नवम सिंह के, शिन कुम्भ राशि का तृतीय हो तो शिन की दशा में घनागम हो और भाग्य योग हो।
- ४. धनु लग्न में हो, मंगल और सूर्य कुम्भ के तृतीय में हो, राहु नवम स्थान हो तो राहु की दशा में तीर्थ स्नान हो।

#### मकर लग्न विचार

अब मकर लग्न वाली कुण्डलियों का विचार देते हैं:-

, १. यदि मकर लग्न हो तो बुघ योगप्रद होता है, अर्थात् बुघ की दशा, अन्तर्दशा अच्छा फल करेगी।

- २. मकर लग्न हो, लग्न में बृहस्पित हो और उस बृहस्पित पर शुक्र की दृष्टि हो और बुध आठवें घर में हो तो जातक दीर्घायु किन्तु निर्धन होता है।
- ३. मकर लग्न हो, वृष का श्क पंचम हो तो योगप्रद होता है किन्तु यदि दशम में शुक्र हो तो योगप्रद नहीं होता ।
- ४. यदि चन्द्रमा पंचम में हो और उस पर वृहस्पति की दृष्टि हो और वुध, शुक्र लग्न में हों तो यह बहुत प्रबल राज योग है।
- ५. बृहस्पित लग्न में हों और मंगल, शुक्र लाभ स्थान में हों तो वृहस्पित की दशा में भाइयों के द्वारा या भाइयों का घन प्राप्त हो।
- ६. यदि मकर लग्न हो और लग्न में सूर्य, चन्द्र और बुब हों तथा बारहवें घर में मंगल और शुक्र हों तो भाइयों के कारण भी भाग्य उदय हो और स्वयं अपने पुरुषार्य से भी घन उपार्जन करे अथवा स्वयं जातक का और उसके भाइयों का भाग्योदय हो।
- ७. यदि वृष और शिन भाग्य स्थान में हों तो जातक भाग्यवान् होता है।
- ८. यदि राहु और बृहस्पति बारहवें स्थान में हों तो यह उत्तम योग है। राहु की दशा में भाग्योदय होता है
- ए. यदि लग्न में मकर का मंगल हो, सातवें घर में कर्क का
   चन्द्रमा हो तो उत्तम योग होता है। यह राज योग हैं।

## कुम्भ लग्न विचार

अव कुंभ लग्न की कुंडलियों का विचार दिया जाता है:—

१. यदि कुंभ लग्न हो तो केवल नवमेश, दशमेश अर्थात् मगल और शुक्र के सम्बन्ध से कोई योग नहीं होता । अर्थात् केवल मंगल-शुक्र सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं है ।

- २. यदि शुक्र बारहवें घर में हो तो योग देने वाला नहीं होता।
- यदि लग्न में सूर्य और शुक्र हों और दशम में राहु हो, तो राहु और वृहस्पित की दशा में योग होता है।
- ४. यदि सूर्य और मंगल अष्टम में हों तो उनकी दशा में दुःख होगा। बुघ की दशा योग देने वाली होती है।
- ५-६. यदि बृहस्पित लग्न में हो और शनि दूसरे घर में हो तो बृहस्पित की दशा में मिश्र फल होगा यानी मिला-जुला फल होगा यानी कभी अच्छा कभी खराब; कुछ अच्छा, कुछ खराब। शनि की दशा योग देने वाली होगी।
- ७. यदि शनि और शुक्त धनु राशि के लाभ स्थान में हों तो शुक्र की दशा योग देने वाली होगी।
- यदि सूर्य, बुघ और वृहस्पित तृतीय में हो तो सूर्य की दशा शुभ-राज योग कारक होती है।

#### मीन लग्न विचार

अब मीन लग्न वाले जातकों का विचार दिया जाता है:-

- १. यदि जन्म लग्न मीन या कुंभ हो और शुक्र १२वें घर में हो तो शुक्र योग देने वाला नहीं होता। यदि कोई अन्य लग्न जन्म कुण्डली में हो तो बारहवें घर में शुक्र अच्छा फल करता है।
- (क) \* बारहवें घर में शिन हो तो योग देने वाला होता
   है। यदि चन्द्रमा बारहवें घर में हो तो जातक घनहीन होता है।

नोट—\*यहाँ पर यह अयं समझना चाहिये कि मीन लग्न वाली कुण्डली में शनि बारहवें घर में योग देने वाला होता है। बहुत सी जगह यह पुनरावृत्ति नहीं की गई है। कि "यदि अमुक लग्न हो" किन्तु यह देखना चाहिये कि किस लग्न के अन्तर्गत यह योग दिया गया है। उसी लग्न में ऊपर लिखे हुये योग घटाने चाहियें। सब लग्नों में नहीं।

(ख) ऊपर (क) में जो योग बताया है उसी के सम्बन्ध में कहते हैं कि बृहस्पति की दशा में जब चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो ह्रस्व (थोड़ा) फल होता है।

३. यदि पाँचवें घर में बृहस्पति हो तो कन्यायें बहुत होती हैं,

पुत्र थोड़े।

४. यदि दूसरे घर में चन्द्रमा, पाँचवें घर में मंगल हो तो चन्द्रमा की दशा में घनागम होता है।

५. यदि बृहस्पति छठे हो, आठवें शुक्र हो, नवम में शनि हो और लाभ स्थान में चन्द्र, मंगल हो तो उत्कृष्ट भाग्यवान् होता है।

६. यदि चन्द्रमा मंगल और बुच मकर राशि के लाभ में हों तो घन प्राप्ति, जायदाद और वाहन (सवारी) का उत्तम योग हैं।

७. यदि चन्द्रमा और शनि लग्न में हों, मंगल ग्यारहवें हो, छठे शुक्र हो तो शुक्र दशा में भाग्य उदय होता है।

८. यदि चन्द्रमा, मंगल व बुध और बृहस्पित चतुर्थ स्थान में हों तो इन ग्रहों की दशा अन्तर्दशा में बहुत यश प्राप्त करता है, और भाग्य उदय होता है किन्तु यदि तृतीयेश और अष्टमेश इन चारों ग्रहों के साथ बैठ जावे तो यह योग भंग हो जाता है।

 ९. यदि धनु राशि का बृहस्पित दशम में हो तो निश्चय योग देने वाला होता है।

१०० यदि चन्द्रमा वृषभ में, सूर्य सिंह में, बुध कन्या में, शुक्र तुला में, बृहस्पित धनु में, मंगल मकर में और कुम्भ में शिन हो तो बहुत भाग्य उदय होता है। ऊपर जो सात ग्रहों की स्थित बताई गई उनमें सब ग्रहों की स्थिति जैसी कही गई है वैसी न हो और ५ ग्रहों की स्थिति भी उपर्युंक्त प्रकार की हो तो भी जातक बहुत भाग्यवान् होता है।

भावार्थ रत्नाकर (जो फिलत ज्योतिष का प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ है) से मेष लग्न के २२, वृष लग्न के जातकों के १४, मिथुन लग्न की कुंण्डली के ८, कर्क लग्न के १३, सिंह लग्न के ८, कन्या लग्न वाली जन्म कुंण्डलियों के ६, तुला लग्न वाले जातकों के १५, वृश्चिक लग्न के ५, घनु लग्न वाली कुंण्डलियों के ४, मकर लग्न के ९, कुम्म लग्न वाले जातकों के ८ और मीन लग्न के १०—इस प्रकार १२२ योग इस विचार से दिये गये हैं कि पाठकों को फलदीपिका में दिये गये सिद्धान्तों के अतिरिक्त इन नियमों को भी घ्यान में रखने से, फल निर्णय करने में सहायता मिलेगी।

# बोसबाँ अध्याय अन्तर्दशाफल

### दशा और अन्तर्दशा का विशेष फल

इस अध्याय में जो भावेश के सबल होने के कारण शुभ फल या अशुभ फल बताये गये हैं—वह महादशा तथा अन्तर्दशा—दोनों का विचार करते समय लागू करने चाहिये।

भावेश्वरेग प्रबलेन येन यद्यत्फलं होनबलेन येन । यदानुभोक्तव्यमनन्यसम्यक्संसूचियव्यत्यथ संग्रहेगा ।।१।।

जब किसी भाव का स्वामी प्रबल अर्थात् बलवान् होता है तब क्या फल होता है और जब वह ही निर्बल अर्थात् बलहीन होता है तब क्या फल होता है और इनका फल किस समय भोगा जावेगा यह संक्षेप में बताते हैं।। १।।

लग्ने बलिष्ठे जगित प्रभुत्वं सुलिस्थिति देहबलं सुवर्चः । उपर्युपर्यम्युदयाभिवृद्धि प्राप्नोति बालेन्दुवदेष जातः ॥२॥

पाकेऽर्थनाथस्य कुटुम्बिसिंद्ध सत्पुत्रिकाप्ति सुलभोजनं च प्राप्नोति वाग्जीविकया धनानि वक्ता सर्दुक्ति सदिस प्रशस्ताम् ॥३॥ शौर्ये सबीर्ये सहजानुकूल्यं सन्तोषवार्ताश्रवणं च शौर्यम् । सेनापितत्वं लभतेऽभिमानं जनाश्रयं सद्गुणभाजनत्वम् ॥४॥

बन्धूपकारं कृषिकर्मसिद्धि स्रीसङ्घमं वाहनलाभमेति । क्षेत्रं गृहं नूतनमर्थसिद्धि स्थानंप्रशस्तं च सुखेशदाये ॥५॥

> पुत्रप्राप्ति बन्ध्विलासं नृपतीनां साचिन्यं वा घीशदशायां बहुमानम् । प्राज्येर्भोज्येमृं ष्टमिहाश्नाति ददाति श्रेयस्कार्यं सज्जनशस्तं स विदध्यात् ॥६॥

रिपून्निहन्ति साहसैररीश्वरस्य वत्सरे । अरोगतामुदारतामघृष्यतामतिश्रियम् ॥७॥

सम्पाद्य वस्त्राभरणानि शय्यां प्रीतो रमण्या रमतेऽतिवीर्यः । करोति कल्याणमहोत्सवादीन् सन्तोषयात्रां च मदेशदाये ॥ ॥ ॥ ॥

ऋग्गविमोचनमुच्छ्रितिमात्मनः कलहकुत्यिनवृत्तिमुपैति सः। महिषपश्वजमृत्यजनागमं वयसि रन्ध्रपतेर्बलशालिनः।।६।।

स्त्रीपुत्रपौत्रः सहबन्धुवर्गे-भीग्यंश्रियं चानुभवत्यजस्रम् । श्रेयांसि कार्याण्यवनीञ्चपूजां भाग्येशदाये द्विजदेवभक्तिम् ॥१०॥

यत्कार्यमारब्धमुपेत्यनेन
तस्यैव सिद्धि मुखजीवनं च ।
कीति प्रतिष्ठां कुशलप्रवृत्ति
मानोन्नित कर्मपतेर्वशायाम् ॥११॥

ऐश्वर्यमञ्याहतिमष्ट्रबन्घु-समागमं भृत्यजनांश्च दासान् । संसारसौभाग्यमहोदयं च लभेत लाभाघिपतेर्दशायाम् ॥१२॥

व्ययेशितुर्वयस्यतिव्ययं करोति सज्जने । अघौघनाशिनीं शुभक्रियां महीशमान्यताम् ॥१३॥

- (i) यदि लग्न बलवान् हो तो लग्नेश की दशा में जातक का प्रभुत्व जगत् में बढ़ता है, वह सुख पूर्वक रहता है; शरीर वलवान् रहता है (अर्थात् लग्नेश की दशा के समय रोग आदि नहीं होते) और चेहरे पर कान्ति रहती है। चेहरे पर कान्ति होना यह प्रकट करता है कि मन और शरीर दोनों प्रसन्न हैं। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की दितीया का चन्द्रमा प्रतिदिन वृद्धि और अम्युदय को प्राप्त होता है उसी प्रकार बलवान् लग्नेश की दशा में जातक की निरन्तर उन्नित होती रहती है।। २।।
  - (ii) यदि द्वितीयेश बलवान् हो तो क्या फल होता है यह बताते

हैं। द्वितीयेश की दशा में कुटुम्ब वृद्धि हो; उत्तम बेटियाँ \* प्राप्त हों। सुख पूर्वक भोजन मिले; वाणी या वाक् शक्ति के कारण घन उपाजंन करे। अर्थात् ऐसी आजीविका से घन प्राप्त हो जिसमें जातक की वाक्शक्ति की प्रघानता हो और जातक जो उत्तम वाणी वोले उसकी सब लोग सभा में प्रशंसा करें। संक्षेप में यह कि द्वितीय स्थान वाणी, घन और कुटुम्ब का है अतः इन तीनों वात सम्बन्धी सफलता मिले।। 3।।

- (iii) यदि तृतीय स्थान बलवान् हो तो तृतीयेश की दशा में भाई-बहिनों से प्रेम रहता है खुश-खबरियाँ सुनने को मिलती हैं, परा-क्रम की वृद्धि होती है, जातक किसी सेना या समुदाय का नेता होता है, अन्य लोग उसे सहायता देते हैं। उसमें अनेक गुणों का विकास होता है तथा जातक के मान सम्मान और अभिमान की वृद्धि होती है।। ४।।
- (iv) यदि चतुर्थं स्थान और उसका स्वामी बलवान् हो तो चतुर्थेश की दशा में जातक बन्धुओं का उपकार करता है, खेती के काम में सफलता होती है, स्त्री के साथ सुखपूर्वक सहवास होता है और सवारी का लाभ भी होता है। खेत, मकान, घन, सिद्धि और प्रशस्त स्थान की प्राप्ति होती है। अर्थात् उसकी पदवृद्धि हो या नवीन मकान अथवा जमीन की प्राप्ति हो।। ५।।
- (v) यदि पंचमेश वलवान् हो तो उसकी महादशा में पुत्र की प्राप्ति हो, वन्धुओं क़े साथ हँसी-खुशी जीवन व्यतीत हो, राजाओं

<sup>\*</sup>मूल क्लोक में शब्द आया है "सत्पुत्रिकाप्तिम्" किंतु द्वितीय स्थान से पुत्री का विचार कहीं नहीं लिखा है। कुटुम्ब का विचार होता है। संभवतः सत्पुत्रिकाप्तिम् की बजाय मूल में "सत्पत्रिकाप्तिं" उत्तम शुभ चिट्टियां प्राप्त हों यह पाठ होना चाहिये। आगे क्लोक १५ में जहाँ द्वितीयेश का विचार किया गया है—"पत्रिका" का विचार द्वितीय स्थान से किया गया है—पुत्रिका का नहीं।

का मन्त्रित्व प्राप्त हो और जातक को बहुत मान मिले । जातक उत्तम कार्य करे जिसकी सज्जन लोग प्रशंसा करें। वह नाना प्रकार के सुस्वादु भोजन खुद करे तथा औरों को खिलावे।। ६।।

- (vi) यदि पष्ठेश बलवान् हो तो उसकी महादशा में जातक अपने साहस से शत्रुओं का पराजय करे। वह भी निरोगी रहें। उदार हो और अति शक्तिशाली होता हुआ लक्ष्मी का भोग करे। अर्थात् उसको कोई दबा.न सके और वह ऐश्वर्य भोगे ।। ७।।
- (vii) यदि सप्तमेश बलवान् हो तो जातक नवीन वस्त्र और आभूषण प्राप्तकर स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। उसके शरीर में बल की वृद्धि रहे। उसके घर में विवाह आदि शुभ कार्य हों और ऐसी यात्रा करे जिससे सन्तोष हो। अर्थात् जिस उद्देश्य से यात्रा की जाय वह सफल हो। सप्तम स्थान से स्त्री सुख और यात्रा का विचार किया जाता है। इस कारण बलवान् सप्तमेश की महा-दशा में सप्तम भाव सम्बन्धी पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है।। ८।।
- (viii) यदि अध्मेश बलवान् हो तो अध्टमेश की दशा में जातक अपना ऋण चुका दे । जातक की उन्नति हो । यदि जातक का किसी से कलह रहा हो तो उस कलह का अन्त हो जवि । और भैस, पशु, बकरी तथा नौकरों की प्राप्ति अथवा वृद्धि हो \*\* ।। ९ ।।

<sup>\*</sup>जो केवल लघु पाराशरी पढ़ते हैं वह समझते हैं कि षष्ठेश की महादशा सदैव ही खराब होती है ऐसा समझना ग़लत है। वलवान् ग्रह सदैव अपने भाव सम्बन्धी शुभ फल ही दिखाता है।

<sup>\*\*</sup>प्रायः अष्टमेश की दशा को घोर कष्टमय और संकटपूण समझा जाता है किन्तु मन्त्रेश्वर महाराज के विचार से यदि अष्टमेश बलवान् हो तो उसकी दशा में कष्ट से निवृत्ति और सुख के साधनों की उपलब्धि होती है।

- (ix) यदि नवमेश बलवान् हो तो जातक अपनी स्त्री, पुत्र, पीत्र और भाई बन्धुओं के साथ निरन्तर भाग्य और लक्ष्मी का अनुभव करता है अर्थात् अपने कुटुम्बी जनों के साथ ऐश्ययं भोगता है। बलवान् भाग्येश की दशा में जातक देवताओं और ब्राह्मणों की भिक्त करें, राजा द्वारा प्रशंसित और सम्मानित हो और श्रेष्ठ कर्मों के करने में लगा रहे। नवम भाव से घन और भाग्य का विचार किया जाता है। इस कारण बलवान् भाग्येश की दशा में भाग्य-वृद्धि भी होती है और घन-वृद्धि भी ॥ १०॥
- (x) यदि दशम भाव और दशमेश वलवान् हों तो दशमेश को दशा में जिसकार्य को भी मनुष्य आरम्भ करता है उसी में सफलता मिलती है और जातक का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। जातक की मान वृद्धि होती है, उसे यश प्राप्त होता है। वह उत्तम कार्यों में लगा रहता है और उसे प्रतिष्ठा मिलती है। ११।।
- (ix) बलवान् लाभाघिपति की दशा में निरन्तर ऐक्वर्य की वृद्धि हो। प्रिय बन्बुओं से समागम हो और नौकरों की संख्या भी बढ़े। सांसारिक सौभाग्य में बहुत वृद्धि हो।। १२।।
- (xii) वलवान् व्ययेश की महादशा में जातक सज्जनों पर बहुत अधिक व्यय करे। अर्थात् वलवान् व्ययेश के होने से उसकी महादशा में व्यय तो होता है किन्तु शुभ कार्यों में खर्च होता है, अशुभ कार्यों में नहीं। राजा से सम्मान प्राप्त होता है और मनुष्य ऐसे शुभ कमं करता है जिनसे पाप नष्ट हो जाते हैं।। १३।।

वक्रगस्य निजतुङ्गसुह् त्-सुस्थानगस्य दशाफलमेवम् । शत्रु नीचगृहमौढ्यषडन्त्य-

छिद्रगस्य तुं फलान्यपि वक्ष्ये ॥१४॥

ऊपर जो क्लोक २ से १३ तक फल बताये हैं वह शुभ फल तभी होते हैं जब भावेश उत्तम स्थान में बैठा हो अपनी राशि या उच्च राशि में हो या वकी हो। यदि ग्रह शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो या ६, ८, १२ इन दु:स्थानों में से किसी में हो तो ऐसे ग्रह की दशा में अनिष्ट फल होता है। संक्षेप में यह याद रखना चाहिये कि कोई भी भावेश सुधरा हो तो शुभ फल देता है और कोई भी भावेश विगड़ा हो तो अशुभ फल देता है। कौन सा भावेश विगड़ने पर क्या अशुभ फल देता है यह नीचे बताते हैं।। १४।।

दुःस्थे लग्नपतौ निरोधनमुपैत्यज्ञातवासं भयं व्याघ्याघीनपरक्रियाभिगमनं स्थानच्युति चापदम् । जाड्यं संसदि वावकुदुम्बचलनं दुष्पत्रिकां दृगुजं वाग्दोषं द्रविराष्ट्ययं नृपभयं दुःस्थे द्वितीयाधिपे ।।१५।।

दुश्चिक्याधिपतौ सहोदरमृति कार्ये दुरालोचनामन्तःशत्रु निपीडनं परिभवं तद्गर्वभङ्गं वदेत् ।
मातृक्लेशमरिष्टमिष्टुसुहृदां क्षेत्रगृहोपप्लुति
पश्वश्वादिविनाशनं जलभयं पातालनाथेऽबले ।।१६॥

वीर्योने प्रतिभापतौ सुतमृतिर्बु द्विश्रमं वञ्चना-मध्वानं ह्युदरामयं नरपतेः कोपं स्वशक्तिक्षयम् । चोराद्भीतिमनर्थतां च दमनं रोगान् बहून्दुष्कृति भृत्यत्वं लभतेऽवमानमयशः षष्ठेशदाये व्रणम् ॥१७॥

जामातुर्व्यसनं कलत्रविरहं स्त्रीहेत्वनर्थागमं द्यूनेशे विद्यलिन्यसत्यभिरीतं गुह्यामयं चाटनम् । रन्ध्रेशायुषि शोकमोहमदमात्सर्यादिमूच्छोंच्छ्रित दारिद्यं भ्रमर्गं वदेदपयशोव्याधीनवज्ञां मृतिम् ॥१८॥

श्रवणमशुभवाचां भ्रातृकष्टं सुताति भवपवयसि दैन्यं वञ्चनं कर्गारोगम् । बहुरुजमपमानं बन्धनं सर्वसम्पत्-क्षयमपरशशीवाऽऽयाति रिःफेशदाये ॥२०॥

- (i) यदि लग्नेश ऊपर लिखे हुये चार दोषों में से एक या अधिक दोषों से युक्त हो तो उसकी महादशा में जातक को जेल जाने का भय या अज्ञातवास का भय होता है अर्थात् उसे बंधन में रहना पड़े या ऐसी दुःस्थिति आ जावे कि छिप कर रहना पड़े; उसे निरन्तर भय रहे और आधि-व्याधि से युक्त हो। व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं। आधि मानसिक रोग या दुश्चिन्ताओं का नाम है। निबंख या दुःस्थान स्थित हुए लग्नेश की दशा में जातक को मृत्यु संस्कार आदि अशुभ कार्यों में सम्मिलित होना पड़ता है। अपने ओहदे या मकान से हटना पड़ता है और निरन्तर आपत्ति ग्रस्त रहता है।
- (ii) यदि द्वितीयेश विगड़ा हुआ हो तो उसकी महादशा में यदि सभा में वोलने का अवसर हो तो जड़ता हो जाये अर्थात् वोल न सके। अपनी वाणी पर कायम न रहे। उसका कुटुम्ब इघर-उघर विखर जावे। नेत्र रोग हो। वाणी में दोष हो (मुख में शारीरक

<sup>\*</sup>मूलक्लोक में केवल यह कहा है कि लग्नेश यदि दु:स्थान में हो। परन्तु ऊपर क्लोक १४ में चार दोष गिनाये गये हैं।

विकार हो या दृष्ट वाणी बोले)। द्रव्य का व्यय हो, राजा से भय हो और अशुभ पत्रों की प्राप्ति हो। क्लोक तीन में द्वितीय स्थान का विचार करते समय उन सब वस्तुओं का विचार कर लेना चाहिए जो दूसरे घर से देखते हैं।।। १५॥

(iii) यदि तीसरे घर का स्वामी विगड़ा हुआ हो तो सहोदर भाई-बहिन की मृत्यु की आशंका हो। जातक के कार्य की अनिष्ट आलोचना हो और छिपे हुए शत्रुओं से पीड़ा हो, जातक की हार हो, उसको नीचा देखना पड़े और उसका गर्व भंग हो। विगड़े हुए तृतीयेश की महादशा में उपर्युंक्त अनिष्ट फल होते हैं।

- (iv) यदि चौथे घर का स्वामी निर्वल हो तो उसकी महादशा में माता को कष्ट हो, इष्टजनों और मित्रों को कष्ट हो, खेत और मकान के नष्ट होने का भय हो। पशु-अश्व आदि नष्ट हों और जल का भय हो। चौथे स्थान से जल का भी विचार किया जाता है। इस कारण चतुर्थेश के विगड़ने से जल का भय लिखा है। ॥ १६ ॥
- (v) यदि पंचमेश निर्वल हो तो उसकी महादशा में जातक के पुत्र की मृत्यु हो, बुद्धि में भ्रम हो, ठगा जावे, निरर्थक इवर-उघर भ्रमण करना पड़े—रास्ता चलना पड़े—पेट की वीमारी हो, राजा का कोप हो और जातक की शक्ति का निरर्थक अपव्यय हो।
- (vi) यदि षष्ठेश विगड़ा हुआ हो तो चोरों से डर हो, अनर्थता हो (दिरद्रता या कष्टमय घटनायें)। जातक का अन्य लोगों द्वारा दमन हो, रोग हो। जातक से दुष्कर्म बन पड़े या जातक के साथ लोग बुरा व्यवहार करें। जातक को किसी की नौकरी करनी पड़े, अपमान और अपयश प्राप्त हो और उसके शरीर में व्रण (घाव) हो।। १७ ॥
- (vii) यदि सप्तमेश निवंल हो तो उसकी महादशा में जामाता को कष्ट हो। जातक का अपनी स्त्री से विरह हो और स्त्री के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़े। निवंल सप्तमेश की महादशा में असत्य में रुचि हो, गुप्त रोग हों और निरर्थक म्लमण करता रहे।

- (viii) यदि अष्टमेश बिगड़ा हुआ हो तो उसकी महादशा में दिरद्रता, कष्ट, भय, भ्रमण, अपयश, व्याधि, अपमान आदि होते हैं—
  मृत्यु भी हो सकती है। बिगड़े हुये अष्टमेश की महादशा में शोक,
  मोह, मद, मात्सर्य आदि तथा मूर्च्छा के कारण बहुत अधिक मानसिक
  सन्ताप रहता है। ।। १८।।
- (ix) यदि नवमेश दुर्बल हो तो उसकी महादशा में जातक की स्त्री और पुत्र पर आपित आती है। उसको दीनता आ घेरती है। पिता की मृत्यु हो जाती है। उससे दुष्कर्म बन पड़ते हैं। किसी गुरुजन की मृत्यु हो। नवम स्थान घर्म स्थान है इन कारण दुर्बल नवमेश की दशा में आपित, विपत्ति, कष्ट आवें तो समझना चाहिये कि पहले जिस किसी देवता की उपासना की गई है उसमें कोई अपराध बन जाने के कारण यह सब अशुभ फल हो रहे हैं।
- (x) अब दुवंल दशमेश की महादशा का फल बताते हैं। दशम कमं स्थान है। इसका स्वामी निवंल हो तो उसकी दशा में जो जो भी कमं मनुष्य करता है वह सभी निष्फल होते हैं, जातक से निन्दित कार्य वन पड़े। घर से बाहर रहना पड़े इस कारण कष्ट हो। और अशुभ घटनायें हों। संक्षेप में यह है कि जातक का जीवन कष्टमय, मानहीन, निष्फल रहे। ॥ १९॥
- (ix) यदि एकादशेश निर्बल और विगड़ा हुआ हो तो भाई को कष्ट हो, पुत्र को बीमारी हो, जातक ठगा जाये, उसे कर्ण-रोग हो और उसमें शारीरक, मानसिक तथा आर्थिक दीनता आ जावे। इस महादशा या अन्तर्दशा में अशुभ समाचार भी सुनने को मिलते हैं। यहां इस ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है कि तृतीय से छोटे भाई का विचार किया जाता है, एकादश से बड़े भाई का। तृतीय से दाहिने कान का, एकादश से बाँये कान का।
  - (xii) यदि बारहवें घर का मालिक दुर्वल हो तो जातक को

अनेक वीमारियाँ हों, अपमान हो और वंधन को प्राप्त हो और कृष्णपक्ष के चन्द्रमा की तरह उसकी सारी सम्पत्ति का क्रमशः क्षय हो जावे।

कोई भावेश यदि वलवान् हो तो उसकी दशा का शुभ फल वताया गया है। कोई भावेश यदि दुर्वल हो तो उसका अशुभ फल वताया है। इस कारण फल कहते समय केवल यही नहीं देखना चाहिये कि जिस ग्रह की महादशा है वह किस भवन का स्वामी है बल्कि यह भी देखना चाहिये कि वह वलवान् है या नहीं।

संज्ञायां यदगाच्च कारकविधिश्लोकेषु यज्जित्पतं कर्माजीवनिरूपितं फलिमदं यद्गोगिचन्ताविधौ । यद्यस्येक्षणयोगसंभवफलं भावेशयोगोद्भवं भावेशैरिप भावगैरिप फलं वाच्यं दशायामिह ॥२१॥

गहों की संज्ञा बताते समय जो कुछ प्रथम अघ्याय में बताया गया है; कौन सा ग्रह किन किन बस्तुओं का कारक है इस सम्बन्ध में दूसरे अघ्याय में जो कुछ बताया गया है; कौन सा ग्रह क्या कर्म कराता है और किस मार्ग से आजीविका दिलाता है इस सम्बन्ध में पंचम अघ्याय में जो कुछ भी कहा गया है, और किस ग्रह से क्या रोग और किस प्रकार की चिन्ता होती है इस सम्बन्ध में जो चौदहवें अघ्याय में वर्णन किया गया है; ग्रहों के, परस्पर दृष्टि और योग से जो फल होते हैं या किन्हीं दो भावेशों के मिलने से जो योग होता है तथा किसी भाव का स्वामी होने से तथा किसी भाव में बैठने से जो फल होता है, इस सब का विचार करके उस ग्रह की महादशा या अन्तंदशा का फल कहना चाहिये। यह सब विषय पन्द्रहवें अघ्याय से बीसवें अध्याय तक बताये गये हैं। ॥ २१॥

## वर्गोत्तमांशस्थदशा शुभप्रदा मिश्रेव सा चास्तमिते च नीचगे । मृत्युव्ययारीशदशापहारयो-स्तत्र स्थितस्याप्यशुभं फलं भवेत् ॥२२॥

यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम में हो तो वह बहुत गुभ फल देता है। किन्तु यदि वर्गोत्तम में होते हुए भी वह ग्रह अपनी नीच राशि में हो या अस्त हो तो अच्छा-बुरा—मिला-जुला फल होता है। ६, ८, १२ इन घरों के मालिकों में से किसी एक की महादशा और किसी अन्य की अन्तर्दशा हो तो अग्रुभ फल होता है। इसी प्रकार ६, ८ या १२ इन स्थानों में से किसी एक स्थान में वैठे हुये ग्रह की महादशा हो और त्रिक\* में बैठे हुये ही किसी अन्य ग्रह की अन्तर्दशा हो तो वह भी अग्रुभ होती है। २२।।

## क्रूरग्रहस्यैव दशापहारे त्रिपञ्चसप्तर्क्षपतेर्विपाके । तथैव जन्माष्ट्रमनाथभुक्तौ चोरारिपीडां लभतेऽतिदुःखम् ॥२३॥

यदि किसी कूर ग्रह की महादशा हो और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अन्तदंशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, पाँचवे या साँतवे नक्षत्र का मालिक हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक के घर में चोरी होती है, उसे शत्रु पीड़ा होती है और वह अति दु: खित रहता है। किस नक्षत्र का कौन सा स्वामी है यह पहिले वताया गया है। मान लीजिये किसी व्यक्ति का रेवती नक्षत्र में जन्म है तो रेवती, अध्विनी,

<sup>\*</sup>छठे, आठवें, बारहवें घर को त्रिक कहते हैं।

भरणी—भरणी तृतीय नक्षत्र हुआ; रोहिणी पंचम नक्षत्र हुआ; आर्द्री सप्तम नक्षत्र हुआ। भरणी का स्वामी शुक्र है, रोहिणी का चन्द्रमा, आर्द्रों का राहु। ऐसी स्थिति में किसी कूर ग्रह की दशा हो— मान लीजिये शनि की महादशा हो तो उसमें शुक्र, चन्द्र और राहु की अन्तर्दशा कष्टमय जावेगी।

इसी प्रकार कूर ग्रह की दशा हो और उसमें जन्मराशि के स्वामी की अन्तर्दशा हो या जन्म राशि से अष्टम राशि के स्वामी की दशा हो तो चोर-पीड़ा, शत्रु-पीड़ा और दु:ख आदि कष्ट होते हैं।। २३।।

> शनेश्चतुर्थी च गुरोस्तु षष्ठी दशा कुजाह्योर्यदि पञ्चमी सा। कष्टा भवेद्राश्यवसानभाग-स्थितस्य दुःस्थानपतेस्तथैव ॥२४॥

निम्नलिखित दशायें कष्टकारक होती हैं।

(१) शिन की दशा यिंद चौथी हो। (२) वृहस्पित की दशा यिंद छठी हो (३) मंगल और राहु की दशा यिंद पाँचवी हों। (४) किसी राशि के अन्तिम अंश पर स्थित यिंद कोई ग्रह हो अर्थात् यिंद कोई ग्रह किसी भी राशि में ३०वें अंश पर हो। (५) दुःस्थान अर्थात् ६, ८, १२ के मालिक की दशा। यिंद किसी का जन्म मंगल की महादशा में हो तो भौ रा. जी. श—शिन की दशा उसे चौथी होगी। यिंद किसी का जन्म शुक्र की महादशा में हो तो राहु की दशा पंचम होगी और गुष्क की दशा षष्ठ होगी। इसी प्रकार यिंद किसी का जन्म केतुकी महादशा में हो तो मंगल की दशा उसे पंचम होगी।। २४।।

## अर्ध्वास्यतुङ्गभवनस्थितभूमिजस्य कर्मायगस्य हि दशा विदधाति राज्यम् । जित्वा रिपून्विपुलवाहनसैन्ययुक्तां राज्यश्रियं वितनुतेऽधिकमन्नदानम् ॥२५॥

यदि मंगल ऊर्घ्वमुख राशि में स्थित होकर मकर में हो और लग्न से दशम या एकादश स्थान में स्थित हो तो राज्य प्रदान करती है। ऐसा जातक शत्रुओं को जीत कर बहुत बड़ी सेना का अधिपित हो राज्यलक्ष्मी का जपभोग करता है और उसके आश्रय में अनेक लोग पेट पालते हैं। यह जो विशिष्ट राजयोग बताया गया है इसमें तीनो बात होना आवश्यक है; (१) मंगल उच्च राशि में हो. (२) दशम या एकादश में हो (३) उर्घ्वमुख राशि में हो। ऊर्घ्वमुख राशि किसे कहते हैं यह पहले अध्याय के आँठवें श्लोक में बताया गया है।\* ॥ २५॥

स्वोच्चिस्थितो भृगुसुतो व्ययकर्मगो वा लाभेऽपि वाऽस्तरिहतो न च पापयुक्तः । तस्याब्दपाकसमये बहुरत्नपूर्णो धीमान्विशालविभवो जयित प्रशस्तः ॥२६॥

अव शुक्र सम्बन्धी एक विशिष्ट राजयोग बताते हैं। यदि मीन, तुला या वृषभ राशि का शुक्र दशम या द्वादश में स्थित हो या एकादश में ही हो किन्तु किसी पाप ग्रह के साथ न हो और अस्त न हो तो उस शुक्र की महादशा में जातक बहुत धनी, वैभव युक्त,

<sup>\*</sup>यह मंगल की महादशा का फल है।

स्वर्ण आदि से सम्पन्न, लोक में प्रशंसित होकर भोग करता है। यह शुक्र महादशा का फल है।\*

अब ऐसे ग्रहों की महादशा का फल बताते हैं जो नीच राशि में छठे या आठवें हों। प्रायः यह समझा जाता है कि शुभ-ग्रह कहीं भी बैठे अच्छा। तो क्या छठे या बारहवें में बैठा हुआ शुभ ग्रह शुभ फल दिखावेगा? एक ज्योतिष की कहावत है कि:

"पापाः षष्ठे वित्तलाभं प्रकुर्युः" तो क्या पाप-ग्रह छठे में अच्छा फल दिखावेंगे ? इन्हीं शंकाओं का जवाब नीचे के श्लोक में दिया जा रहा है।

> नीचारिषष्ठव्ययसंश्रिता हि शुभाः प्रयच्छन्त्यशुभानि सर्वे । शुभेतरास्त्वेषु गताः प्रयच्छ-न्त्यमोघदुःखानि दशासु तेषाम् ॥२७॥

यदि शुभ-ग्रह नीच-राशि में, शत्रु-राशि में, छठे या बारहवें बैठे हों तो यह सब अशुभ फल दिखाते हैं—और यदि जो शुभ नहीं है अर्थात् पाप-ग्रह अपनी नीच राशि में, शत्रु-राशि में छठे या बारहवें बैठे हों तो वे क्या फल दिखावेंगे ? वे अपनी दशा में अमोघ दु:ख

<sup>\*</sup> मूल में "स्वोच्चिस्थित" यह शब्द आया है—स्वराशि या उच्च राशि यह अर्थ लेने से शुक्र यदि वृष, तुला, मीन किसी में हो तो उपर्युंक्त फल करेगा। किन्तु यदि स्वोच्च का यह अर्थ लिया जावे कि अपनी उच्च राशि में, तो उपर्युंक्त योग केवल तभी बनेगा जब शुक्र मीन का हो। हम दूसरे अर्थ के पक्ष में हैं। और ग्रह बारहवें घर में अच्छे नहीं माने जाते, किन्तु भोग प्रदाता शुक्र द्वादश में बहुत भोग कराता है।

दिखाते हैं। अमोघ कहते हैं ऐसे कष्ट को जो निश्चय ही होता है और जिससे छुटकारा पाना सम्भवन हो ॥ २७ ॥

अव तक महादशा, अन्तर्दशा का फल बता रहे थे। अब बीच में अन्तर्दशा का फल बताने वाला एक श्लोक कहते है।

> दशेशशत्रोरिरगेहभाजो लग्नेशशत्रोरिप वाऽय भुक्तौ। शत्रोर्भयं स्थानलयः तदास्य स्निग्धोपि शत्रुत्वमुपैति नूनम् ॥२८॥

यदि ऐसे ग्रह की अन्तर्दशा हो जो (१) जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका शत्रु हो। (२) या शत्रु-राशि में हो (३) या छठे हो (४) या लग्नेश या शत्रु हो, तो ऐसी अन्तर्दशा में शत्रु का भय हो, स्थान भय हो। (नौकरी या मकान छूटे।) यह अन्तर्दशा बहुत कष्टकारक बीतती है और जातक के मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। \*।। २८।।

यद्भावगः पाकपतिर्दशेशात्-तद्भावजातानि फलानि कुर्यात्। विपक्षरिःफाष्टमभावगश्चेद्र-दुःखं विदघ्यादितरत्र सौस्यम् ॥२६॥

<sup>\*</sup>मूल श्लोक में शब्द आया है 'अरिगेहमाजो' जिसको दो अर्थ हो सकते हैं। (१) शत्रु के घर में हो (२) शत्रु का विचार छठे घर से किया जाता है इसलिये लग्न से छठे घर में हो। ऊपर श्लोक का भावार्थ समझाते हुए यह दोनों अर्थ दे दिये गये गये हैं।

यह भी विचार कर लेना चाहिये कि अन्तर्दशा नाथ महादशा स्वामी की शत्रु-राशि में तो नहीं है।

यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह कहाँ है । यदि महादशा के स्वामी से गिनने पर अन्तदंशा का स्वामी छठे, आठवें या बारहवें हो तो कष्टकारक होता है । यदि अन्तदंशा नाथ (महादशानाथ से) गिनने पर ६, ८, १२, के अलावा अन्य स्थानों में हो तो अच्छा है। इस क्लोक में यह नयी बात बतायी कि महादशा और अन्तदंशा का विचार करते समय केवल दोनों ग्रहों का ही अलग २ विचार नहीं कर लेना चाहिये बल्कि यह भी देखना चाहिये कि अन्तदंशानाथ से ६, ८, १२ तो नहीं है ।। २९।।

महादशानाथ जिस घर में बैठा है उससे गिनने पर अन्तर्दशानाथ जिस घर में बैठा है—उसका फल करेंगा—अर्थात् यदि अन्तर्दशानाथ
—महादशानाथ से नवम में है तो भाग्य वृद्धि करेगा, दशम में बैठा
है तो पद वृद्धि, एकादश में बैठा है तो लाभ ।

सिद्धान्त यह हुआ कि केवल अन्तर्दशानाथ की स्थिति का विचार लग्न से, या चन्द्र लग्न से ही नहीं करना विस्कि महादशानाथ जिस राशि में बैठा है—उससे भी करना चाहिये।

# स्वोच्चित्रकोरणस्विहितारिनीचे पूर्णं त्रिपादार्द्धपदाल्पशून्यम् । क्रमाच्छुभं चेदशुभं विलोमात् मूढे ग्रहे नीचसमं फलं स्यात् ॥३०॥

यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल होता है।
यदि मूल-त्रिकोण राशि में हो तो तीन-चौथाई शुभ फल होता है।
यदि शुभ ग्रह स्वराशि में हो तो आधा शुभ फल होता है; यदि शुभग्रह मित्र राशि में हो तो चौथाई शुभफल होता है; यदि शुभ-ग्रह
शत्रु राशि में हो तो बहुत थोड़ा शुभ फल होता है और यदि शुभ

ग्रह नीच राशि में हो तो शुभफल शून्य के बराबर होता है। यदि पाप ग्रह नीच राशि में हो तो पापफल पूर्ण अर्थात सोलह आना अशुभ होता है। यदि अशुभ ग्रह शत्रु राशि में हो तो बारह आना अशुभ फल; यदि पाप-ग्रह मित्र राशि में हो तो आठ आना अशुभ फल। यदि पाप ग्रह स्वराशि में हो तो चार आना अशुभफल। यदि पाप-ग्रह अपनी मूल त्रिकाण राशि में हो तो दो आना अशुभ फल और यदि उच्च राशि में हो तो पाप फल शुन्य के बराबर अर्थात् बहुत कम होता है।

यदि ग्रह अस्त हो तो नीच राशि स्थित ग्रह के समान फल करता है।। ३०।।

> मन्दमान्द्यगुखरेशरन्ध्रपाः-तन्नवांशपतयोऽपि ये ग्रहाः । तेषु दुर्बलदशा मृतिप्रदा कष्टुभे चरति सूर्यनन्दने ॥३१॥

यह देखिये कि निम्नलिखित में सबसे दुर्बल कीन है (क) शनि (ख) मान्दि (ग) राहु (घ) लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी (ङ) अष्टमेश और (च) असे (ङ) तक जो बताये गये हैं वे जिन नवांशों में है उन नवांशों के स्वामी। उपर्युक्त में जो सबसे दुर्बल होता है उसकी दशा मृत्यु कारक होती है और मृत्यु तब होती है जब शनि भी गोचरवश अनिष्ट हो।। ३१।।

मृतीशनाथस्थितभांशकेशयोः
खरित्रभागेश्वरयोर्बलीयसः ।
दशागमे मृत्युपयुक्तभांशकत्रिकोरागे देवगुरौ तनुक्षयः ॥३२॥

यह देखिये कि (क) अष्टमेश जिस राशि में है उसका स्वामी और (ख) अष्टमेश जिस नवांश में है उसका स्वामी इन दोनों में कौन बलवान् है। इसी प्रकार यह देखिये कि (ग) लग्न से २२वें देख्काण का स्वामी और (घ) लग्न जिस द्रेष्काण में है उसका स्वामी इन दोनों में कौन वलवान् है। ?

उपर्युक्त बलवान् ग्रह की महादशा हो और वृहस्पित गोचरवश निम्निलिखित स्थानों में से कहीं भी आवे तब मृत्यु होती है। (१) अष्टमेश जिस राशि में हो (२) अष्टमेश जिस नवांश में हो (३) ऊपर (१) और (२) में जो स्थान बताये गये हैं उनसे नवम या पंचम ॥ ३२॥

> चतुष्टयस्या गुरुजन्मलग्नपा भवन्ति मध्ये वयसः सुखप्रदाः । क्रमेण पृष्ठोभयमस्तकोदय-स्थितोऽन्त्यमध्यप्रथमेषु पाकदः ॥३३॥

(i) यदि (१) बृहस्पति (२) जन्म राशि का स्वामी (३) जन्म-लग्नेश ये तीनो जन्मलग्न से केन्द्र में हों तो जीवन के मध्य-काल में सुख प्रद होते हैं।

अब एकदूसरी बात और बताते हैं। यदि कोई ग्रह शीर्षोदय राशि में हो तो वह अपनी महादशा के प्रारम्भिक काल में ही अपना विशेष फल दिखाता है। यदि कोई ग्रह पृष्ठोदय राशि में हो तो वह अपना फल अपनी महादशा के अन्तिम काल में विशेष दिखाता है। यदि कोई ग्रह उभयोदय राशि में है तो वह अपना फल महादशा के मध्य काल में विशेष दिखाता है। कौन सी राशि पृष्ठोदय होती है, कौनसी शीर्षोदय, यह प्रथम अध्याय के आठवें क्लोक में बताया है। यहाँ यह विशेष कथन है कि मियुन राशि फलदीपिका के मत से उभयोदय है। एक अन्य बात इन राशियों के विषय में अन्यत्र कही गयी है वह भी यहाँ बताते हैं। पृष्ठोदय राशि में कूर ग्रह हो तो अत्यन्त अशुभ और शुभ ग्रह हो तो कम अशुभ । शीर्पोदय राशि में शुभ-ग्रह हो तो पूर्ण शुभ, कूर-ग्रह हो तो कम अशुभ । उभयोदय में मिश्रत फल ।। ३३ ।।

> यद्भावगो गोचरतो विलग्नात्-दशेश्वरः स्वोच्चसुहृद्गृहस्थः । तद्भावपुष्टि कुरुते तदानीं बलान्वितश्चेज्जननेऽपि तस्य ॥३४॥

यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा जा रही है वह महादशा के समय, लग्न से किस भाव में जा रहा है। इस क्लोक में यह नयी बात बतायी गयी है कि एक ही महादशानाथ—जब उसकी महादशा जा रही हो—तब गोचरवश भिन्न-भिन्न स्थानों में रहता हुआ भिन्न-भिन्न फल करता है।

महादशा स्वामी यदि जन्म कुण्डली में भी बलवान् हो तो जब उसकी महादशा के समय गोचरवश अपनी उच्च । स्वराशि, या मित्र राशि में रहता हुआ लग्न से जिस भाव में भ्रमण करता है उस भाव का पुष्टिकारक होता है। मान लीजिये किसी की कुण्डली में राहु बड़ा बलवान् है। ग्रीर राहु की महादशा है तो जब गोचरवश जन्म लग्न से ११वें आवेगा तब घन लाभ करावेगा, जब जन्म लग्न से दशम में आवेगा तब पदोन्नित कारक होगा। जब नवम में आवेगा तब भाग्योदय करेगा—इस प्रकार महादशानाथ के गोचरवश, फल में त रतम्य कर विचार करना चाहिये।। ३४।।

# बलोनितो जन्मनि पाकनाथो मौढ्यं स्वनीचं रिपुमन्दिरं वा । प्राप्तश्च यद्भावमुपैति चारात्तद्भावनाशं कुरुते तदानीम् ॥३५॥

उपर क्लोक में यह बताया गया है कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्डली में बलवान् हो और गोचर में भी बलवान् हो तो क्या शुभ फल देता है। अब यह बताते हैं कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्डली में भी निर्बल हो और गोचर में भी निर्वल हो तो क्या अशुभ फल करता है।

जिस ग्रह की महादशा जा रही है वह यदि जन्म-कुण्डली में बलहीन हो और गोचर के समय अपनी नीच राशि या अपनी शत्रु राशि में जा रहा हो या जब वह सूर्य के पास होने से अस्त हो उस समय वह गोचरवश लग्न से जिस भाव में होता है उस भाव सम्बन्धी अंशुभफल करता है।



मान लीजिये कन्या लग्न है। श्रान अष्टम में। नीच राशि में होने से यह निबंल है। और मान लीजिये श्रान की महादशा है तथा श्रान गोचरवश सिंह राशि में जा रहा है। सूर्य श्रान का शबु है। इस कारण जब शनि सिंह राशि में जायगा तब लग्न से वारहवें घर में होने के

कारण, १२वें भाव-सम्बन्धी अशुभ फल दिखायेगा ।। ३५ ॥

मूल क्लोक में कई जगह पाकप्रभुया पाकनाथ यह शब्द आया है इस कारण जो सिद्धांत दशानाथ पर लागू होंगे वह अन्तर्दशानाथ पर भी लागू होंगे।

## दशेशस्य तुङ्गे सुहृद्भे दशेशात् त्रिषट्कर्मलाभित्रकोगास्तभेषु । यदा चारगत्या समायाति चन्द्रः शुभं संविधत्तेऽन्यथा चेदरिष्टम् ॥३६॥

अब यह बताते हैं कि दशानाथ से किन-किन स्थानों पर जब चन्द्रमा गोचरवश आता है तब शुभ फल करता है। (क) दशानाथ की उच्च राशि, (ख) दशानाथ के मित्रों की राशि, (ग) दशानाथ से तृतीय, पाँचवे, छठे सातवे, नवें, दसवें, और ग्यारहवें। चन्द्रमा एक राशि में केवल सवा दो दिन रहता है। मान लोजिये आपको यह विचारना है कि दशानाथ के दृष्टिकोण से आज का चन्द्रमा कुछ शुभफल दिखायेगा क्या? तो यह देख लीजिये कि क्या चन्द्रमा गोचर वश उपर्युक्त किन्हों राशियों में है। यदि गोचर वश चन्द्रमा अन्य राशि में हो तो उस काल में महादशानाथ का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। ३६।।

पाकप्रभुर्गोचरतः स्वनीचं
मौद्ध्यं यदायाति विपक्षभं वा ।
कब्टं विदध्यात्स्वगृहं स्वतुङ्गःं
वक्रं गतः सौस्यफलं तदानीम् ॥३७॥

जिस ग्रह की दशा या अन्तदंशा जा रही हो वह गोचरवश यदि अपनी नीच राशि में या श्रेत्र राशि में जा रहा हो या सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हो जावे तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह कष्ट देगा। प्रायः यही बात ऊपर के ३५वें श्लोक में भी बतायी गयी है। अन्तर केवल यह है कि ऊपर ३५वें श्लोक में यह कहा है कि यदि "वह दशानाथ जन्म के समय भी बलहीन हो" किन्तु यह बात ३७वें इलोक में नहीं कही गयी । इससे परिणाम यह निकला कि जिस ग्रह की महादशा हो वह जब गोचरवश अस्त होता है या अनिष्ट राशि को प्राप्त होता है तो कष्टकारक होता है। अब दूसरी बात लीजिये। जिस ग्रह की दशा या अन्तर्दशा हो वह जब गोचरवश अपनी स्वराशि या अपनी उच्चराशि को प्राप्त होता है या वक हो जाता है तो उस समय अच्छा फल देता है।

पाकेशस्य शुभप्रदस्य भवनं तुङ्गं प्रपन्ने यदा
सूर्ये तत्फलसिद्धिमेति गुरुणाऽप्येवं फलं चिन्तयेत्।
नीचं कष्टफलप्रदस्य च दशानाथस्य वैरिस्थलं
प्राप्ते भास्वित गोचरेण लभते तस्येव कष्टं फलम्।।३६॥

यदि कोई ग्रह शुभफल देने वाला है और उसकी दशा व अन्तर्देशा चल रही है तो उसका शुभ फल किस समय होगा? शुभफल तब होगा जब उस दशानाथ या अन्तर्दशानाथ की उच्चराशि में गोचरवश सूर्य जावे। या उस दशानाथ या अन्तर्दशानाथ की उच्चराशि में गोचरवश बृहस्पित जावे। मान लीजिये किसी जन्म-कुण्डली में शुक्र शुभ-प्रद है और उसकी महादशा या अन्तर्दशा चल रही है। शुक्र की उच्च राशि मीन है। ऐसी स्थिति में जब गोचरवश सूर्य मीन में आवेगा या जब बृहस्पित गोचरवश मीन राशि में आवेगा तब शुभ फल होगा। अव दूसरी बात लीजिये। कोई ग्रह जन्म-कुण्डली में कन्ट-प्रद है और उसकी दशा या अन्तर्दशा चल रही है तो विशेष कन्ट फल कब होगा? जब उस ग्रह की नीच राशि में या उस ग्रह की श्रुष्ठ राशि में गोचरवश सूर्य आवे तब विशेष कन्ट होगा। ३८।।

येन प्रहेरा सहितो भुजगाधिनाथ-स्तत्खेटजातगुरादोषफलानि कुर्यात् ।

## सर्पान्वितः स तु खगः शुभदोऽपि कष्टं दुःखं दशान्त्यसमये कुरुते विशेषात् ॥३६॥

राहु जैसे ग्रह के साथ बैठता है उसके गुणदोप ग्रहण करके उसी ग्रह का सा प्रभाव दिखाता है। साथ की कुण्डली में राहु शुक्र के



साथ है। इस लिये शुक्र के जो भी गुण या दोप हैं वह राहु भी करेगा। यह क्लोक के प्रथम दो चरणों में कहा गया है। आगे चलकर कहते हैं कि जो ग्रह राहु के साथ बैठता है वह ग्रह चाहे शुभ हो किन्तु कष्टकारक होता है खास कर—अपनी दशा के अन्त के समय में। उदाहरण कुण्डली में शुक्र राहु

के साथ है इसिलिये शुभ होने पर भी शुक्र कष्टकारक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु सर्प है यह अपना विष अपने साथ में रहने वाले ग्रह को दे देता है।। ३९।।

> द्वावर्थकामाविह मारकाख्यौ तदीश्वरस्तत्र गतो बलाढ्यः । हन्ति स्वपाके निधनेश्वरो वा व्ययेश्वरो वाऽप्यतिदुर्बलश्चेत् ॥४०॥

द्वितीय और सप्तम भाव को मारक स्थान कहते हैं। यदि इनके स्वामी या अन्य ग्रह बलवान् होकर इन स्थानों में पड़े हुए हों तो वह अपनी दशा में मृत्यु करते हैं। यदि अष्टमेश या व्यदेश भी अति दुर्वल हों तो उसकी भी दशा में मृत्यु हो सकती है।। ४०॥

केन्द्रेशस्य सतोऽसतोऽशुभशुभौ कुर्यादृशा कोरणपाः सर्वे शोभनदास्त्रिवैरिभवपा यद्यप्यनर्थप्रदाः । रन्ध्रेशोऽपि विलग्नपो यदि शुभं कुर्याद्रविर्वा शशी यद्येवं शुभदः पराशरमतं तत्तदृशायां फलम् ॥४१॥

यदि केन्द्र का मालिक सौम्य-ग्रह है तो वह अशुभ फल देता है। है और यदि केन्द्र का स्वामी अशुभ ग्रह हो तो शुभ फल देता है। त्रिकोण (लग्न से नवें, पाँचवे घर के स्वामी) के स्वामी हमेशा शुभ फल ही देते है। लग्न को केन्द्र स्थान भी मानते हैं कोण स्थान भी। इम्लिये लग्नेश सदैव शुभ ही होता है। ३, ६, ११ के स्वामी चाहे शुभ हों अन्यं करने वाले ही होते हैं। अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो (यह तभी होता है जब जन्म लग्न मेष या तुला हो) तो शुभ होता है। अष्टमेश यदि सूर्य या चन्द्रमा हो तो भी शुभ फल करते हैं। यह तभी होता है जब बनु या मकर लग्न हो। इससे परिणाम यह निकला कि मेष, तुला, धनु और मकर इन चार लग्नों के अतिरिक्त यदि कोई लग्न हो तो अष्टमेश अशुभ फल ही करता है। ऐसा पराशर का मत है। ग्रह अपनी-अपनी दशा में अपना फल करते हैं।। ४१।।

कोरणधीशः केन्द्रगः केन्द्रपो वा कोरणस्थरचेद् द्वौ च योगप्रदौ स्तः। द्वावप्येतौ भुक्तिकाले दशाया-मन्योन्यं तौ योगदौ सोपकारौ ॥४२॥

केन्द्र, त्रिकोण आदि के स्वामियों के शुभ या अशुभ फल देने का विचार हमने सुनम ज्योतिष प्रवेशिका में विस्तृत रूप से दिया है ! इसके लिये देखिये सुगमज्योतिष प्रवेशिका। इसी प्रकार तृतीयेश षष्ठेश, एकादशेश पापी हैं या नहीं इसका भी पूर्ण विवरण उसी पुस्तक में देखिये।

(i) कोण का स्वामी यदि केन्द्र में हो या (ii) केन्द्र का स्वामी, त्रिकोण में हो — ये दोनों ही योग देने वाले होते हैं। यदि इनमें से एक की दशा हो और दूसरे की अन्तर्दशा हो तो उस समय गुभफल होता है। इस प्रकार यह दोनों एक-दूसरे को योग प्रदान करते हैं और उपकार करते हैं।। ४२।।

## न दिशेयुर्ग्रहाः सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु । शभाशुभफलं नॄणामात्मभावानुरूपतः ॥४३॥

ऊपर श्लोक ४१ में कहा गया है कि "तत्तद्दशायां फलम्" अपनी-अपनी दशा में फल देते हैं तो क्या जिस ग्रह की महादशा होती है वह अपनी महादशा में अपनी अन्तंदशा में ही पूर्ण फल प्रदान कर देता है ? नहीं । वहीं इस श्लोक में बताया है। सूर्य अदि सब ग्रह— अपनी महादशा और उसमें अपनी ही अन्तदंशा में—एवं अपने-अपने भावों के अनुसार--मनुष्यों को शुभाशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तब कब करते हैं ? यह आगे के श्लोक में बताया गया है ॥४३॥

## आत्मसम्बन्धिनो ये चं ये ये निजसर्धीमणः। तेषामन्तर्दशास्त्रेव दिशन्ति स्वदशाफलम् ॥४४॥

अपनी महादशा में जब अपने सम्बन्धी या सघर्मी ग्रहों, की अन्तदंशा आती है तब प्रत्येक ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल देता है। सम्बन्धी किसे कहते हैं? देखिये अध्याय १५ का ३०वाँ क्लोक। सघर्मी किसे कहते हैं? (क) अपने सदृश जो योग कारक अन्य ग्रह हैं वे सघर्मी हैं (ख) शुभ ग्रहों के अन्य शुभ ग्रह सवर्मी हैं (ग) पाप ग्रहों के अन्य पाप ग्रह सघर्मी हैं ॥४४॥

#### केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्ताविप स्वयम् । सम्बन्धमात्राद्वलिनौ भवेतां योगकारको ॥४५॥

केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी — चाहे स्वयं दोष युक्त भी क्यों न हों — परस्पर सम्बन्ध से बली होने पर योग कारक होते हैं। दोष से क्या तात्पर्य है ? उदाहरण के लिये मेप लग्न में शनि दशमेश होने से केन्द्र पित हुआ किन्तु एकादश का भी स्वामी है और एकादश का स्वामी होना अच्छा नहीं, इस कारण दोष युक्त केन्द्र पित हुआ। इसी प्रकार सिंह लग्न में बृहस्पित पंचम के साथ-साथ अष्टम का भी स्वामी हुआ। इस कारण दोषयुक्त त्रिकोण पित हुआ।

इस क्लोक में यही बताया गया है कि चाहे दोष युक्त ही क्यों नहों—केन्द्रेश और त्रिकोणेश का सम्बन्य होने से ही उनमें बल आ जाता है और वे योग कारक हो जाते हैं ॥४५॥

#### त्रिकोएाधिपयोर्मध्ये सम्बन्धो येन केनचित् । केन्द्रनाथस्य बलिनो भवेद्यदि स योगकृत् ॥४६॥

दोनों त्रिकोण स्वामियों में—यदि किसी का भी सम्बन्ध बली केन्द्रनाथ से हो तो वह सम्बन्ध राजयोग कारक होता है। यहाँ यह भी बतलाना आवश्यक है कि 'बली' शब्द से क्या तात्पर्य है ? एक अर्थ तो साधारण है ही—बली अर्थान् बलवान्। "बली केन्द्रनाथ" का दूसरा पारिभाषिक अर्थ है—दशमेश—क्यों कि चारों केन्द्रेशों में वही सबसे बली माना जाता है। यह दूसरा अर्थ लेने से निष्कर्ष यह

<sup>&#</sup>x27;सम्बन्व' या 'बन्घ' शब्द का प्रयोग ज्योतिष में एक विशेष अर्थ में होता है। इस शब्द की व्याख्या के लिये देखिये अध्याय १५।

निकला कि पंचमेश या नवमेश—इन दोनों में से किसी का भी सम्बन्ध यदि दशमेश से हो तो योगकारक होता है। किन्तु अन्य लोग बली का अर्थ केवल बलवान् लेते हैं। इस मतानुसार यदि कोई भी केन्द्रेश बलवान् है और किसी भी त्रिकोणेश से सम्बन्ध भी करता है तो राज योगकारक हुआ। ॥ ४६॥

# केन्द्रत्रिकोरणधिपयोरैक्ये तौ योगकारकौ । अन्यत्रिकोरणपितना संबन्धो यदि कि पुनः ॥४७॥

यदि किसी केन्द्र के स्वामी का दोनों त्रिकोणों में से एक के स्वामी के साथ ऐक्य हो (दोनों एक साथ हों) तो इस ऐक्य के कारण यह दोनों (परस्पर सम्बन्ध करने वाले त्रिकोणेश और केन्द्रेश) योग कारक हो जाते हैं। यदि केन्द्रनाथ एक त्रिकोणाधिपति से सम्बन्ध करे और साथ ही साथ दूसरे त्रिकोणपित से भी सम्बन्ध कर ले तो फिर कहना ही क्या है अर्थात् किसी एक केन्द्रनाथ का दोनों त्रिकोणेश से सम्बन्ध होना बहुत बड़ा राजयोग है।

यहाँ यह भो बतला देना आवश्यक है कि यदि एक ही ग्रह केन्द्र और कोण का स्वामी हो तो वह स्वयं योगकारक हो जाता है। जैसे कर्क और सिंह लग्न वाले के लिये मंगल; मकर और कुंभ वाले के लिये शुक्र; वृष और तुला लग्न वाले के लिये शनि। ऐसा योगकारक ग्रह अपनी अन्तर्दशा में भाग्योदय करता है।। ४७।।

<sup>\*</sup>मूल में शब्द "ऐक्य" है। अर्थात् एक साथ हों किन्तु यदि चारों प्रकार के सम्बन्ध में से एक भी प्रकार का सम्बन्ध हो तो हमारे विचार से वह काफ़ी है।

# योगकारकसम्बन्धात्पापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः । तत्तद्भुक्त्यानुसारेण दिशेयुर्यौगिकं फलम् ॥४८॥

पहले बता चुके हैं कि केन्द्रपित और कोणपित का सम्बन्ध होने से दोनों ही ग्रह (केन्द्रपित और कोणपित) राजयोगकारक माने जाते हैं। ऐसे योगकारक ग्रह की महादशा में यदि किसी शुभ-ग्रह की अन्तर्दशा हो—तो चाहे यह शुभ ग्रह महादशानाथ से सम्बन्ध न भी करता हो तो भी शुभ-ग्रह की अन्तर्दशा भाग्योदय ही करेगी। अब यह बताते हैं कि यदि कोई ग्रह नैसर्गिक पाप-ग्रह हो (मंगल, शिन) तो भी—यदि वह योग कारक से सम्बन्ध करते हों तो क्या फल होगा। योगकारक से सम्बन्ध करने वाले पाप ग्रहों की अन्तर्दशा हो तो उसमें योगफल मिलता है। विशेष विवरण के लिये देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पृष्ठ १२१ तथा १३६॥ ४८॥

## स्वदशायां त्रिकोगोशो भुक्तौ केन्द्रपतेः शुभम् । दिशेत्सोऽपि तथा नो चेदसंबःघेऽपि पापकृत् ॥४६॥

यदि केन्द्रपति सम्बन्धयुक्त हो तो अपनी दशा में, कोणपित की अन्तर्दशा में शुभफल कारक होता ही है। इसी प्रकार त्रिकोणेश भी अपनी दशा में और वेन्द्रपति की अन्तर्दशा में शुभ फल दायक होता है। यदि केन्द्रकोण पितयों का सम्बन्ध न हो तो उतना शुभ नहीं होगा। यदि दोनों शुभ हों तो इन दोनों का चाहे सम्बन्ध हो या न हो एक की महादशा दूसरे की अन्तर्दशा में प्रायः शुभ फल ही होगा। हमारे विचार से यदि केन्द्रश और त्रिकोणेश में सम्बन्ध न हो और एक की महादशा में दूसरे की अन्तर्दशा हो तो दोनों ग्रहों के विषय में यह भी विचारना चाहिये कि वे केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी होने के अतिरिक्त अन्य

किन घरों के स्वामी हैं ? कहाँ बैठे हैं ? एक दूसरे से छठे, आठवें, वारहवें तो नहीं हैं ? वलवान् है या दुवंल ? और तब जो निष्कर्ष आवे वह मानना चाहिये यदि केन्द्रेश और त्रिकोणेश का सम्बन्ध नहीं है और केन्द्रेश अशुभ है तो पाप फल देगा ।। ४९ ।।

### केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान् गुरुशुक्रयोः । मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः ॥५०॥

पहले बता चुके हैं कि यदि केन्द्र का स्वामी शुभग्रह हो तो अच्छा नहीं। अब यह कहते हैं कि बृहस्यित और शुक्र यदि केन्द्र के स्वामी हों तो बहुत अधिक दोष हैं। यदि साथ ही साथ अर्थात् इन दोनों में से कोई केन्द्र का स्वामी तो हो ही—मारक स्थान अर्थात् दितीय या सप्तम में बैठा हो तो प्रवलमारक होता है।। ५०।।

### बुधस्तदनु चंद्रोऽपि भवेत्तदनु तद्विधः । पापाश्चेत्केन्द्रपतयः शुभदाश्चोत्तरोत्तरम् ॥५१॥

जैसे गुरु और शुक्र का केन्द्रेश होना और मारक स्थान में बैठना दोषयुक्त माना गया है वैसे ही बुध और चन्द्रमा को भी समझना चाहिये। अर्थात् बुध यदि केन्द्र का स्वामी हो तो शुभ नहीं होता और यदि केन्द्र का स्वाभी होकर मारक स्थान में बैठा हो तो और भी खराब समझना चाहिये। इसी प्रकार चन्द्रमा का केन्द्रेश होना अच्छा नहीं और यदि चन्द्रमा केन्द्रेश होकर मारक स्थान में बैठ जाये तो और भी खराब है। किन्तु यदि पाप ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो वह शुभफल देने वाले होते हैं। सूर्य यदि केन्द्रेश हो तो उत्तम फल देगा। मंगल यदि केन्द्रेश हो तो और भी उत्तम फल देगा। और यदि शनि केन्द्रेश हो तो और भी अच्छा ।। ५१।।

# यदि केन्द्रे त्रिकोरो वा निवसेतां तमोग्रहौ । नाथेनान्यतरस्येव संबन्धाद्योगकारकौ ॥५२॥

यदि राहु या केतु केन्द्र में बैठा हो और त्रिकोणेश से सम्बन्ध करता हो तो योग कारक होता है। अथवा यदि राहु या केतु त्रिकोण में बैठा हो और केन्द्रेश से सम्बन्ध करता हो तो भी राजयोग कारक होता है।। ५२।।

# तमोग्रहौ शुभारूढौऽसंबद्घौ येन केनचित्। अन्तर्दशानुरूपेण भवेतां योगकारकौ ॥५३॥

यदि राहु या केतु शुभग्रह की राशि और अच्छे स्थान में बैठे हों और किसी ग्रह से सम्बन्ध न करते हो तो अपनी अन्तर्दशा में शुभ फल देते हैं। यदि राहु या केतु का किसी से सम्बन्ध नहीं है और शुभ स्थान में है (केन्द्र या त्रिकोण में) तो इनकी महादशा में जब योग कारक ग्रह की अन्तर्दशा आवेगी तब शुभ फल होगा ॥ ५३॥

# आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकभुक्तिषु । प्रथयन्ति तमारम्य क्रमशः पापभुक्तयः ॥५४॥

यदि किसी मारक ग्रह की अन्तर्देशा में राजयोग का आरम्भ हो तो उस दशाकाल में केवल राजपद की प्रसिद्धि हो जाती है— राजोचित ऐश्वर्य किंवा भोग आदि की प्राप्ति नहीं होती।। ५४।।

> रन्ध्रस्थरन्ध्रेक्षकरन्ध्रनाथ-रन्ध्रत्रिभागाधिपमान्दिभेशाः ।

## दुःखप्रदास्तेष्विप दुर्बलो यः स नाशकारी स्वदशापहारे ॥४४॥

नीचे लिखे हुए ग्रह बहुत दु:ख देने वाले होते हैं — (१) जो ग्रह आठवें घर में बैठा हो (२) जो ग्रह आठवें घर को देखता हो (३) अष्टमेश (४) लग्न से २२वें द्रेष्टाण का स्वामी (५) जिस राशि में मान्दि हो, उसका स्वामी। कहने का तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त ग्रह अपनी दशा, अन्तर्दशा में बहुत कष्ट देते हैं और इन ग्रहों में जो सबसे दुर्बल हो उसकी दशा या अन्तर्दशा में मृत्यु होती है।। ५५।।

#### भ्रष्ठस्य तुङ्गादवरोहिसंज्ञा मध्या भवेत्सा सुहृदुच्चभागे। आरोहिग्गी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वथमा भवेत्सा ॥५६॥

पहले बताया जा चुका है कि किसी राशि के किस अंश पर कौनसा ग्रह परम उच्च होता है और किस राशि के किस अंश पर परम नीच होता है। उदाहरण के लिये मेष राशि के दस अंश पर सूर्य परम उच्च होता है और तुला राशि के दस अंश पर सूर्य परम नीच होता है। तो तुला के दस अंश से निकल कर जब तक मेष के दस अंश पर सूर्य नहीं पहुँचेगा तब तक उसे आरोही अर्थात् चढ़ता हुआ कहोंगे। अपने उच्च (ऊँचे) भाव की ओर जा रहा है इसलिये चढ़ता हुआ कहा और मेष के १० अंश को

क्लोक ५४ की विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये सुगम ज्यौतिष प्रवेशिका। फलदीपिका के क्लोक के द्वितीय चरण में "कारक भक्ति षु" यह लिखा था किन्तु लघुपाराशरी में इसी क्लोक में "मारक भक्तिष" यह पाठ है जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वही पाठ हमने इसमें शुद्ध कर दिया है।

पार कर जब तक तुला के दस अंश तक सूर्य न पहुँचे तब तक उसे अवरोही अर्थात् उतरता हुआ कहते हैं। अपनी नीच राशि की ओर जा रहा है इसलिये उतरता हुआ कहा। यदि किसी अवरोही ग्रह की दशा हो तो उत्तम नहीं; यदि किसी आरोही ग्रह की दशा हो तो उत्तम है। किन्तु चाहे अवरोही ही हो, दशा यदि ग्रह अपने मित्र के नवांश में या उच्च नवांश में हो तो उतनी झराब नहीं होती बल्कि यह कहना चाहिये कि साधारणतया अच्छी हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत चाहे कोई ग्रह आरोही ही क्यों न हो, यदि वह नीच राशि या शत्रु राशि या नीच नवांश या शत्रु नवांश में हो तो अर्थम होती है, उसकी दशा खराब जाती है।

नीचे क, ख, गइन तीन गुणों में सब में ग्रह अच्छा हो तो बहुत अच्छा फल। सब में तीनों क, ख, ग में ख़राब हो तो ख़राब फल। क, ख, ग में किसी में अच्छी स्थिति, किसी में ख़राब स्थिति तो तारतम्य के अनुसार मिश्रित फल।

|   | 11.4 | 1. 4.1.                             | MINI         | Ascs 1    |
|---|------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| क | (i)  | <b>बारोही</b>                       | ==           | अच्छा     |
|   | (ii) | अवरोही                              | =            | खराव      |
| ख | (i)  | उच्च रावि<br>अविमित्र<br>मित्र रावि | राशि         | } अच्छा   |
|   | (ii) | नीच राजि<br>अधिशत्रु<br>शत्रु राजि  | रें।<br>राशि | र्वे खराव |
| ग | (i)  | उच्च नव<br>वर्गोत्तम                | ांश<br>नवांश | रे उत्तम  |
|   |      | अधिमित्र<br>मित्र नव                |              | )         |
|   | (ii) | नीच नव<br>अधिरात्रु                 | ां श         | } ख़राब   |

शत्रु नवांश

"बृहत् जातक" के अष्टम अष्याय में इसे बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। (क) यदि कोई ग्रह बहुत बलवान् हो या परमोच्च हो तो उसकी दशा सम्पूर्ण घन और आरोग्य को देने वाली होती है। (ख) यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है और किंचित् बल युक्त भी है तो उसकी दशा पूर्ण कहलाती है। इसकी दशा—अन्त-दंशा में घन वृद्धि होती है। (ग) यदि कोई ग्रह निबंल हो तो उसकी दशा रिक्ता कहलाती है। रिक्ता दशा में स्वास्थ्य और घन की कमी रहती है और रोग तथा दरिद्रता की बहुतायत रहती है। (घ) यदि कोई ग्रह नीच नवांश या शत्रु नवांश में हो तो अनिष्ट फला कहलाती है। इसमें शारीरिक और धन विषयक कष्ट होता है। (इ) यदि कोई ग्रह अवरोही हो किन्तु मित्र या अधिमित्र नवांश में हो तो मध्या कहलाती है। इसमें किंचित् वृद्धि होती है।। ५६।।

#### शस्तगृहे शस्तांशे नीचे रिपुभेऽस्तसंस्थिते वाऽपि। तस्य दशा मिश्रफला दशापरार्घे फलप्रदा ज्ञेया ॥५७॥

चाहे कोई ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि में ही क्यों न हो—चाहें कोई ग्रह अस्त ही क्यों न हो यदि वह उत्तम भाव और उत्तम नवांश में हो तो उसकी दशा को मिश्र फला अर्थात् मिला-जुला फल देने वाली कहेंगे। वराहमिहिर के मत से उस ग्रह की दशा को मिश्र-फला कहते हैं जो ग्रह अपनी उत्तम राशि में हो (उच्च राशि या अपनी राशि में हो) किन्तु नीच नवांश या शत्रु नवांश में हो तो उस ग्रह की दशा मिली-जुली होती है। कभी आरोग्य, कभी घन, कभी व्याधि, कभी दरिद्रता। मन्त्रेश्वर महाराज के मत से मिश्रफला का शुभ प्रभाव उत्तराई में होता है।। ५७।।

तत्त्रं द्वावात्व्ययस्थस्य तद्भावव्ययपस्य च । वीर्यहोनस्य खेटस्य पाके मृत्युमवाप्नुयात् ॥५८॥

यदि कोई ग्रह वीर्यहीन अर्थात् बलहीन हो तो उसकी दशा-अन्तर्दशा में मृत्यु होगी। किसकी? जिस भाव से निर्वल ग्रह द्वादश में बैठा है उस भाव से जिसका विचार किया जाता है उसकी या, जिस भाव का दुर्बल ग्रह व्यमेश है, उस भाव से जिसका विचार किया जाता है उसकी । एक उदाहरण द्वारा यह स्वष्ट किया जाता है। मान लीजिये कोई दुवंल ग्रह दितीय का मालिक होकर नवम में वैठा है तो इसकी दशा-अन्तर्दशा में जातक के भाई की या पिता की मृत्यू हो सकती है। क्यों? वह द्वितीयेश है। अर्थात् तीसरे घर का व्ययेश है। तीसरे घर से १२वाँ लग्न दूसरा घर हुआ इसलिए द्वितीयेश तृतीय स्थान का व्ययेश हुआ और ऊपर बताया जा चुका है कि जिस भाव का व्ययेश दुवंल हो उस भाव का नाश होता है। त्तीय से भाई का विचार किया जाता है इसलिए बलहीन द्वितीयेश की दशा में भाई को कष्ट कहना । दूसरी बात जो इस रलोक में बतायी है वह यह कि जिस भाव के व्यय स्थान में दुर्वल ग्रह बैठे उस भाव को भी कष्ट पहुँचाता है। ऊपर के उदाहरण में दशम से यदि पिता का विचार किया जाय तो नवम में दुर्बल ग्रह बैठा हुआ, दशम के व्यय में होने के कारण पिता को कष्ट पहुँचावेगा। नतीजा यह निकला कि दुवंल ग्रह जिस भाव का व्ययेश हो उसका भी नाश करे और जिस भाव के व्यय में बैठे उसका भी नाश करे ॥ ५८ ॥

अब यह बताते हैं कि दशानाथ के गोचर से उसकी दशा के प्रभाव में क्या अन्तर होता है।

दशापतिर्लग्नगतो यदि स्यात् त्रिषट्दशैकादशगश्च लग्नात् । तत्सप्तवर्गेऽप्यथ तत्सुहृद्वा लग्ने शुभो वा शुभदा दशा स्यात् ॥४६॥ जिस ग्रह की दशा हो वह गोचरवश लग्न में या लग्न से तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें यदि आवे तो उसकी दशा शुभ जाती है। या यदि दशानाथ लग्न से सप्तम में आता है तो भी दशा शुभ जाती है। यदि दशानाथ का मित्र गोचरवश लग्न में आवे या कोई शुभ ग्रह गोचरवश लग्न में जा रहा हो तो भी दशा अच्छी जाती है। ५९।।

> यावन्ति वर्षाणि दशा च सा स्यात्-चारक्रमात्तत्र दशापितः सः । यत्र स्थितस्तद्भवनाद्विधोस्तु स्थितेः प्रकल्प्यं सदसत्फलं हि ॥६०॥

यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा या अन्तर्दशा जा रही है वह इस समय गोचरवश जन्मकालीन चन्द्रमा से किस स्थान पर है। जिस समय दशानाथ जन्मकालीन चन्द्रमा से उत्तम स्थानों पर रहेगा उस समय अच्छा प्रभाव दिखावेगा और जिस समय गोचरवश जन्म राशि से अनिष्ट स्थानों पर रहेगा उस समय अनिष्ट फल दिखावेगा ॥६०॥

दशाधिनाथस्य सुहृद्गृहस्यस्तदुच्चगो वाऽय दशाधिनाथात् ।
स्मरित्रकोणोपचयोपगश्च
ददाति चन्द्रः खलु सत्फलानि ॥६१॥

चन्द्रमा जब गोचरवश नीचे लिखे किसी स्थान पर होता है तो शुभ फल दिखाता है। (क) दशानाथ के मित्र के घर में (ख)

दशानाथ जिस राशि में होता है उस राशि में । (ग) दशानाथ जिस राशि में है उससे ३, ५, ६, ७, ९, १०, ११वें घर में ॥६१॥

उक्तेषु राशिषु गतस्य विधोः स राशिः ।
स्याज्जन्मकालभवमूर्तिधनादिभावः ।
तत्तद्विवृद्धिकृदसौ कथितो नराणां
तद्भावहानिकृदथेतरराशिसंस्थः ॥६२॥

ऊपर के क्लोक में यह बताया गया है कि चन्द्रमा किन-किन स्थानों पर शुभ होता है। अन्य स्थानों पर अशुभ समझना चाहिये। शुभ स्थान जिस भाव में पड़े, वह यदि लग्न, घन लाभ आदि में हो तो उसकी वृद्धि होगी। उपर्युक्त प्रकार से चन्द्रमा जिस भाव में अशुभ हो वह अशुभ स्थान जन्मकुण्डली के जिस भाव में पड़े उस भाव की हानि होगी। मान लीजिये मेष लग्न है और दशानाथ बृहस्पित है जो घनु राशि में बैठा है तो बृहस्पित की उच्च राशि ककं है इस कारण ककं का चन्द्रमा शुभ होगा। ६१वें क्लोक में जो शुभ स्थान गिनाये हैं उनमें मकर नहीं है इस कारण मकर अशुभ स्थान हुआ। इसलिये ककं राशि अर्थात् लग्न से चौथे भाव को चन्द्रमा बढ़ावेगा और मकर राशि अर्थात् लग्न से दशम भाव को चन्द्रमा कष्ट पहुँचावेगा।। ६२।।

सारावलीमुडुदशां च वराहहोरा-मालोक्य जातकफलं प्रवदेन्नरारााम् । प्रश्नोदयप्रहवशादथ वा स्वजन्म-राश्यादिना वदतु नास्त्यनयोविशेषः ॥६३॥

सारावली (यह कल्याण वर्मा विरचित फलित ज्योतिष का संस्कृत ग्रन्थ है), उडुदशा (उडदाय प्रदीप, उडुदशा या नक्षत्रदशा सम्बन्धी

फलित ज्योतिष का ग्रन्थ है) तथा वराहिमहिर रिचत होराशास्त्र के आधार पर जातक की कुण्डली का फलादेश करना चाहिये। अथवा प्रश्न कुण्डली बना कर उससे फलादेश करे या जातक की जन्म राशि से विचार करें। इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं आता। मन्त्रेश्वर महाराज के विचारानुसार जन्म कुण्डली के आधार पर जैसे सुचार रूप से फलादेश किया जा सकता है वैसे ही जन्म राशि तथा प्रश्नकुण्डली पर से भी—उंतना ही अच्छा विचार किया जा सकता है।

भावार्थ रत्नाकर के कुछ योग निचे दिये हैं:-

#### धन योग विचार

- १ः यदि दूसरे घर का स्वामी पाँचवें हो और पाँचवे घर का स्वामी दूसरे, अथवा दूसरे घर का स्वामी ग्यारहवें हो और ग्यारहवें का स्वामी दूसरे अथवा पाँचवें घर का स्वामी पाँचवें और नवें का स्वामी पाँचवें और नवें का स्वामी नवें घर में हो तो विशेष घन योग होता है।
- २. यदि द्वितीय और लाभ के स्वािमयों के साय अन्य भवन का स्वामो भी बैठा हो तो उतना घन योग नहीं होतां जितना केवल घनेश लाभेश के योग से होगा । यहाँ यह भी तारतम्य कर लेना चाहिये कि वह अन्य स्थान का स्वामी— जो घनेश, लाभेश के साय बैठा है कौन है ।

लग्नेश होगा तो शुभ ही होगा। चतुर्थेश यदि साथ में बैठ जाता है तो उत्तम है किन्तु यदि छठे, बारहवें या आठवें का स्वामी साथ में बैठ जावेगा तो धनेश लाभेश की एकत्र स्थिति के योग को भ्रष्ट करेगा।

साथ ही यह भी विचार करना चाहिये कि पंचमेश, या नवमेश

यदि घनेश लाभेश—दोनों जहाँ बैठें हों वहाँ हों तो घन योग को वृद्धि करेंगे—कमी नहीं करेंगे।

- ३. यदि दूसरे और ग्यारहवें घर के स्वामी पाँचवें या नवें घर के स्वामी से सम्बन्ध करें तो विशेष घन योग होता है किन्तु यदि दुःस्थानों के स्वामी (६.८-१२ दुःस्थान माने जाते हैं) घनेश लाभेश तथा त्रिकोणेश से सम्बन्ध करें तो वह योग नष्ट होता है।
- ४. यदि दूसरे और ग्यारहर्वे घर के मालिक बारहव घर के मालिक के साथ बैठे हों या उससे सम्बन्घ करते हों तो धन योग नष्ट होता है।
- ५. यदि धनकारक वृहस्पति का धनाघीश (दूसरे घर के स्वामी) से सम्बन्ध हो अथवा वृहस्पति का बुध से भी सम्बन्ध हो तो घन योग होता है।
- द. यदि लग्नेश लग्न में, घनेश घन में और लाभेश लाभ में
   वैठा हो तो विशेष घन योग होता है।
- ७. दूसरे और ग्यारहवें घर के मालिक दोनों लग्न में बैठे हों तो भी घन योग है।
- ८. यदि उन-उन भावों में उन-उन भावों के कारक बैठे हों तो जिस भाव में कारक बैठा हो उस भाव का फल थोड़ा होता है।\*

सर्वेषु भावस्थानेषु तत्तद्भाव।दिकारकः ।

विद्यते तस्यभावस्य फलम् स्वरूपमुदीरितम् ॥

९. यदि चन्द्रमा सातवें का मालिक हो कर दूसरे घर में बैठा हो और चन्द्रमा के साथ अन्य कोई ग्रह न बैठा होतो नष्ट घन गया हुआ वापस आ जाता है

<sup>\*</sup> किस भाव का कीन ग्रह कारक है—या कीन से ग्रह कारक हैं यह फलदीपिका के अध्याय १५ श्लोक १७ में बताया गया है।

#### निर्धन योग विचार

 यदि प्रथम, चतुर्थ तथा नवम घर के मालिक ८वें घर में बैठे हों तो जन्म से ही दिरद्र होता है।

२. दूसरे घर का स्वामी १२वें हो, १२वें घर का स्वामी

दूसरे हो।

 दूसरे का स्वामी वारहवें हो और वारहवें का स्वामी लग्न में और उनको मारक ग्रह देखता हो

४. पांचवें घर का मालिक छठे हो, नवें का मालिक अष्टम
 में ही और इन दोनों को मारक ग्रह देखते हों।

उपर लिखे चारों योगों में जातक निर्धन होता है।

#### विद्या विंचार

- १. चतुर्य में शुक्र हो तो गान विद्या विशारद होता है।
- २. यदि चौथे घर में बुध हो तो ज्योतिष शास्त्र विशारद हो।
- ३. यदि पाँचवें घर में सूर्य हो या पाँचवें घर में राहु बुघ हों तो जातक ज्योतिष में निपुण होता है या विष की चिकित्सा करने वाला चतुर वैद्य होता है।
- ४. (क) यदि दूसरे घर में सूर्य और बुध हो तो ज्योतिष विद्या विशारद हो, (ख) यदि इन दोनों ग्रहों को शनि देखता हो तो गणित शास्त्र में प्रवीण होता है।

५. यदि दूसरे गृह में सूर्य और मंगल हो तो तर्क शास्त्र विशारद हो।

६. यदि पाँचवें घर में सूर्य, बुघ, शनि हों तो वेदान्त शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो।

७. यदि सूर्य और बुघ एक साथ किसी केन्द्र कोण या लाम

में बैठे हों तो गणित शास्त्र में प्रवीण होता है। मूल में गणक शब्द आया है। इसका यह भी अर्थ होता है कि ज्योतिषी हो।

- ८. यदि दूसरे घर में शुक्र हो तो काव्य प्रेमी या किव होता है।
- ९. यदि राहु पंचम में हो तो गूढ़ भाव जानने वाला हो अर्थात् ऐसी विद्याओं में पारंगत हो जो बहुत दुरूह हों यानी इतनी कठिन हो कि साघारणतया उनका मार्मिक अर्थ समझ में न आता हो।
  - १०. चौथे घर में राहु हो तो माता की दीर्घ आयु होती है।
- ११. दूसरे घर में बृहस्पित हो तो जातक वेद और वेदान्त का अच्छा जाता हो। यदि कक या धनु या मीन का बृहस्पित हो तो अवश्य ही ऐसा होता है और ऐसे जातक का उसकी विद्वत्ता के कारण सभा, सोसाइटियों (समाज) में अच्छा आदर होता है।
- १२. यदि दूसरे घर का स्वामी और वृहस्पति केन्द्र या कोण में हो तो जातक विविध विद्याओं में विद्वान् हो ।
- १३ दूसरे घर में मंगल हो तो जातक तर्क शास्त्र का पंडित हो।
- १४. अगर वहाँ (ऊपर के योग में) मंगल के साथ साथ चन्द्रमा हो तो जातक सूत्रों को जानने वाला हो ।
- १५. यदि दूसरे घर में शनि हो तो जातक मूढ़ और दुष्ट होता है।

#### वागाी

- श्रवि शिन दूसरे घर में हो तो जातक की वाणी स्पष्ट नहीं होती, उसकी भाषा भी शिष्ट नहीं होती।
- २ दूसरे घर में बृहस्पित हो या केतु हो तो चतुर और निपुण हो।

- ३. यदि दूसरे घर में सूर्य या मंगल हो तो जातक की वाणी प्रतिकूल हो। अर्थात् दूसरे की वात काटे।
  - ४. चन्द्रमा दूसरे घर में हो तो जातक बहुत बोलता है।
- ५. दूसरे घर में बुव हो तो जातक युक्तियुक्त वाणी बोलेगा अर्थात् उसका भाषण चातुर्यपूर्ण होगा ।
- ६. जिस जातक की जन्म कृण्डली में राहु दूसरे घर में होता है, उसकी वाणी में दीनता होती है।

#### तीसरे भाव का विचार

- भाई वहन का विचार तीसरे घर के स्वामी, भ्रातृ कारकं मंगल या मंगल के साथ बैठे हुये ग्रहों से करना चाहिए।
- २. यदि सूर्य, मंगल और तीसरे घर का स्वामी तीसरे में हो तो जातक साहसी और धीर होता है।
  - ३. राहु, केतु तीसरे में हों तो जातक साहसी हो।
  - ४. यदि तीसरे बुध हो तो मनुष्य धैर्यहीन हो ।
- ५. यदि तृतीय भाव कमजोर हो लेकिन उसको वृहस्पित या मंगल देखते हों तो जातक के भाई होंगे।
  - ६. बृहस्पति ग्यारहवें हो तो बड़े भाई से दु:ख होता है ।\*
- ७. यदि ग्यारहवें मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो बड़े भाई न होंगे।
- ८. तीसरे गृह का स्वामी छठे या आठवें हो तो भाइयों की समय से पहले मृत्यु हो अर्थात् भाई अल्पायु हों।

<sup>\*</sup> बड़े भाई से अनवन या खटपट हो या बड़ा भाई जातक की कोई हानि करे या बड़ा भाई अल्पायु हो—यह सब ज्येष्ठ भातृ-जनित दु:ख कहलाता है।

- ९. यदि क्षत्रियों की जन्मकुण्डली में दसवें घर का स्वामी तीसरे घर में हो तो राजयोग में न्यूनता करता है (पं॰ जवाहर लाल की जन्म कुण्डली में दसवें का मालिक तीसरे में था। संभवतः केन्द्र या कोण में होता तो उनको जल्दी राजयोग प्राप्त हो जाता)। पंडित जी ब्राह्मण थे। पहिले क्षत्रिय ही राजा होते थे इसलिये क्षत्रिय कहा।
- १०. यदि दूसरे और तीसरे घर के स्वामी एक साथ वैठे हो तो जातक उदार होता है।
- ११. दूसरे और तीसरे घर के मालिक से शनि का सम्बन्ध हो तो मनुष्य बहुत लोभी होता है।
- १२. यदि तीसरे घर का मालिक छठे, आठवें या बारहवें तो भाइयों की मृत्यु हो । अर्थात् वे अल्पायु हों । यदि वहां (छठे, ८, वें १२वें) शुभ ग्रह से युक्त तृतीयेश हो तो भाइयों की मृत्यु करावेगा किन्तु दीघं काल के बाद।

# चतुर्थ भाव (वाहन) का विचार

- यदि चौथे और नवें घर के स्वामी लग्न में हों तो यह
   भाग्य वृद्धि तथा सवारी\* का योग उत्पन्न करते हैं।
- २. यदि वृहस्पति चौथे घर में हो या चौथे को देखता हो तो जातक को बहुत सुख प्राप्त होता है।
- ३. यदि चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति केन्द्र या कोण में एक साथ हों तो जातक को सुख प्राप्त होता है।

<sup>\*</sup> पहिले सवारी का अर्थ होता था, हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ इत्यादि अब सवारी का अर्थ है, स्कूटर, मोटर, जहाज आदि।

- ४. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बैठा हो तो स्वल्प वाहन योग होता है।
- ५. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम, दशम या एकादश स्थान में बैठा हो तो बहुत वाहन योग करता है।
- यदि कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र चीथे घर में हो तो बुब
   की दशा शुक्र की अन्तर्दशा में वाहन प्राप्त होता है।
- ७. यदि शुक सप्तम में हो तो जातक बहुत कामुक होता है। अर्थात् उसकी भोग लालसा प्रवल होती है।
- यदि चौथे घर में शनि हो तो जातक कठोर हृदय होता
   है। किन्तु नये भवन में नहीं रहता और परदेश में रहता है।
- ९. यदि चौथे घर का स्वामी नवें घर में हो और नवें घर घर का स्वामी चौथे घर में हो तो यह भाग्य योग और वाहन योग भी उत्पन्न करते हैं।
- १०. यदि चौथे घर का स्वामी ग्यारहवें हो और ग्यारहवें घर का स्वामी चौथे हो तो भी ऊपर जो नं० ९ में फल वताया गया है वही फल होता है।
- ११. चौथे घर का मालिक पाँचवें और पाँचवें घर के मालिक चौथे हो तो भी भाग्य योग तथा वाहन योग होते हैं।
- १२. यदि चौथे घर का स्वामी लग्न में हो और लग्नेश चौथे घर में हो तो भी शुभ फल समझना चाहिए।
- १३. यदि पाँचवें घर का मालिक नवम में हो और नवम घर का मालिक पाँचवें हो तो भी यही फल हो।
- १४. यदि चौथे घर का मालिक चौथे और पाँचवें घर का मालिक पाँचवें हो तो भी भाग्य वाहन योग होता है।
- १५. यदि पाँचवें घर का मालिक लाभ में और लाभ का मालिक पाँचवें हो तो भी भाग्य योग करता है। लाभ ग्यारह वें घर को कहते हैं।

- १६. यदि पहले घर का स्वामी पहले घर में और नवम घर का स्वामी नवम में हो तो ऊपर लिखा हुआ शुभ योग होता है।
- १७. यदि पाँचवें घर का मालिक नवम में हो और नवम घर का मालिक दशम में हो तो भी यह योग होता है।

#### पुत्र विचार

- १. यदि पाँचवें का स्वामी तथा वृहस्पित का सम्बन्घ हो तो पुत्रों के लिए अच्छा योग है अर्थात् जातक के पुत्र होते हैं और उनसे सुख प्राप्त होता है।
  - २. यदि पहले का स्वामी, पाँचवें का स्वामी और वृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण में हों तो जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता।

#### शत्रु तथा रोग विचार

जन्म कुण्डली में छठे घर से. शत्रु और रोग का विचार किय। जाता है, इसलिए भावार्थ रत्नाकर में "शत्रु रोगादितरंग" में निम्निलिखित योग दिये हैं। पुस्तक का नाम भावार्थ रत्नाकर है। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं इसलिए विविध प्रकरणों को अध्याय या परिच्छेदों में नवाँटकर विविध विचारों की तरंगों में वाँटा है।

- १. अष्टमेश लग्न में हो तो शरीर रोगी रहे।
- २. यदि छठे घर का मालिक लग्न में हो तो अपनी जाति के लोग वाघा पहुँचाते हैं अर्थात् जातक से जाति के लोग शत्रुता की मावना रखते हैं और जातक को रोगों से भी बाघा रहती है।
- ३. यदि पहले तथा छठे के मालिक सूर्य के साथ हों तो ज्वर रोग से पीड़ित रहता है।

- ४. पहले और छठे के मालिक चन्द्रमा के साथ हों तो जल से भय हो।
- ५. पहले और छठे के, मालिक का मंगल से सम्बन्ध हों तो व्रण, घाव, शस्त्र से आघात, ग्रंन्थि (ऐसा फोड़ा जिसमें गांठ पड़ जाय जैसे प्लेग आदि) का भय होता है।
- ६. पहले और छठे घर के मालिक बुब से युक्त हों तो पित्त रोग ।
- ७. यदि पहले तथा छठे के मालिक वृहस्पित से युक्त हों तो शरीर स्वस्थ रहे, रोग न हो।
- ८. यदि पहले और छठे के मालिक शुक्र के साथ योग करें तो जातक को स्त्री के स्वास्थ्य के लिये खराव है।
- यदि पहले और छठे के मालिक का शिन के साथ योग हो तो चोरों ओर चाण्डालों (नीच जाति के लोगों) से भय हो।
- १० यदि पहले और छठे के मालिक राहृ या केतु से सम्बन्ध करें तो सर्प, व्याम्त्र आदि से भय हो।
- ११. यदि छठे का मालिक नीच ग्रह के साथ वारहवें घर में बैठा हो और लग्न का स्वामी बलवान् हो तो रोग नाश होता है अर्थात् स्वास्थ्य उत्तम रहता है।
- १२. यदि छठे घर का स्वामी लग्नेश से कमजोर हो और उस पष्ठेश का शुभ ग्रहों से सम्बन्घ हो तो जातक के शत्रु उसके मित्र हो जावेंगे।

#### पत्नी विचार

इस तरंग में पत्नी विचार दिया गया है। यदि स्त्री की कुण्डली में विचार करना हो तो नीचे दिये गये सिद्धांतों पर पितृ का विचार करना चाहिए। इसमें यह तारतम्य करना आवश्यक है कि जहाँ एक से अधिक पिलयाँ होने के योग बताए गये हैं वहाँ एक से अधिक पित होने का योग केवल उसी समाज की स्त्रियों को लागू होगा जिसमें बहु विवाह (जैसे पर्वतीय प्रदेशों में एक स्त्री के कई पित होते हैं) या जहाँ विववा विवाह होता है वहीं लागू होगा। हिन्दू पुरुषों की कुण्डली में भी (अब एक पत्नी के रहते हुये पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता इस कारण) बहुत से योग अब लागू नहीं होंगे और बहुत सी जगह जहाँ बहुविवाह के योग दिये गये हैं विवाह न होकर एक से अधिक स्त्री से जातक का सम्बन्ध हो ऐसा योग घटित हो सकता है। प्राचीन ग्रन्थों में लिखे हुये फल, देश, काल, पात्र भेद से बदलते रहते हैं।

१. यदि सातवें घर का मालिक शुक्र के साथ हो और कूर सम्बन्ध से रहित हो (सम्बन्ध चार प्रकार के होते हैं, दो प्रमें का एक साथ बैठना, एक-दूसरे की राशि में बैठना, एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना, किसी ग्रह की राशि में बैठ कर उस ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखना) तो एक ही स्त्री होती है।

२. यदि सातवें घर का मालिक पाप ग्रह से सम्बन्ध करे या दूसरे या सातवें घर में पाप ग्रह हों, या शुक्र लाभ में हो या नीच का हो या सातवें घर का मालिक छठे या वारहवें हों तो दूसरा विवाह होता है।

३. यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो दूसरा विवाह हो।

४. यदि मंगल और शुक्र एक साथ दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें घर में बैठे हों और शुक्र कमजोर हो तो द्वितीय विवाह हो।

५. यदि मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें हो तो भी दो विवाह होते हैं।

अन्य शास्त्रों में इसे मंगलीक दोष कहा गया है। इसलिए यदि जातक की स्त्री भी मंगलीक हो तो वह जिन्दा रहेगी और पुरुष का दूसरा विवाह नहीं होगा, इस सामान्य सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए ।

- ६. यदि बृहस्पित दूसरे घर में हो और जन्म कुण्डली में एक से अधिक विवाह का योग हो तो दूसरा विवाह प्रौढ़ावस्था में होता है।
- ७. यदि शनि दूसरे घर में हो और राहु सातवें घर में हो तो दो विवाह होते हैं।
- ८. यदि दूसरे व सातवें घर के मालिक या शुक्र दूसरे या सातवें घर में हों और दूसरे और सातवें घरों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उतनी पिलियां हों या उतनी स्त्रियों से सुख हो लेकिन यदि कूर ग्रह से युक्त ये स्थान या शुक्र हो तो यह योग घटित नहीं होता।
- यदि शनि और शुक्र सप्तम में हों तो जातक अपनी स्त्री में आसक्त रहता है।
  - १०. यदि सप्तम में बुच हो तो पर स्त्री में आसक्त हो ।
- ११. यदि सातवें घर में वृहस्पति हो तो जातक की स्त्री पति-परायणा हो ।
- १२ यदि दूसरे, सातवें और दसवें घर के मालिक चौथे घर में हों तो जातक पर-स्त्रियों में आसक्त हो।
  - १३. सातवें घर में राहु हो तो जातक निपुण हो।
  - १४. सातवें घर में केतु हो तो जातक की पत्नी घूर्ता हो।

## आयु-आरोग्य तरंग

- १. सम्पत्ति, शरीर स्वास्थ्य और पुत्रों का कारक बृहस्पति होता है।
  - २. यदि बृहस्पति लानेश के साथ हो तो उत्तम आयु होती है।

- यदि आधु कारक शनि का आठवें घर के स्वामी से सम्बन्ध हो तो दीर्घायु हो।
  - ४. बाठवें घर में शनि हो तो दीर्घायु हो।
- ५. यदि आठवें घर का स्वामी केतु के साथ लम्न में ही तो अस्पायु हो।
- ६. पिता का कारक सूर्य यदि नवम घर के स्वामी से सम्बन्ध करे तो पिता की दीर्घायु हो।
  - ७. नवें घर में सूर्य हो तो पिता स्वल्पायु हो ।\*
  - ८. चौबे घर में चन्द्रमा हो तो माता अल्पायु हो।
- ९. यदि सूर्य और नवें घर कें मालिक दोनों नवें घर में बैठे हों तो पिता बल्पायु हो। किन्तु यदि नवें घर का मालिक ग्यारहवें में हो तो पिता दीर्घायु हो।
- १०. तीसरे घर में मंगल हो तो भाई अल्पायु हों। तीसरे घर में बृहस्पति हो तो भाइयों के लिए कष्टकारक होता है।
- ११. यदि घनुया मीन राशि का बृहस्पित तीसरे घर में हो तो जातक के केवल एक ही माई होता है।
  - १२. पंचम में बृहस्पति पुत्र की आयु में कमी करता है।
- १३. सातवें घर में शुक्र हो तो पत्नी की आयु कम करता है।
  नोट:— ऊपर लिखे हुये योगों का निष्कर्ष यह है कि जिस
  भाव का जो कारक है उस भाव में यदि वह कारक वैठा हो तो
  शुभ फल में कमी करता है। केवल शनि के विषय में यह बात
  लागू नहीं होती क्योंकि वह आयु का कारक है और आठवें घर में
  बैठकर आयु को बढ़ाता है।

<sup>\*</sup>दक्षिण भारत में पिता का विचार नवम घर से किया जाता है। पिता का कारक सूर्य है। इसलिये कारक के (जिस स्थान का वह कारक है) उस स्थान मे बैठने से यह दोष हुआ।

- १४. यदि चन्द्रमा और चौचे घर का मालिक— ५वें, ९ वें, १०वें, ११वें, इनमें से किन्हीं घरों में हों (यह जरूरी नहीं कि चन्द्रमा और चौचे घर का मालिक एक ही घर में हों) तो जातक की माता दीर्घायु होती है। यदि चतुर्येश का चन्द्रमा से सम्बन्ध हो तो भी माता दीघायु हो।
- १५. यदि मूल त्रिकोण अंशों में सूर्य सिंह में, मंगल मेव में, बुघ कन्या में, बृहस्पति घनु में, शुक्र तुला में या शनि कुम्भ में चौचे घर में बैठा हो तो माता दीर्घायु होती है। चौथे का मालिक चौथे में हो तो भी माता के लिए अच्छा है किन्तु यदि चौचे का मालिक मूल त्रिकोण अंशों में हो तो बहुत उत्तम है। किन-किन अंशों तक मूल त्रिकोण होते हैं और किन अंशों में स्वराशि होती है यह अध्याय १ इलोक ७ की व्याख्या में बताया जा चुका है।
- १६. यदि चौथे घर का मालिक और चन्द्रमा प्रवल स्थान में वैठे हों किन्तु यदि चन्द्रमा क्षीण हो (कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पंचमीं तक चन्द्रमा क्षीण समझा जाता है\*) और उन पर शनि की दृष्टि हो तो माता अल्पायु होती है।

#### भाग्य योग तरंग

अब भावार्थ रत्नाकर के अनुसार कतिपद भाग्य योग दिये जा रहे हैं :---

- यदि नवें का मालिक ग्यारहवें हो और ग्यारहवें का मालिक नवें में हो या नवें और ग्यारहवें के मालिक में सम्बन्ध हो।
- २. यदि दो-दो ग्रह एक-एक राशि में इस प्रकार बैठे हुए हों कि चार राशि में आठ ग्रह आ जावें।

<sup>\*</sup> एक अन्य मत से कृष्ण चतुर्दशी और अमावास्या को चन्द्र क्षीण होता है।

- ३. यदि छ: यह तीन राशियों में, दो-दो एक साथ बैठे हों।
- ४. यदि चारों शुभ ग्रहों को (बुध, बृहस्पति, शुक्र और शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा) पाप ग्रह देखते हों तो बहुत भाग्यशास्त्री तो नहीं होता लेकिन घन योग होता है।
  - ५. यदि तीसरे, छठे और ग्यारहवें कूर ग्रह बैठे हों।
- ६. यदि कोई ग्रह लग्न से बारहवें घर में बैठा हो तो उस भाव का भाग्य उदय करता है जिस भाव का वह कारक है। किस भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है यह इस पुस्तक में पहिले बताया जा चुका है।
- ७. यदि चौथे घर का मालिक, शुक्र और सातवें और नवें घर के मालिक नवें या ग्यारहवें इन दोनों घरों में (चाहे चारों एक साथ बैठे हों चाहे कुछ नवें कुछ ग्यारहवें बैठे हों) और शनि से सम्बन्ध करते हों तो शनि की दशा और अन्तर्दशा में अच्छा लाभ होता है और सवारी प्राप्त होती है।
- ८. यदि पहले, चौथे और नवें और दसवें घरों के मालिक पहले सातवें या दसवें घर में बैठे हों—चारों ग्रहों का इन तीनों केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र में एक साथ बैठना आवश्यक है तो उनकी दशा और अन्तदंशा में बहुत भाग्य उदय होता है।
- यदि कोई ग्रह पाँचवें अथवा नवें घर में उच्च राशि का होकर बैठा हो तो भाग्य उदय होता है।
- १०. यदि सूर्य, बुघ और शुक्र, पाँचवें हों और बृहस्पति ग्यारहवें हों तो बुघ की दशा में विशेष धनागम होता है।
- ११. यदि नवें घर का मालिक और सूर्य दोनों एक साथ लग्न से बारहवें घर में हों तो पिता के ज़रिये भाग्य उदय होता है।
- १२. यदि सूर्य मेष राशि का हो तो जातक के पिता का भाग्य बढ़ता है।

- १३. यदि तुला का सूर्यं हो तो जातक के पिता की भाग्य हानि होती है।
- १४. यदि जातक धनु लग्न हो तो जातक का अपने पिता के जिरिये भाग्य उदय होगा। या जातक के पिता का भाग्य उदय होगा। चाहे तुला का सूर्य हो इस योग में फर्क नहीं होता।
- १५ यदि (i) सूर्यं और नवें का मालिक और वारहवें का मालिक यह तीनों वारहवें घर में हों या (ii) बृहस्पति और वारहवें घर के मालिक वारहवें घर में हों तो जातक के पिता का भाग्य उदय होता है।
- १६. यदि बारहवें घर में शुक्र हो तो कलत्र भाग्य अर्थात् अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है।
- १७. यदि चन्द्रमा बारहवें घर में हो तो माता के कारण भाग्य उदय होता है।
- १८. यदि मंगल बारहवें हो तो आतृ भाग्य (भाइयों के सम्बन्ध में भाग्यशाली या भाई के कारण भाग्य उदय)।
- १९. यदि नवें घर का मालिक बारहवें घर में हो तो पिता का भाग्य उदय या पिता के कारण जातक का स्वयं का भाग्य उदय होता है।
- २० यदि नवें घर का मालिक सातवें में हो और सातवें घर का मालिक नवम में हो तो अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है।
- २१. यदि दूसरे घर के मालिक और बुव छठें में बैठे हों तो जाति वालों का (चचेरे भाई आदि सम्बन्धी का) घन प्राप्त होता है।
  - २२. यदि केवल बुव छठे हो तो भी यही फल है।
- २३. यदि पाँचवें घर का मालिक और बृहस्पति दोनों अपनी अपनी उच्च राशि में हो तो उसके बच्चे भाग्यशाली होते हैं।

### राजयोग तरंग

नीचे कुछ राजयोग दिये जाते हैं।

- १. यदि (i) दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो और पांचर्षे घर का मालिक पांचवें घर में हो या (ii) दूसरे का मालिक नवें और पांचवें का मालिक वसवें घर में हों तो राजयोग है।
- २. यदि दूसरे और ग्यारहवें घर के मालिक दोनों एक साय दसकें घर में हों और दोष से रहित हों तो उनकी दशा में राजयोग होना है। दोष दो प्रकार के होते हैं: (i) एक तो छठे आठवें आदि दु:स्थानों के स्वामियों से सम्बन्ध और (ii) दूसका नीच राशि या शत्रु राश्चि में बैठना, अस्त होना आदि।
- ३. यदि राहु चौथे, पाँचवें, दसवें या ग्यारहवें बैठा हो तो अपनी दशा या अन्तर्दशा में राजयोग देता है।
- ४. यदि केंतु तीसरे घर में हो तां निश्चय ही योग देने वाला होता है।
- ५. यदि केतु पाँचवें या नवें घर में हो तो शुभ नहीं होता। निश्चय ही दोष कारक होता है।
- ६. यदि चन्द्रमा अनैर शुक्र दोनों एक साथ तीसरे घर में हों तो शुक्र योग देता है। शुक्र की दशा में इसका विशेष फल होगा।
- ७. यदि दसवें घर का मालिक तीसरे या ग्यारहवें घर में हो तो जीवन भर राजयोग नहीं होता, कभी किसी काल में राजयोग हो जावेगा। पंडित जवाहरलाल जी की कुण्डली में यह लागू नही होता।
- ९. यदि नवें घर का मालिक आठवें घर में हो तो उसकी दशा में योग नहीं होता। लेकिन यदि नवें घर का मालिक बृहस्पति हो और वह आठवें में हो तो माग्य उदय होता है।
- १०. यदि आठवें और नवें घर के मालिकों का सम्बन्ध हो तो आठवें घर के मालिक की दशा में योग होता है। सम्बन्ध चार

प्रकार के होते हैं, दो ग्रहों का एक साथ एक वर में बैठना, एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना इत्यादि जो अन्यत्र बताया गया है।

- ११. यदि आठवें और नवें घर के मालिक का सम्बन्ध हो तो नवें घर के मालिक की दशा में योग नहीं होगा। किन्तु अष्टमेंश की अन्तर्देशा में योग होता है।
- १२. यदि दसर्वे तथा ग्यारहवें घर के स्वामियों का सम्बन्ध होतो ग्यारहवें घर के मालिक की दशा में राजयोग होगा।
- १३. यदि दसवें और ग्यारहबें घर के मालिकों का सम्बन्ध हो तो दसवें घर के मालिक की दशा में साधारण स्थिति रहेगी अर्थात् न बहुत अच्छा और न बहुत ख्राब।
- १४. यदि शुक्र दशम में हो तो उसकी दशा में कोई योग नहीं होता।
- १५. यदि शनि सातर्वे घर में हो तो उसकी दशा में राजयोग होता है।
- १६. यदि सातवें घर में राहु हो तो निश्चय ही योग देने वाला होता है।
  - १७. यदि शनि ती सरे या नवें घर में हो तो योग देता है 1
- १८. यदि तीसरे, आठवें या नवें घर में वृहस्पति हो तो योग देता है।
- १९. यदि बृहस्पति बारहवें घर में हो तो जातक मृत्यु—इस जीवन-के बाद देवलोक (स्वगं) प्राप्त करता है।
- २०. यदि भाग्य (९) और राज्य (१०) के मालिक राज्य या भाग्य में बैठे हों तो बहुत उत्तम राजयोग होता है और बहुत यश प्राप्त होता है।
- २१. यदि नवें घर का मालिक दसवें हो और दसवें घरका मालिक नवें में तो भी वही फल जो नं० २० में बताया गया है।

२२. यदि दसर्वे घर का मालिक दसर्वे; नर्वे घर का मालिक नर्वे, हो तो भी वही फल जो ऊपर २० में दिया गया है।

२३. यदि दसवें और पाँचवें घर के मालिक दोनों, एक-एक या एक साथ दसवें या पाँचवें घर में बैठे हों तो राज योग और यश होता है।

२४. यदि नवें और दसवें घर के मालिक सातवें और पहले

घर में बैंडे हों तो राज योग और यश प्राप्त करता है।

२५. यदि पाँचवें, सातवें और दसवें के मालिक केन्द्र और कोण में हों तो जातक को राज योग और यश प्राप्त होता है।

## महादशा-फल तरंग

अब महादशा सम्बन्धी कुछ योग बताये जाते हैं।

- १. शुक्र की महादशा में शिन का अन्तर या शिन की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो जातक योगहीन हो जाता है अर्थात् यह अन्तर्दशा कष्टकारक होती है।
- २. जिन व्यक्तियों का घनुया मीन लग्न में जन्म हो उनकी शनि की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा में शनि उत्तम फल करता है और शुक्र की महादशा में शनि अच्छाफल देता है।
- यदि आठवें घर का मालिक छठे, आठवें या बारहवें घर में बैठा हो और उसकी महादशा हो तो छठे आठवें या बारहवें घर के मालिक की अन्तर्दशा में मारक फल होगा।
- ४. यदि तीसरे तथा दसवें घर के मालिकों का सम्बन्ध हो तो दसवें घर के मालिक की दशा में योग नहीं होता बल्कि अवयोग होता है। किन्तु तीसरे घर के मालिक की दशा में उत्तम योग होता है।
- ५. यदि (i) कोई ग्रह लग्न या सातवें घर में हो या (ii) नवें घर का मालिक सातवें घर में हो तो ऐसे ग्रह की दशा में जातक अपने पुरुषार्थं से धन कमाता है।

- ६. यदि राहु की महादशा हो तो उसमें राहु केतु-शिन या सूर्य की अन्तर्दशा में पिता की मृत्यु हो सकती है।
- ७. यदि केंतु की दशा हो तो उसमें मंगल, शनि, सूर्य या राहु की अन्तर्दशा जातक के पिता की मृत्यु कर सकती है।
- ८. यदि मंगल की दशा हो तो उसमें राहु, केतु या शिन की अन्तर्दशा में जातक के पिता का मरण हो सकता है।
- ९. यदि शनि की महादशा हो तो उसमें राहु, केतु, सूर्य या मंगल की अन्तदंशा में निता का मरण हो सकता है।
- १०. मंगल की महादशा का अन्त हो और राहु पारम्भ होने वाला हो तो पिता की मृत्यु हो सकती है।
- ११. यदि कूर ग्रह की महादशा हो और उसमें राहु की अन्तर्दशा हो तो पिता की मृत्यु हो सकती है।
- १२. यदि वृहस्यति और शुक्र वृश्चिक में हों और शुक्र की दशा आवे तो शुक्र दशा राजयोग कारक होती हैं, इसमें संशय नहीं है।
- १३. यदि सूर्य और बुध एक साथ हों या कन्या का सूर्य, सिंह का बुध हो तो बुध की दशा प्रवल होती है; सूर्य की दशा मध्यम होती है।
- १४. यदि च द्रमा और मंगल का सम्बन्ध हो तो चन्द्र की दशा बहुत योग देने वाली होती है, मंगल की दशा मध्यम होती है।
- १५. यदि बृहस्पित और शिन का सम्बन्ध हो तो शिन की दशा विशेष योग प्रदान करने वाली होती है; बृहस्पित की महादशा मध्यम होती है।
- १६. यदि मंगल और बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो मंगल की दशा उत्तम होती है, बृहस्पति की दशा मध्यम होती है।
- १७. यदि चन्द्रमा और वृहस्पित का सम्बन्ध हो तो चन्द्र दशा विशेष योग प्रदान करने वाली होती है, वृहस्पित की दशा मध्यम होती है।

- १८. यदि राहु केन्द्र या कोम्म में हो तो स्वतंत्र राजयोग है। जातक को बहुत पश प्राप्त होता है।
- १९. यदि बुव, बृहस्मित और शुक्र का सम्बन्ध हो तो यह विशेष घन योग है, जातक भाग्यवान् और यशस्वी होता है।
- २०. यदि शुक्र का बुध या बृहस्पति से सम्बन्ध हो, शुक्र की दशा में घन योग होता है। बृहस्पति की दशा में जातक घन होन होता है और बुध की दशा मिला जुला फल देती है अर्थात् कभी घनागम कभी धन की हानि।
  - २१. यदि सूर्य किसी ग्रह के साथ हो तो सूर्य की दशा में घनागम, अन्य ग्रह मध्यम फल देता है।
- २२. यदि राहु का अन्य ग्रहों से सम्बन्ध हो तो जो ग्रह सबसे प्रवल होगा राहु उसका फल देगा।
- २३. यदि राहु, सूर्य और शनि एक साथ तृतीय में हों तो राहु की दशा, अन्तर्दशा पराकम और भाग्योदय करती है।
- २४. यदि बुघ तृतीय में हो तो राहु की दशा में जातक वैयं हीन (कातर, या डरपोक) हो जाता है।

## ग्रह सामान्य योग तरंग

१. यदि किसी भाव का स्वामी—उस भाव के कारक से संयुक्त हो तो उस भाव की प्रबलता होती है अर्थात् वह भाव पुष्ट होता है। किस भाव का कौन सा कारक होता है यह फलदीपिका के अध्याय १५ क्लोक १७ में बताया गया है। उदाहरण के लिये पंचम कारक वृहस्पित है और सप्तम कारक शुक्र है। यदि पंचमेश बृहस्पित के साथ हो या सप्तमेश सुक्र के साथ हो तो पंचम भाव या सप्तम भाव पुष्ट होगा।

- २. तृतीय, अष्टम या ग्यारहवें घर का स्वामी होना दोषयुक्त होता है। पंचम या नवम का स्वामी होना शुभ होता है।
- की तीसरे, छठे या आठवें का मालिक होने से वृहस्पित दोष-युक्त हो जाता है लेकिन आठवें घर का मालिक होने पर भी यह योग देने बाला होता है।
- ४. यदि शुक्र छठे स्थान में हो तो योग देने वाला होता दे। १२वें घर में भी शुक्र का यही फल है।
- ५. राहु यदि चतुर्थं, पंचम, दशम या एकादश में हो तो योग देता है ऐसा उत्तम ज्योतिषियों ने कहा है।
- ६. यदि सौम्य ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो योग नहीं देते । केन्द्र में स्थित केन्द्रनाथ यदि कूर हों तो राजयोग देते हैं।
- ७. जिस भाव में शनि स्थित हो या जिस भाव को शनि देखता हो उस भाव की न्यूनता होती है। किन्तु शनि तृतीय या नवम को देखें तो उस भाव की (जिस को देखता हो) प्रवलता होती है।
- ८. यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो तो जातक मन्द बुद्धि होता है और अन्य लोगों से पोषित होता है। यदि पूर्ण चन्द्र लग्न में हो तो जातक गुणवान्, भाग्यवान् होता है।
- ९. यदि चन्द्रमा और मंगल लग्न में हों या चन्द्रमा और मंगल अष्टम में हों तो जातक भाग्यवान् होता है।
- १०. मंगल यदि चतुर्थेश के साथ हो तो निश्चय स्थावर सम्पत्ति (खेत, मकान) का मालिक होता है।
- ११. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ बृहस्पित चौथे घर में हो तो वह गाय आदि चौपायों का मालिक होता है।

- १२. जो भाव, भावेश या कारक पाप ग्रहों के मध्य में हो वह भाव, भावेश या कारक दुःखदायक होता है।
- १३. यदि ग्यारहवें और वारहवें भावों के स्वामियों का सम्बन्ध हो तो योग प्रद होता है।
- १४. ग्यारहवें घर का स्वामी यदि तीसरे घर या बारहवें घर में हो तो योग प्रद होता है।
- १५. कोई भी लग्न हो, यदि भाग्येश (नवें घर का मालिक) आठवें घर में हो तो योग प्राप्त नहीं होता, जातक सामान्य स्थिति में रहता है।
- १६. यदि चन्द्रमा छठे हो तो जातक की बुद्धि कुशल होती है। यदि द्वितीय में हो तो उसके नेत्र चंचल हों।

## ग्रह मालिका योग

- यदि नौ ग्रह लग्न से नवम भाव तक, प्रत्येक भाव में एक ग्रह हो तो सालिका योग होता है।
- २. यदि लग्न से छठे स्थान तक सब ग्रह हों तो "षष्टखेट मालिका" योग होता है।
- यदि लग्न से सातवें घर तक—सातों भावों में सब ग्रह प्रत्येक भाव में कोई ग्रह होना चाहिये—तो मालिका योग होता है।
- ४. यदि सब ग्रह लग्न से अष्टम भाव तक (प्रत्येक भाव में ग्रह होना चाहिये) हों तो हो ''अष्ट खेचर माला योग'' होता है।
  - ५. बहुत से ज्योतिषियों की राय है कि सूय राशि से प्रारंभ-

मालिका योग उत्तम योग है।

कर मालिका योग होता है; अन्य ज्योतिषियों के विचार से लग्न से ही प्रारंभ करने से मालिका योग होता है।

- ६. यदि लग्न से ६,७,८ ओर ९ में सब ग्रह हों तो भाग्यप्रद योग होता है।
- ७. यदि लग्न से ५वें घर तक सब भावों में ग्रह हों और सब ग्रह इन पाँचों भावों में आ जावें तो भी भाग्य योग होता है।

### दो स्थानों के अधिपतियों के फल में क्रम

१. जो ग्रह समराशि में होते हैं—वे पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं—फिर अपनी दूसरी राशि का। उदाहरण के लिये शिन यदि समराशि, वृषभ, कर्क कन्या, वृश्चिक या मीन में हो तो अपनी दशा, अन्तर्दशा के पूर्वीई में अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात् कुंभ का फल देगा और अपना उत्तराई (दशा, अन्तर्दशा के काल को यदि दो हिस्सों में बाँटा जावे—तो बाद के आबे काल में) अपनी दूसरी राशि का—अर्थात् मकर का फल देगा।

उदाहरण के लिये किसी जातक का मियुन लग्न है-शनि आठवें तथा नवें का मालिक हुआ। आठवें घर में मकर राशि है। नवें घर में कुंभ राशि है तो मान लीजिये शनि कन्या राशि में है। अगले पृष्ठ पर देखिये सेठ रामकृष्ण जी डालमिया की जन्म कुण्डली। जन्म ता० ७ अप्रैल सन् १८९३।

कन्या राशि का शनि सम राशि में है। इसलिये शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के स्वामित्व का फल पहिले आधे काल में करेगा और मकर के स्वामित्व का फल बाद के आधे काल में। २: यदि ग्रह ओज (ऊनी राशि में हो। तो मूल त्रिकोण राश्चि



के स्वामित्व का फल उत्तराई में करेगा और अपनी अन्य राशि के स्वामित्व का फल पूर्वाई में। उदा हरण के लिये वृहस्पति मेष में है। मेष ओज (या ऊनी राशि है) इस कारण अपनी मूल त्रिकोण राशि घनुष के स्वामित्व का प्रभाव उत्तराई में दिखलावेगा और अपनी

स्वराशि मीन का प्रभाव पूर्वार्ट्ट में । वैसे तो मंगल, क्ष्म, बृहस्पति, शुक्र, शनि—इन पाँचों की दो-दो राशि स्वराशि, होती है किन्तु समझाने के लिये--एक को मूल त्रिकोण राशि दूसरी को स्व राशि इन शब्दों में समझाया।

### मारक तरंग

- व्ययेश की दशा में घनेश मारक होता है। द्वितीयेश की दशा
   व्ययेश मारक हो सकता है।
- २. व्ययेश की दशाकाल के द्वितीयेश के साथ रहने वाले अथवा द्वितीयेश से दृष्ट ग्रह मारक हो सकते हैं।
- ३. द्वितीयेश की दशा में, व्यय में बैठे हुए और व्ययेश से दृष्ट ग्रह मारक हो सकते हैं।
- ४. व्ययेश की दशा में, व्यय में बैठे हुए पाप ग्रह अपनी अन्तर्दशा में मारक हो सकते हैं।
- ५. द्वितीय स्थान में पापग्रह हों और व्ययेश के साथ हों तो व्ययेश की दशा में, यह पाप ग्रह मारक हो सकते हैं।
- ६. व्यय में पापी ग्रह हो तो उसकी दशा में द्वितीयेश से सम्बन्धित पाप ग्रह की अन्तर्दशा मारक हो सकती है।

- अध्टमेश की दशा में स्वयं उसकी अन्तर्दशा मारक हो सकती है।
- ८. अष्टमेश की दशा में —षष्ठ स्थान स्थित पापी की दशा मारक हो सकती है।
- पष्ठेश की महादशा में, अष्टम में स्थित ग्रह की अन्तदंशा मारक हो सकती है।
- १०. अष्टमेश की दशा में, अष्टमेश से दृष्ट ग्रह की अन्तर्दशा मारक हो सकती है।
- ११. अष्टमेश की दशा में षष्ठेश के साथ वैठे हुए ग्रह की दशा मारक हो सकती है।
- १२. अष्टम स्थान में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में पष्ठेश की अन्तर्दशा मारक हो सकती है।
- १३. षष्ठेश की महादशा में अष्टमेश की अन्तर्दशा मारक हो सकती है।
- १४. षष्ठ स्थान में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में अंष्टम स्थान स्थित ग्रह की अन्तर्दशा मारक हो सकती है।
- १५. षष्ठेश की दशा में अष्टमेश की अन्तर्दशा मारक हो सकती है।
- १६. अष्टम में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में—पष्ठ स्थान स्थित पाप ग्रह की अन्तर्दशा मारक हो सकती है।

यह जो षष्ठेश, अष्टमेश या व्ययेश या षष्ठ, अष्टम द्वादश स्थित ग्रहों के मारकेश होने के नियम बतलाये हैं उन्हें निम्नलिखित रूप से अच्छी तरह समझा जा सकता है। उपर्युक्त योगों का निष्कर्ष यह निकला कि मारक ग्रह की दशा, अन्तर्दशा, निश्चित करने के लिये नियमों का सार यह है:—

- (i) अष्टमेश की महादशा में :--
  - (क) अध्यमेश की बन्तदंशा (ख) षष्ठ स्थान स्थित

पापी ग्रहों की अत्तर्दशा (ग) षष्ठेश से युक्त ग्रह की अन्तर्दशा (घ) अष्टमेश से वीक्षित ग्रह की अन्तर्दशा।

- (ii) अष्टम स्थान स्थित यदि पापी ग्रह हो तो उसकी महा-दशा में:-
  - (क) षष्ठेश की अन्तर्दशा (ख) षष्ठ स्थान स्थित पापी की अन्तर्दशा।
- (iii) षष्ठेश की महादशा में :—
  (क) अष्टमेश की अन्तर्दशा (ख) अष्टम स्थान स्थित
  ग्रह की अन्तर्दशा।
- (iv) षष्ठ स्थान स्थित पाप ग्रह की दशा में :-
  (क) अष्टमेश की अन्तर्दशा। अष्टमेश अष्टम में हो

  तो भी उसकी अन्तर्दशा।
- (v) व्ययेश की महादशा में :—

  (क) घनेश की अन्तर्दशा (ख) द्वितीयेश के साथ बैठे हुए ग्रह की अन्तर्दशा (ग) द्वितीयेश से दृष्ट ग्रह की अन्तर्दशा (घ) व्यय में बैठे हुए पाप ग्रह की अन्तर्दशा (ङ) व्ययेश के साथ द्वितीय में बैठे हुए पाप ग्रह की अन्तर्दशा ।
- (vi) व्यय में पापी ग्रह हो तो उसकी महादशा:— (क) द्वितीयेश से सम्बन्धित पाप ग्रह की अन्तर्दशा।
- (vii) द्वितीयेश की महादशा में :-
  (क) व्ययेश की अन्तर्दशा (ख) व्यय में बैठे हुए और

  व्ययेश से दृष्ट ग्रह की अन्तर्दशा।

मारक निर्णय करने के लिये मारक तरंग में अन्य योग निम्न-लिखित हैं:—

१७. यदि बुध और शुक्र दोनों एक साथ पंचम में हों तो एक

दूसरे की महादशा, अन्तर्दशा में मारक हो सकते है। बुघ में शुक्र, शुक्र में बुघ। आधिपत्य का विचार भी कर लेना चाहिये।

- १८ यदि मंगल मारक स्थान या अनिष्ट का स्वामी हो (मूल इलोक में लिखा है कि यदि मंगल को ऋराधिपत्य हो) तो मंगल की दशा मारक होती है।
- १९. चाहे शनि अच्छे घरों का मालिक हो यदि मारक ग्रह के साथ हो तो प्रबल मारक होता है।
- २०. यदि अष्टमेश लग्न में हो तो अपनी महादशा में मारक होता है।
- २१. यदि किसी व्यक्ति के दो या तीन पुत्रों को राहु की महा-दशा जा रही हो तो जातक का निघन होता है।

उपर्युक्त महादशा तथा अन्तर्दशा के साथ-साथ दीर्घायु मध्यायु, अल्पायु योगों के आधार पर मृत्यु की संभावना का भी विचार कर लेना चाहिये। अन्यथा षष्ठ, अष्टम, व्यय स्थित किंवा इन भावों के स्वामियों की दशा, अन्तर्दशा आती जाती ही रहती है। मृत्यु नहीं होती। घन आदि की कमी कर देती है। या शत्रु रोग आदि से पीड़ा होती है।

ग्रंथकार श्री रामानुज का कहने का अभिप्राय यह है कि छठा, आठवाँ, बारहवाँ दुःस्थान है। इनके स्वामी और इन भावों में बैठे पापी ग्रह कष्ट कारक होते हैं।

जातक चिन्द्रका के मत से निम्नलिखित ग्रह मारक होते हैं:---

- (i) दूसरे घर का मालिक।
- (ii) दूसरे घर में बैठे हुए पाप ग्रह ।
- (iii) सातवें घर का मालिक।
- (iv) सातवें घर में बैठे हुए पाप ग्रह ।
- (v) दूसरे घर के मालिक से युत पाप ग्रह।
- (vi) सातवें घर के मालिक से युत पाप ग्रह।

- (vii) अष्टमेश ।
- (viii) तृतीय या अष्टम का मालिक यदि द्वितीय या सप्तम के मालिक के साथ हो।
  - (ix) मारक ग्रह के साथ बैठा हुआ शिन ।
  - (x) षष्ठेश ।
  - (xi) जो ग्रह जन्म कुंडली में सबसे निर्मल हो।

द्वितीय मुख का स्थान है। सप्तम गुप्तेन्द्रिय का स्थान है। प्रसिद्ध है कि आहार (मुख) और विहार (स्त्री संग) जितना नियमित होगा, उतनी आयु अच्छी होगी। जितना मनुष्य अपने द्वितीय और सप्तम स्थान को विगाड़ेगा, उतना ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार कर अपनी आयु को नष्ट करेगा।

पृष्ठ ४२३ से पृष्ठ ४५० तक भावार्था रत्नाकर में दिये गये फलित ज्योतिष सम्बन्धी २२५ नियम बतलाये गये हैं । जिससे पाठकों को लाभ हो ।

#### इक्कीसवां अध्याय

# प्रत्यन्तर्दशाफल

अपहारविभागलक्षर्णं तत्पंक्ति क्रमशः स्फुटं प्रविच्म । यदुदीरितमत्र तत्समस्तं कथयेत्स्वदशान्तरान्तरादौ ॥१॥

पाकेशाब्दहता दशेश्वरसमा नेत्राङ्कभक्ताः समाः शिष्टा रूपहता नराङ्कविहता मासा नगैर्वासराः । छिद्रादिष्वपि चैवमेव कलयेत्पाकक्रमाच्चेद्दशा-नाथाद्या पुनरन्तरान्तरदशास्तत्पाकनाथक्रमाः ॥२॥

अब इस अध्याय में अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर्दशा लगाना बताते हैं।
एक महादशा में नवों प्रहों की अन्तर्दशा होती है। जैसे सूर्य की
महादशा छः वर्ष की है तो इस छः वर्ष में सूर्यादि नौ प्रहों की
अन्तर्दशा आवेंगी। जिस प्रह की महादशा होती है सबसे पहले जसी
की अन्तर्दशा भी होती है। उदाहरण के लिये बृहस्पित की महादशा
में अन्तर्दशा का कम निम्नलिखित होगा: बृ०, श० बु० के० शु०,
आ० चं० भी० रा०। शुक्र की महादशा में अन्तर्दशा का कम होगा—
शु० आ० चं० भी० रा० बृ० श० बु० के०।

जिस प्रकार एक महादशा में नौ अन्तर्दशा होती हैं उसी प्रकार किसी एक अन्तर्दशा में नौ प्रत्यन्तर्दशा होती हैं। जिस ग्रह की अन्तर्दशा होती है उसी की प्रत्यन्तर्दशा सबसे पहले आती है। ग्रहों का जो फल पिछले अध्यायों में बता चुके हैं वह उनकी महादशा, उनकी अन्तर्दशा और उनकी प्रत्यन्तर्दशा में लागू करने चाहिये।।१॥

महादशा में अन्तर्दशाकाल त्रैराशिक से निकालना चाहिये। उदाहरण के लिये आपको यह निकालना है कि शुक्र की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा कितने समय की होगी तो निम्नलिखित तरीके से निकालिये।

यदि १२० वर्ष में सूर्य का भाग ६ वर्ष तो १ ,, ,, ,, ६ $\times$   $\frac{9}{2}$   $\frac{1}{2}$  वर्ष तो २० ,, ,, ,  $\frac{5}{2}$   $\frac{5}{2}$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

सूयं की महादशा ६ वर्ष की होती है और शुक्र की महादशा २० वर्ष की इसिलये २० और ६ की संख्या ऊपर ली गयी है। जिस प्रकार नैराशिक से महादशा में अन्तर्दशा निकालते हैं, उसी प्रकार अन्तर्दशा में नैराशिक से प्रत्यन्तर्दशा निकाली जाती है। ऊपर हम बता चुके हैं कि शुक्र की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा १ वर्ष की आयी। अव सूर्य की एक वर्ष की अन्तर्दशा में सूर्य की प्रत्यन्तर्दशा कितने दिन का होगा?

१२० वर्ष में ६ वर्ष १ वर्ष में  $_{5}^{5}_{5}$  वर्ष =  $_{5}^{1}_{5}$ वर्ष = $_{5}^{9} \times 3$ ६० दिन = १८ दिन

इस प्रकार शुक्र की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा में सूर्य की प्रत्यन्तर्दशा का समय आया १८ दिन।

ग्रहों की महादशा, अन्तर्दशा तथा प्रत्यन्तर्दशा की सारिणी पंचांगों में दी रहती है इसलिये यहां नहीं दी जा रही है।

> महीश्वरादुपलभतेऽधिकं यशो वनाचलस्थलवर्सीतं धनागमम् । ज्वरोष्णारुग्जनकवियोगजं भयं निजां दशां प्रविशति तीक्ष्णदीधितौ ॥३॥

रिपुक्षयोऽ व्यसनशमो घनागमः
कृषिक्रिया गृहकरणं सुहृद्युतिः ।
क्षयानलप्रतिहतिरर्कदायकं
शशी यदा हरति जलोद्भवा रुजः ।।४।।

रुजागमः पदिवरहोऽरिपोडनं व्राणोद्भवः स्वकुलजनैवरोधिता । महोभृतो भवति भयं धनच्युति-र्यदा कुजो हरति तदाऽर्कवत्सरम् ॥

रिपूदयो धनहृतिरापदुद्गगमो
विषाद्भयं विषयविमूढता पुनः
शिरोहशोरधिकरुगेव देहिनाम्
अहौ भवेदहिमकरायुरन्तरे ॥६॥

रिपुक्षयो विविधधनाप्तिरन्वहं सुरार्चनं द्विजगुरुबन्धुपूजनम् । श्रवःश्रमो भवति च यक्ष्मरोगिता सुराचिते प्रविश्चति गोपतेर्दशाम् ॥७॥

धनाहितः सुतिवरहः स्त्रिया रुजो गुरुव्ययः सपिद परिच्छदच्युतिः । मिलष्ठता भवित कफप्रपीडनं शनैश्चरे सिवतृदशान्तरं गते ॥द॥

विर्चाचका पिटकसकुष्ठकामिला विश्वर्धनं जठरकटिप्रपीडनम् । महीक्षयः त्रिगदभयं भवेत्तदा विधोः सुते चरति रवेरथाब्दकम् ॥६॥ सुह्रन्द्ययः स्वजनकुदुम्बविग्रहो

रिपोर्भयं धनहरणं पदच्युतिः ।

गुरोर्गदश्चरणशिरोरुगुच्चकैः

शिखी यदा विशति दशां विवस्वतः ।।१०।।

शिरोरुजा जठरगुदार्तिपीडनं कृषिक्रिया गृहधनधान्यविच्युतिः । सुतस्त्रियोरसुखमतीव देहिनां भृगोः सुते चरति रवेरथाब्दकम् ॥११॥

## सूर्य

- (i) सूर्यं की महादशा में सूर्यं की अन्तर्दशा में राजा से अधिक यश मिले, घनागम हो, पर्वतों और वनों में रहे, ज्वर और उष्णता के रोग हों, पिता के वियोग का भय हो। सूर्य अच्छा हो तो अच्छा फल लीजिये। सूर्यं दुवंल या दुःस्थान में हो तो अनिष्ट फल लीजिये।
- (ii) जब सूर्य की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो जातक अपने शत्रुओं का नाश करे, उसके कष्टों की शान्ति हो जावे, घन का आगम हो, खेती बाड़ी का काम हो, मकान बने, मित्रों से समागम हो। यदि चन्द्रमा दुःस्थान में पड़ा हो या अशुभ फलदायक हो तो क्षय, तथा जल से उत्पन्न होने वाले रोग हों, अग्नि से भी हानि की सम्भावना है।।४।।
- (iii) जब सूर्य की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा हो तो जातक बीमार पड़े, पद्च्युत हो और शत्रुओं से पीड़ा हो। अपने कुल के आदिम्यों से विरोध हो। जातक को राजा से भय हो और धन का नाश हो। जातक को यह भी भय रहता है कि उसको चोट

<sup>\*</sup>ऊपर जो महादशा में अन्तर्दशा का फल दिया गया है उसी अनुसार इस अध्याय में सर्वत्र अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर्दशा का फल समझना चाहिये।

लगे या शरीर में फोड़े हों। हमारे विचार से सूर्य, मंगल दोनों अच्छे पड़े हों—परस्पर इष्ट राशि में तो मंगल का अच्छा फल ही होगा।।५।।

- (iv) सूर्य की महादशा में राहु का अन्तर वताते हैं। शत्रुओं का उदय हो, वर बढ़े, घन का नाश हो या चोरी हो। आपित्तयाँ आवें। जातक को विष से भय हो। जातक के शिर में पीड़ा हो। नेत्र में रोग हो किन्तु उसका मन सांसारिक विषयों के भोग की ओर अधिक आकृष्ट हो।।६।।
- (v) जब सूर्य की महादशा में वृहस्पित का अन्तर हो तो शत्रुओं का नाश हो, नाना प्रकार से घन की आमदनी हो। नित्य देवताओं की अर्चना हो, ब्राह्मण, गुरु और बन्युओं का सत्कार हो। किन्तु कान में पीड़ा हो और यक्ष्मा सम्बन्धी रोग हो। हमारे विचार से वृहस्पित की अन्तर्दशा में अनिष्ट फल तब ही होगा जब वृहस्पित प्रवल मारक हो या दु:स्थान में पड़ा हो।।७।।
- (vi) सूर्य की महादशा में जब शनि की अन्तर्दशा होती है तो घन का नाश हो, पुत्र से वियोग हो, स्त्री को रोग हो, किसी गुरु जन (गुरु, पिता, चाचा आदि) की मृत्यु हो। बहुत अधिक व्यय हो। वस्त्र तथा घर की अन्य वस्तुओं का नाश हो। गन्दगी रहे (जातक का मकान, कपड़े, शरीर आदि स्वच्छ न रहें) और जातक को कफ—रोगों से पीड़ा हो। यद्यपि उपयुंक्त श्लोक में कफ पीड़ा कही गयी है किन्तु हमारे विचार से सूर्य पित्त का स्वामी है और शनि वात का इस कारण शनि की अन्तर्दशा में वात पीड़ा होनी चाहिये।।८।।
- (vii) सूर्य की महादशा में जब बुघ की अन्तर्दशा हो तो फोड़े, फुंसी, चर्म रोग, कुष्ठ, पीलिया सादि हो। कमर में, पेट में ददं हो और वात, पित्त, कफ इन तीनों के विकार से शरीर में रोग हो। बुघ वात, पित्त, कफ तीनों का स्वामी है। इस कारण तीनों दोषों से रोग होना कहा है। ॥९॥

- (viii) सूर्य में जब केतु की अन्तर्दशा होती है तो किसी मित्र की मृत्यु हो या मित्र मित्रता छोड़ दे। अपने आदिमियों से और कुटुम्ब के लोगों से विग्रह (झगड़ा) हो। शत्रु से भय हो। घन का नाश हो (चोरी से या किसी अन्य प्रकार से), किसी गुरुजन को बीमारी हो। जातक के पैर में तथा सिर में बहुत दर्द हो। सूर्य और केतु परस्पर शत्रु हैं इस कारण सूर्य में केतु का बहुत दुष्ट फल कहा गया है।।१०।।
- (ix) सूर्य की महादशा में शुक्र का अन्तर जब आवे तो सिर में पीड़ा, पेट में रोग हो, गुदा में पीड़ा हो, खेतीं बाड़ी के काम, मकान, घन और अन्न में कमी हो, बच्चे बीमार पड़ें। स्त्री बीमार हो ॥११॥

चन्द्रमा की महादशा में एिविध अन्तर्दशाओ का फल

स्त्रीप्रजाप्तिरमलांशुकागमो भूसुरोत्तमसमागमो भवेत् । मातुरिष्टुफलमङ्गनासुखं स्वां दशां विशति शीतदीधितौ ॥१२॥

पित्तविह्नरुधिरो.द्भवा रुजः
क्लेशदुःखरिपुचोरपीडनम् ।
वित्तमानविहतिर्भवेत्कुजे
शीतदीधितिदशान्तरं गते ॥१३॥

तीवदोषरिपुवृद्धिवन्धुरुङ् मारुताशनिभयातिरुद्भवेत् । अन्नपानजनितज्वरोदयाश्चन्द्रवत्सरिवहारके ह्यहौ ॥१४॥

दानधर्मनिरतिः सुखोदयो वस्त्रभूषणसुहृत्समागमः । राजसत्कृतिरतीव जायते करविष्रयवयोहरे गुरौ ॥१५॥



नेकरोगविहतिः सुहृत्सुत-स्त्रीरुजा व्यसनसंभवो महान् । प्राणहानिरथवा भवेच्छनौ मारबन्धुवयसो गतेऽन्तरम् ॥१६॥

सर्वदा धनगजाश्वगोकुल-प्राप्तिराभरणसौस्यसम्पदः । चित्तबोध इति जायते विधो-रायुषि प्रविश्वति प्रबोधने ॥१७॥

चित्तहानिरिप सम्पदश्च्युति-र्बन्धुहानिरिप तोयजं भयम् । दासभृत्यहतिरिस्त देहिनां केतुके हरित चान्द्रमब्दकम् ॥१८॥

तोययानवसुभूषगाञ्जनाविक्रयक्रयकृषिक्रियादयः । पुत्रमित्रपशुधान्यसंयुतिश्चन्द्रदायहरगोन्मुखे भृगौ ॥१६॥

राजमाननमतीव शूरता रोगशान्तिररिपक्षविच्युतिः । पित्तवातरुगिने गते तदा स्याच्छशाङ्कपरिवत्सरान्तरम् ॥२०॥

(i) जब चन्द्रमा की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो कन्या-सन्तित की प्राप्ति हो, उज्बल वस्त्र मिलें, उत्तम ब्राह्मणों का समागम हो, माता की प्रसन्नता की बात हो और जातक को अपनी स्त्री का सुख हो।।१२।।

- (ii) जब चन्द्रमा की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा हो तो पित्र-प्रकोप, अग्नि-प्रकोप तथा रुधिर की ख़राबी के कारण रोग हो। शत्रुओं और चोरों से पीड़ा हो। क्लेश और दुःख हो। घन और मान का नाश हो।।१३।।
- (iii) चन्द्रमा की महादशा में, राहु की अन्तर्दशा में तीव्र दोष हो अर्थात् जातक के मन को कष्ट पहुंचाने वाली कोई तीव्र घटना हो या कोई शारीरिक बीमारी हो । शत्रुओं की वृद्धि हो, बन्धु बीमार पड़े, तूफान और वज्र से भय और कष्ट हो । और खाने-पीने की गड़बड़ी के कारण शरीर में ज्वर हो ।।१४।।
- (iv) चन्द्रमा की महादशा में जब वृहस्पित की अन्तर्दशा हो तो जातक की प्रवृत्ति दान और घर्म में होती है। राजा से सम्मान प्राप्त हो, मित्रों से समागम हो, नवीन वस्त्र और आभूषण प्राप्त हों और सब प्रकार के सुख का उदय हो।।१५।।
- (v) चन्द्रमा की महादशा में जब शनि का अन्तर हो तो अनेक प्रकार के रोगों से कष्ट हो। जातक के मित्र, पुत्र और स्त्री को बीमारी हो, कोई महान् विपत्ति की सम्भावना हो अथवा प्राण की हानि हो। कहने का तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा में शनि की अन्तर्दशा बहुत पीड़ा कारक होती है।।१६।।
- (vi) जब चन्द्रमा की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो सर्वेदा हाथी, घोड़े, गौ और सब प्रकार के धन की प्राप्ति हो।

<sup>\*</sup>श्लोक ५ से ११ तक जो अनिष्ट फल वताये गये हैं वे तभी घटित होंगे जब महादशानाथ और अन्तर्दशानाथ या अन्तर्दशानाथ और प्रत्यन्तर्दशानाथ दोनों अनिष्ट हों।

क्षाभूषण और सम्पत्ति मिले। जातक सुखी रहे और उसका मन ज्ञान और वृद्धि में लगा रहे।।१७॥

(vii) जब चन्द्रमा में केतु की अन्तर्दशा होती है तो तबीयत को परेशान करने वाली घटनायें होती हैं; जल से भय हो। घन हानि हो और बन्धुओं की भी हानि हो अर्थात् किसी बन्धु को कष्ट हो या जातक की उससे अन-बन हो जाये। जातक को दास और भृत्यों से भी हानि हो। संक्षेप में यह है कि चन्द्रमा में केतुं कष्ट कारक होता है ॥१८॥

- (viii) चम्द्रमा में शुक्र का शुभ फल है। जल, यान (सवारी), घन, भूषण, स्त्री सम्बन्धी कार्य में सुख हो। जातक की खेती के काम में भी वृद्धि हो। यदि जातक व्यापारी है तो माल खरीदने-वेचने में भी लाभ होगा। इन अन्तर्दशा में पुत्र, मित्र, पशु तथा अन्त की प्राप्ति हो और उनसे हर्ष हो।।१९॥
- (ix) जब चन्द्रमा की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा आती है।
  तो राजा से सम्मान प्राप्त होता है। जातक शूरता के कार्य करता है।
  यदि किसी रोग से पीड़ा पा रहा हो तो उस रोग की शान्ति हो
  ज'ती है अर्थात् स्वास्थ्य उत्तम रहता है किन्तु पित्त और वात से
  नवीन रोग होने की सम्भावना रहती है। इस अन्तर्दशा में जातक
  विजयी होता है। और उसके शत्रुपक्ष को नीचा देखना पड़ता है।

मंगल की महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल
पित्तोष्ण्रुक्त्व्याभयं सहजैवियोगः
क्षेत्रप्रवादजिनतार्थविभूतिसिद्धिः ।
ज्ञात्यिग्निशत्रु नृपचोरजनैविरोधो

घात्रीसुतो हरति चेन्छरदं स्वकीयाम् ॥२१॥

शस्त्राग्निचोरिरपुभूपभयं विषाितः कुक्ष्यक्षिशीर्षजगदो गुरुबन्धुहानिः । प्राणव्ययोऽय यदिवा विपुलापदो वा वक्रायुरन्तरगते भुजगाधिनाथे ॥२२॥

द्विजविबुधसमर्चा तीर्थपुण्यानुसेवा सततमतिथिपूजा पुत्रमित्रादिवृद्धिः । श्रवणरुगतिमात्रं श्लेष्मरोगोद्भवो वा भवति कुजदशान्तः संगते वागधीशे ॥२३॥

उपर्यु परिविनाशः स्वात्मजस्त्रीगुरूगा-मगिर्णतविपदन्तर्दुः खमर्थोपहानिः । वसुहरग्गमिरम्यो भीतिरुष्णानिलाग्नि-भवति कुजदशायामकंजे सम्प्रयाते ॥२४॥

अरिभयमुरुचोरोपद्रवोऽथार्थहानिः पशुगजतुरगाणां विष्लवोऽमित्रयोगः । नृपकृतपरिपोडा शूद्रवेरोद्भवो वा विशति शशितनूजे विश्वधात्रीसुतायुः ॥२५॥

अशिनभयमकस्मादग्निशस्त्रप्रपीडा विगमनमथ देशाद्वित्तनाशोऽथवा स्यात् । अपगमनमसुम्यो योषितो वा विनाशः । प्रविशति यदि केतुः क्रूरनेत्रायुरन्तम् ।।२६॥

युधि जनितविमानं विप्रवासः स्वदेशाद्वसुहृतिरिप चोरंर्वामनेत्रोपरोधः ।

परिजनपरिहानिर्जायते मानवाना-मपहरति यदायुर्भोमिजं भागवेन्द्रः ॥२७॥

नृषक्रतपरिपूजा युद्धलब्धप्रभावः परिजनधनधान्यश्रीमदन्तःपुरं च । अतिविलसितकृत्तिः साहसादाप्तलक्ष्मी-स्तिमिरभिदि कुजायुर्वायसंहारिखीति ॥२८॥

विविधधनसुताप्तिविप्रयोगोऽरिवर्गें-वंसनशयनभूषारत्नसम्पत्प्रसूतिः । भवति गुरुजनार्तिगुं ल्मिपत्तप्रपोडा घरिणतनयवर्षं शीतगौ सम्प्रयाते ॥२६॥

(i) मंगल की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल:

पित्त, उष्णता (गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हों)—घाव होने या चोट लगने का भय हो, भाईयों से वियोग हो। जाति के लोगों से, शत्रुओं से, राजा से तथा चोरों से विरोध हो। अग्नि पीड़ा का भय हो। किन्तु जातक को खेत और मुकदमों से धन की प्राप्ति हो। हमारा अनुभव है कि मंगल यदि योग कारक हो तो तो उसकी दशा अच्छी हो जाती है। मंगल बलवान् होने से जातक के विरोधी उत्पन्न होने पर भी विजय जातक की होती है। किन्तु यदि मंगल बिगड़ा हुआ हो तो जातक को शत्रुओं से पीड़ा पहुँचती है।।२१॥

(ii) मंगल की महादशा में राहु का फल :

शस्त्र, अग्नि चोर, रिपु (शत्रु) राजा—इन सब से भय हो। विष के कारण वीमारी या कष्ट हो। किसी गुरुजन या बन्धु की हानि हो। जातक के काँख, आँख और सिर में बीमारी हो। जातक की मृत्यु हो जाये या उस पर महान् आपत्ति आवे।।२२।। (iii) मंगल की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल:

इस अन्तर्दशा में शुभ फल होते हैं। अशुभ फल तो केवल इतना ही है कि कान में पीड़ा हो और कफ के कारण शरीर में रोग हो। बाकी सब शुभ फल ही हैं। जातक के पुत्र और मित्रों में वृद्धि हो, देवताओं और ब्राह्मणों, की अर्चना हो, सदेव अतिथि पूजा का अवसर मिले। पुण्य कमों में प्रसक्ति हो और तीर्ये में यात्रा हो।।२३।।

(iv) मंगल की महादशा में शनि की अन्तर्दशा :

यह समय बहुत कब्ट कारक होता हैं। जातक के पुत्र, गुरुजन और पुरुखों पर एक के बाद एक विपत्ति आती है। जातक स्वयं विपत्तियों का शिकार होता है। शत्रु उसका घन हर लेते हैं। अग्नि और वायु से भय हो—सम्पत्ति आदि चली जावे या पित्त और वात के प्रकोप के कारण शरीरिक रोग हो। जातक के शत्रु उसका घन हर ल। उसकी घन हानि हो और मन को भीतर ही भीतर दुःख पहुचाने वाली घटनायें घटित हों।।२४॥

(v) मंगल की महादशा में बुघ की अन्तर्दशा का फल :

राजा से या सरकार से पीड़ा हो। किसी शूद्र जाति के वैरी के कारण बहुत कष्ट हो। शत्रुओं से भय हो, चोर उपद्रव करे और धन की हानि हो। पशु, हाथी और घोड़ों का नाश हो और शत्रुओं से समागम हो। अब पशु, हाथी या घोड़े तो प्रायः लोग रखते नहीं। तात्पर्य यह है कि ख़राब फल हो। १२५॥

(vi) मंगल की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल:

अकस्मात् वज्र से भय हो, अग्नि और शस्त्र से पीड़ा हो, अपने देश से जाना पड़े या घन नाश हो और या तो जातक के स्वयं के प्राण छूट जायें या उसकी स्त्री का नाश हो जाये ।।२६।।

(vii) मंगल की महादशा में शुक्र के अन्तर का फल : युद्ध में पराजय, अपना स्वदेश छोड़ना पड़े और विदेश में जाकर

रहे। चोर लोग घन चुरा कर लेजायें, बाँये नेत्र में कष्ट हो। नौकरों की हानि हो। अर्थात् जातक को नौकरों को कष्ट हो या नौकरों की संख्या में कमी हो जाये।।२७॥

(viii) मंगल की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल:

राजा से सम्मान प्राप्त हो। युद्ध के कारण जातक के प्रभाव में वृद्धि; जातक के नौकरों में, घन में, धान्य में लक्ष्मी में और उसकी स्त्रियों में वृद्धि और विलास हो। अर्थात् इन सब वस्तुओं का अधिकाधिक वैभव और विलास हो। जातक अपने साहसं से लक्ष्मी का उपार्जन करे।।२८।।

(ix) मंगल की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल : नाना प्रकार के घनों का आगम हो । पुत्र-प्राप्ति हो, वस्त्र. शय्या, आभूषण, रत्न और सम्पत्ति मिले । शत्रुओं से जुदाई हो अर्थात् शत्रु पीड़ा न रहे । लेकिन किसी गुरुजन को पीड़ा हो और जातक को स्वयं को भी गुल्म और पित्त के कारण कष्ट हो सकता है ॥२९॥

राहु की महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल

विषाम्बुरुग्दुष्टुभुजङ्गन्दर्शनं पराबलासंयुतिरिष्टुविच्युतिः । अरिष्ट्वाग्दुष्टुजनव्यथा भवेद्विष्टुंतुदेनापहृते स्ववत्सरे ॥३०॥

सुखोपनीतिः सेरविप्रपूजनं विरोगता वामदृशां समागमः । सुपुण्यशास्त्रार्थविचारसम्भवः सुरारिदायान्तरगे बृहस्पतौ ॥३१॥ समीरिपत्तप्रगदक्षतिस्तनौ तनूजयोषित्सहजैश्च विग्रहः । स्वभृत्यनाशश्च पदच्युतिभवेति-दितिप्रजायुः प्रविशत्यथार्कजे ॥३२॥

मुतस्विसिद्धः सुहृदां समागमो
मनोविनिन्द्यत्वमतीव जायते ।
पदुक्रियाभूषणकौशलादयो
भुजङ्गसंवत्सरहारिग्गीन्दुजे ॥३३॥

ज्वराग्निशस्त्रारिभयं शिरोरुजा शरीरकम्पः स्वसुहृद्गगुरुव्यथा । विषद्गगातिः कलहः सुहृज्जने-रहोन्द्रदायान्तरगे शिखाघरे ॥३४॥

कलत्रलिब्धः शयनोपचारता तुरङ्गमातङ्गमहोसमागमः । कफानिलाप्तिः स्वजनैविरोधिता भवेद्रभुजङ्गायुरपाहृतौ भृगोः ॥३५॥

अरिव्यथा स्यादितपीड़नं हशोविषाग्निशस्त्राहितरापदुद्गमः । वधूसुतार्तिनृ पतेर्मह.दूयं भुजङ्गवर्षे तिमिरारिगा हृते ॥३६॥

वधूविनाशः कलहो मनोरुजा कृषिक्रियावित्तपशुप्रजाक्षयः । सुहृद्विपत्तिः सलिला.द्भयं भवे-द्विषौ दशाभक्तरि देवविद्विषः ॥३७॥

नृपाग्निचोरास्त्रभयं शरीरिग्गां शरीरनाशो यदि वा महारुजः । पदभ्रमो हृन्नयनप्रपोडनं यदात्र सर्पायुषि संचरेत्कुजः ॥३८॥

(i) राहु की महादशा में राहु की अन्तर्दशा का फल:
विष और जल के कारण रोग हो। जातक को सर्प का दशन हो।
दूसरे आदमी की स्त्री से संयोग हो। अपने किसी इष्टजन का
वियोग हो। जातक कड़ी बोली बोले। और उसे दुष्टजनों के कारण
कष्ट हो।।३०॥

(ii) राहु की महादशा में बृहस्पित की अन्तर्दशा का फल:
सुख की प्राप्ति हो, देवताओं, ब्राह्मणों का पूजन हो, शरीर में कोई
रोग न रहे और सुन्दर नेत्र वाली स्त्रियों से समागम हो। विद्वत्ता
के विचार-विनिमय और धार्मिक शास्त्रार्थ में समय व्यतीत हो।।३१॥

(iii) राहु की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल : अपनी स्त्री, पुत्रों और भाईयों से झगड़ा हो । जातक की पदच्युति हो और उसके नौकरों का नाश हो । शरीर में चोट लगे तथा वात और पित्त के कारण रोग हो ॥३२॥

(iv) राहु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा का फल : धन और पुत्र की प्राप्ति हो, मित्रों से समागम हो, मन में प्रसन्नता हो । \* जातक चातुर्य से कार्य करे। भूषण तथा कुश-

<sup>\*</sup> एक टीकाकार ने यह भी अर्थ किया है कि मन में तुच्छता हो—पर अन्य शुभ फलों का विचार करते हुए यह अर्थ नहीं जैंचता।

समीरियत्तप्रगदक्षतिस्तनौ तन्जयोषित्सहजैश्च विग्रहः । स्वभृत्यनाशश्च पदच्युतिभवेति-दितिप्रजायुः प्रविशत्यथार्कजे ॥३२॥

मुतस्विसिद्धः मुहृदां समागमो
मनोविनिन्द्यत्वमतीव जायते ।
पदुक्रियाभूषणकौशलादयो
भुजङ्गसंवत्सरहारिग्गीन्दुजे ॥३३॥

ज्वराग्निशस्त्रारिभयं शिरोरुजा शरीरकम्पः स्वसुहृद्गुरुव्यथा । विषव्रणातिः कलहः सुहृज्जने-रहोन्द्रदायान्तरगे शिखाघरे ॥३४॥

कलत्रलब्धिः शयनोपचारता तुरङ्गमातङ्गमहीसमागमः । कफानिलाप्तिः स्वजनैविरोधिता भवेद्रभुजङ्गायुरपाहृतौ भृगोः ॥३५॥

अरिव्यथा स्यादितपीड़नं हशोविषाग्निशस्त्राहितरापदुद्गमः । वधूसुर्तातिनृ पतेर्महद्भयं भुजङ्गवर्षे तिमिरारिगा हृते ॥३६॥

वधूविनाशः कलहो मनोरुजा
कृषिक्रियावित्तपशुप्रजाक्षयः ।

लता प्राप्त हो। संक्षेप में यह है कि राहु और बुघ मित्र हैं और बुध से क्रिया कुशलता, चतुरता व्यापार आदि का विचार किया जाता है। इस कारण राहु की महादशा में बुघ की अन्तर्दशा में बुघ से सम्बन्धित कार्यों में शुभता और वृद्धि लाती है।।३३।।

(v) राहु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल :

इस अन्तर्दशा में अशुभ फल होता है। ज्वर, अग्नि, शस्त्र और शत्रुओं से भय हो, सिर में रोग हो, शरीर में कम्प हो, जातक को विष और व्रण के कारण कष्ट हो। मित्रों से कलह हो और जातक के मित्रों और गुरु जनों को व्यथा हो।।३४।।

(vi) राहु की महदशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल :

स्त्री की प्राप्ति हो । स्त्री-सहवास का सुख हो । हाथी, घोड़े और जमीन की प्राप्ति हो या इनका उपभोग प्राप्त हो । किन्तु अपने आदमियों से विरोध हो और जातक को वात और कफ के कारण रोग हो ॥३५॥

(vii) राहु की महादशा में सूर्य के अन्तर का फल:

शत्रु से पीड़ा हो, अनेक आपित्तयां आवें; विष और अग्नि से पीड़ा हो। शस्त्र से चोट लगे। और जातक के नेत्रों को अित पीड़ा हो। जातक को राजा या सरकार से महान् भय उपस्थित हो और उसकी स्त्री तथा पुत्र को भी कष्ट हो। राहु और सूर्य शत्रु हैं। इस कारण यह अन्तर्दशा इतना अशुभ प्रभाव दिखाती है। ।३६।।

(viii) राहु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल: स्त्री का विनाश हो, लोगों से कलह हो। मन को सन्ताप हो,

नोट—जब महादशानाय और अन्तर्दशानाथ एकदूसरे से छठे या बाठवें होते हैं या अन्तर्दशानाथ महाद्रशा नाथ से बारहवें होता है तो प्रायः अनिष्ट फल होता है। यदि कोई ग्रह दुःस्थान में बैठा है तो भी कष्ट-कारक होता है। इसी प्रकार अन्तर्दशानाथ और प्रत्यन्तर्दशानाथ का विचार करना चाहिये।

मित्रों पर विपत्ति पड़े । जल से भय हो । कृषि, घन, पशु और सन्तान की हानि हो ।।३७।।

(ix) राहु की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल : राजा, अग्नि, चोर और अस्त्र से भय हो या तो जातक का शरीर नाश हो जाये या मानस रोग हो । नेत्रों को पीड़ा हो, हृदय रोग (Heart trouble) हो और जातक अपने पद से म्रष्ट हो जाये। अर्थात् स्थान हानि का भय हो ॥ ३८॥

बृहस्पति की महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल

सौभाग्यकान्तिबहुमानगुरागेदयः
स्यात्सत्पुत्रसिद्धिरवनीपितपूजनं च ।
आचार्यसाधुजनसंयुतिरिष्टुसिद्धिः
सवत्सरं हरित देवगुरौ स्वकीयम् ॥३९॥

वेश्याङ्गनामदकृदासवदोषसङ्ग उत्कर्षसौख्यसकुदुम्बपशुप्रपीडा । अर्थव्ययोरुभयमक्षिजरुक्सुतार्ति जैंवीं दशां विशति दैनकरे नरागाम् ॥४०॥

स्त्रीद्यूतमद्यजमहाव्यसनं त्रिदोषैः केचिद्वदन्त्यिप च केवलमङ्गलािप्तः। देवद्विजार्चनसुतार्थसुखप्रयोगे-गीर्वाणपूजितदशां हरतीन्दुसूनौ ॥४१॥

शस्त्रव्रएां भवति भृत्यजनैविरोध-श्चित्तव्यथा तनययोषिदुपद्रवश्च । प्राराच्युतिर्गु रुसुहुज्जनविप्रयोगः सौरेड्यमायुरपहृत्य ददाति केतुः ॥४२।

नानाविधार्थपशुघान्यपरिच्छदस्त्री-पुत्रान्नपानशयनाम्बरभूषणाप्तिः । देवद्विजार्चनमुपासनतत्परत्व-मायुर्यदा हरति जैवमथासुरेड्यः ॥४३॥

शत्रोजंयः क्षितिपमाननकोर्तिलाभः स्याच्चण्डता नरतुरङ्गमवाहनाप्तिः । श्रेण्यग्रहारपुरराष्ट्रसमस्तसंपद दुच्चेरुचण्यसहजायुरपाहतेऽर्के ।।४४।।

योषिद्वहुत्वमरिनाशनमर्थलाभः कृष्यर्थवस्तुपरमोन्नतकीर्तिलाभः । देवद्विजार्चनपरत्वमतीव पुंसां संजायते गुरुदशाहृति शर्वरीशे ।।४५।।

बन्धूपतोषणमरिव्रजतोऽर्थलाभः सुक्षेत्रसत्कृतिरिह प्रथितप्रभावः । ईषद्गुरूपहतिरीक्षणसुक्षतिर्वा क्षित्यात्मजे हरति वत्सरमार्यजातम् ॥४६॥

बन्धूपतिष्तिरुरुमानसरुग्गदाति-श्रोराद्भयं गुरुगदो जठरोद्भवो वा । राजेन्द्रपीडनमरिब्यसनं स्वनाशः सम्पद्यते हरति सूरिदशां सुरारौ ॥४७॥

- (i) वृहस्पित की महादशा में वृहस्पित की अन्तर्दशा का फल : सौभाग्य की वृद्धि हो, कान्ति बढ़े, सब ओर से मान-सम्मान मिले, पुत्र प्राप्ति हो, जातक के गुणों का उदय और राजदरबार में इज्जत हो। आचार्य और साबु-जनों से संयोग हो। मन की आकाँक्षायें पूर्ण हों।।३९।।
- (ii) बृहस्पित की महादशा में शिन की अन्तर्दशा का फल: वेश्याओं की संगित हो, शराब पीना आदि दोषों की वृद्धि हो, सांसा-रिक स्थिति में उन्नित हो, सुख प्राप्ति हो, किन्तु जातक के कुटुम्ब और पशुओं को पीड़ा हो। घन बहुत अधिक खर्च हो। जातक के हृदय में सदैव भय बना रहे। आँखों में रोग हो और पुत्र को पीड़ा ॥४०॥
- (iii) वृहस्पति की महादशा में बुघ की अन्तर्दशा का फल: इस सम्बन्ध में दो मत हैं। एक मत यह है कि वृहस्पति में बुध की अन्तर्दशा अशुभ फल दिखाती है। स्त्रियों से संग हो, शराब पीने का घोर दुव्यंसन हो और जातक जुआ खेले। वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के कारण जातक वीभार पड़े। दूसरा मत यह है कि वृहस्पति की महा-दशा में बुध की अन्तर्दशा केवल शुभ फल देने वाली होती है। और जातक देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करता है। पुत्र, धन और सुख की प्राप्ति होती है।।४१।।
- (iv) बृहस्पित की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल : शस्त्र के व्रण होते हैं। नौकरों से विरोध बढ़ता है। चित्त में व्यया रहती है, जातक के स्त्री और पुत्रों को कष्ट हो, गुरुजनों अथवा प्रियजनों से वियोग हो और जातक के स्वयं के प्राण जाने का भी कष्ट हो।।४२।।
- (v) बृहस्पित की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल: अनेक प्रकार के घन, पशु, अन्न, वस्त्र, स्त्री, पुत्र, भोजन, पीने की वस्तुएँ, आभूषण, शयन-सुख, घर में काम में आने वाली वस्तुएँ प्राप्त

हों और इन सबसे मुख हो। जातक देवताओं और ब्राह्मणों के अर्चन में तत्पर रहे।।४३।।

(vi) बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल:

शत्रु पर विजय प्राप्त हो, राजा से मान मिले, यश वृद्धि हो, लाभ हो, पालकी और घोड़े की सवारी मिले। जातक के हृदय में पुरुषार्थ बढ़े और जातक किसी बड़े शहर में रहता हुआ समस्त सम्पत्ति का उपभोग करे।।४४।।

(vii) बृहस्पित की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल: बहुत सी स्त्रियों की प्राप्ति हो, घन-लाभ हो, देवता और ब्राह्मणों की पूजा हो, जातक का यश बढ़े, कृषि से लाभ हो, माल के खरीद-फरोड़त में भी नफ़ा हो और शत्रुओं का नाश हो।।४५।।

(viii) बृहस्पित की महादशा में मंगल की अर्न्दशा का फल: इस समय जातक के कार्य से बन्धुओं को सन्तोष होता है और जातक को शत्रुओं के संग से लाभ होता है। उत्तम भूमि की प्राप्ति हो, जातक सत्कर्म करे और उसके प्रभाव में वृद्धि हो। जातक के किसी गुरुजन को चोट लगे या उसके स्वयं के नेत्रों में कब्ट हो।।४६॥

(ix) बृहस्पित की महादशा में राहु की अन्तर्दशा का फल:
बन्धुओं को संताप हो या बन्धुओं से संताप हो। मिस्तिष्क में
घोर दुश्चिन्तायें और व्यथायें रहें। बीमारी हो, चोर से भय हो।
किसी गुरुजन को बीमारी हो या जातक को स्वयं को उदर-विकार
हो। राजा से पीड़ा प्राप्त हो। शत्रुओं से कब्ट वृद्धि हो, घन का नाश
हो। बृहस्पित देवताओं के गुरु हैं। राहु देवताओं का शत्रु है, इसिलये
बृहस्पित में राहु का अशुभ फल होना स्वाभाविक ही है।।४७।।

शनि को महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल कृषिवृद्धिभृत्यमहिषाभ्युदयः पवनामयो वृषलजातिधनम् ।



स्थविराङ्गनाप्तिरलसत्वमघो निजवत्सरान्तरगते रविजे ॥४८॥

सुभगत्वमस्ति सुखिता वनिता नृपलालनं विजयमित्रयुतिः । त्रिगदोद्भवः सहजपुत्ररुजा शनिदायहारिणि शशाङ्कसुते ॥४६॥

मरुदग्निपीडनमरिव्यसनं सुतदारविग्रहमितः सततम् । अशुभावलोकनमहेश्च भयं मृदुवत्सरं हरित केतुपतौ ॥५०॥

सुहृदङ्गनातनयसौख्ययुतः
कृषितोययानजनितार्थचयः । शुभकीर्तिरुद्भवति देहभृतां
यमदायहारिंगि भृगोस्तनये ॥५१॥

मरएां तु वा रिपुभयं सततं
गुरुवर्गरुग्जठरनेत्ररुजा ।
धनधान्यविच्युतिरिह प्रभवेत्रविजायुराविशति तीव्रकरे ॥४२॥

विनताहितर्मरागमेव नृणां
सुहृदां विपत्तिरथ रोगभयम् ।
जलवातजं भयमतीव भवेत्रविजायुराविशति रात्रिकरे ॥५३॥

स्वपदच्युतिः स्वजनविग्रहरुक्-ज्यरवाह्नशस्त्रविषभीरय वा । अरिवृद्धिरान्तररुगक्षिभयं रविजायुराविशति भूमिसुते ।।५४॥

अपमार्गयानमसुभिविरहस्तु अथ वा प्रमेहगुरुगुल्मभयम् । ज्वररुक्क्षतिः सततमेव नृगा-मसितान्तरं विश्वति भोगिपतौ ॥४५॥

अमरार्चनद्विजगणाभिरुचिगृं हपुत्रदारिवहृतिस्तु भवेत् ।
धनधान्यवृद्धिरिधका हि नृणां
गतवत्यथार्किवयसीन्द्रगुरौ ।।४६।।

(i) शनि की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल:

खेती में वृद्धि हो, नौकर और भैंसों की वृद्धि हो अर्थात् जातक अधिक नौकर और भैंसें रखे। वात रोग हो, किसी शूद्र जाति के व्यक्ति से घन का लाभ हो, कुछ अधिक उम्र की स्त्री प्राप्त हो, आलस्य और पाप बढ़े।।४८।।

(ii) शनि की महादशा में बुघ की अन्तर्दशा का फल:

सौभाग्य वृद्धि हो, राजा से सत्कार मिले, विजय प्राप्त हो, मित्रों से सौभाग्य हो, स्त्री की प्राप्ति हो और सुख मिले। किन्तु वात, पित्त, कफ, इन तीनों में से किसी एक या अधिक दोषों के कारण रोग हो और जातक के भाई, वहिन या पुत्र को भी बीमारी हो।।४९।।

(iii) शनि की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल: हवा और अग्नि से पीड़ा हो या जातक के शरीर में वायु या गर्मी से विकार हो, शत्रुओं से संताप हो, अपनी स्त्री और पुत्र से सदैव झगड़ा रहे। अशुभ वार्ते देखनी पड़ें और सर्पों से भय हो।।५०॥

(iv) शनि की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल :

स्त्री, पुत्रों और मित्रों को सुख हो, खेती और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के काम से घन संग्रह हो। मूल क्लोक में समुद्र पार से जहाज द्वारा जो वस्तुएँ लाई या ले जाई जाती हैं उनसे लाभ लिखा है। इस अन्तदंशा में जातक का यश वहत फैलता है।।५१।।

(v) शनि की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल:

जातक की मृत्यु या सदैव शत्रु का भय रहे। गुरुजनों को रोग हो, जातक को स्वयं को उदर-विकार या नेत्र-रोग हो, धन्न और बान्य का नाश हो।।५२।।

(vi) शनि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल:
जातक की स्त्री नष्ट हो या स्वयं की मृत्यु हो, मित्रों पर विपत्ति
पड़े, जल और वायु के कारण अति भय हो और जातक को रोग का
बहुत भय हो।।५४।।

(vii) शनि की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल:

जातक की पदच्युति हो अर्थात् नौकरी छूटे या जिस पद पर वह आरूढ़ हो उस पद से हटाया जाये । अपने आदिमियों से झगड़ा हो अथवा रोग, ज्वर, अग्नि, शस्त्र और विष से भय हो। शत्रुओं में वृद्धि हो हिनया से कृष्ट हो या नेत्र रोग हो।।५४।।

(viii) शनि की महादशा में राहु की अन्तर्दशा का फल:

जातक खराब रास्ते पर जाबे, प्राणों का संकट हो। प्रमेह, गुल्म, ज्वर, चोट आदि से पीड़ा हो। शनि और राहु दोनों कूर-प्रह हैं, इस कारण कूर-प्रह की महादशा में कूर-प्रह की अन्तर्दशा पीड़ा-कारक होती है।।५५।।

(ix) शनि की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल:
यह अन्तर्दशा शुभ होती है। देवताओं के पूजन और ब्राह्मणों में विशेष

रुचि हो। अपनी स्त्री, पुत्र आदि के साथ जातक सुख-पूर्वक अपने घर में रहे। घन और घान्य की अधिकाधिक वृद्धि हो।।५६।।

> बुध की महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल धर्ममार्गनिरतिर्विपश्चितां सङ्गमो विमलधीर्धनं द्विजात् । विद्यया बहुयशः सुखं सदा चन्द्रजे हरति वत्सरं स्वकम् ॥५७॥

दुःखशोककलहाकुलात्मता
गात्रकम्पनमित्रसंयुतिः ।
क्षेत्रयानवियुतिर्यदा भवेत्सोममसूनुशरदं गतः शिखी ॥५८॥

देववित्रगुरुपूजनिक्रया दानधर्मपरतासमागमः । वस्त्रभूषणसुहृद्युतिभंवेद्वोधनायुषि समागते सिते ॥५६॥

हेमविद्रुमतुरङ्गवारराप्रावृतं भवनमन्नपानयुक् । भूपतेरपि च पूजनं भवेद्भानुमालिनि बुधाब्दकं गते ॥६०॥

मस्तकव्यसनमक्षिपीडनं कुष्ठदद्वुबहुकण्ठपीडनम् । प्रारासंशययुतिर्नृ राां भवेज्ज्ञायुषं व्रजति शीतदीघितौ ॥६१॥

अग्निभीतिरिप नेत्रजा रुजा चोरजं भयमतीव दुःखिता । स्थानहानिरथ वातरोगिता ज्ञायुषं हरित मेदिनीसुते ॥६२॥ मानहानिरथवाश्रयच्युतिः स्वक्षयोऽग्निविषतोयजं भयम् । मस्तकाक्षिजठरप्रपोडनं शीतरिक्षजवशां गतेऽसुरे ॥६३॥

व्याधिशत्र भयविच्युतिर्भवे-द्व्रह्मसिद्धिरवनीशसत्कृतिः । धर्मसिद्धितपसां समुद्गमो देवमन्त्रिणि विदो दशां गते ॥६४॥

अर्थधर्मपरिलुप्तिरुच्चकैः सर्वकार्यंविफलत्वमङ्गिनाम् । श्लेष्मवातजनिता रुगुद्भवे-द्वोधनायुषि समागतेऽसिते ।।६५॥

- (i) बुध की महादशा में बुध की अन्तर्दशा का फल: जातक धर्म मार्ग पर चले, विद्वानों से समागम हो, जातक की निर्मल बुद्धि हो और ब्राह्मणों से घन मिले। विद्या के कारण उत्तम यश प्राप्त हो और सदैव सुख मिले।।५७॥
- (ii) बुध की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल: दु:ख, शोक और कलह से मन व्याकुल रहे, जातक का वदन काँपे; शत्रुओं से समागम हो, खेत और सवारी नष्ट हो ॥५८॥
- (iii) बुघ की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल: देवता, ब्राह्मण और गुरुओं का पूजन हो। दान और घमंं जातक लगा रहे। वस्त्र और भूषणों की प्राप्ति हो। मित्रों से समागम हो।।५९।।

(iv) बुघ की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल:

सुवर्ण, मूँगा, घोड़े और हाथियों सहित मकान की प्राप्ति हो, जातक को खाने, पीने का सुख रहे और राजा से सम्मान प्राप्त हो ॥६०॥

(v) बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल:

सिर में पीड़ा, कण्ठ में बहुत अधिक पीड़ा, नेत्र विकार, कोढ़, दाद आदि की बीमारी का भय होता है। जातक के प्राणों का संशय उपस्थित हो जाता है।।६१।।

हमारे विचार से दोनों बुध और चैन्द्र में मारकत्व होने से ही

ऐसा अनिष्टफल होगा अन्यया नहीं।

(vi) बुध की दशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल:

अग्नि से भय हो, नेत्र रोग हो, चोरी का भय हो, और जातक सदैव दु:खी रहे। जातक की स्थान हानि हो अर्थात् उसका पद या मकान छूट जावे, वात रोग से भी कष्ट होने की संभावना है। यह सब फल बुध की महादशा में जब मंगल की अन्तर्दशा जाती है तब होते हैं।।६२।।

(vii) वुघ की महादशा में राहु की अन्तर्दशा का फल:

मस्तक, नेत्र तथा उदर में पीड़ा हो अपना क्षय हो अर्थात् रोग के कारण जातक का शरीर कमजोर होता चला जाय या जातक के धन का नाश हो। अग्नि, विष और जल से भय हो, जातक की मान हानि हो या जिस पद पर वह कायम हो उस पद से हटाया जाय ।।६३॥

(viii) बुव की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल:

शत्रुओं का नाश हो, रोग से निवृत्ति हो, धार्मिक वातों में सिद्धि प्राप्त हो और राजा से सम्मान मिले । तपस्या और धर्म की ओर विशेष अभिरुचि हो ॥६४॥

(ix) बुघ की महादशा में शिन की अन्तर्दशा का फल : घर्म और अर्थ का नाश हो, सब कार्यों ने विफलता मिले, बात और कफ के कारण रोग हों ।।६५॥



केतु की महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल

रिपुजनकलहं सुहृद्विरोधं त्वशुभवचः श्रवणं ज्वराङ्गदाहम् । गमनपरघाम्नि वित्तनाशं शिखिनि लभेत दशां गते स्वकीयाम् ॥६६॥

द्विजवरकलहः स्त्रिया विरोघः
स्वकुलजनैरिप कन्यकाप्रसूतिः।
परिभवजननं परोपतापो
भवति सिते शिखिवत्सरान्तराले ॥६७॥

गुरुजनमरएां ज्वरावतारः स्वजनविरोधविदेशयानलाभः । नृपकृतकलहः कफानिलाति-विशति रवौ शिखिवत्सरान्तरालम् ॥६८॥

सुलभबहुधनं तथैव हानिः
सुतविरहो बहुदुःखभाक्प्रसूतिः ।
परिजनयुवतिप्रजाप्रलाभः
शशिनि यदा शिखिदायमभ्युपेते ॥६९॥

स्वकुलजकलहं स्वबन्धुनाशं
भयमपि पन्नगजं वदन्ति चोरात् ।
हुतवहभयशत्रु पीडनं च
व्रजति कुजे ध्वजनामखेचरायुः ॥७०॥

अरिकृतकलहं नृपाग्निचौरं-भंयमपि पन्नगजं वदन्ति तज्ज्ञाः । खलजनवचनं दुरिष्ठचेष्टा तमसि गतेऽत्र शिखीन्द्रदायमाहुः ॥७१॥

सुतवरजननं सुरेन्द्रपूजा
धरिणधनाप्तिरुपायनार्थसिद्धिः ।
धनचयजननं महीशमानो
भवति गतेऽत्र गुरौ शिखीन्द्रदायम् ।।७२।।

परिजनिवहींत परोपतापं रिपुजनिवग्रहमङ्गभङ्गतां च धनपदिवयुति तथाहुरार्या गतवित सूर्यमुते शिखाधरायुः ॥७३॥

सुतवरजननं प्रभुप्रशस्तिः क्षितिधनसिद्धिररीश्वरप्रपीडा । पशुकृषिविहतिभंवेत्तु पुंसां विशति बुधे शिखिवत्सरान्तरालम् ॥७४॥

- (i) केतु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल : शत्रुओं से कलह हो, मित्रों से विरोध हो, अशुभ वचन सुनने पड़ें, शरीर में बुख़ार तथा तिपश की बीमारी हो (शरीर के किसी भाग में जलन या दाह)। दूसरे के घर जाना पड़े और घन का नाश हो।।६६॥
  - (ii) केतु की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल : श्रेष्ठ ब्राह्मण से कलह हो, अपनी स्त्री तथा कुल के लोगों से

विरोध हो, जातक के घर में कन्या का जन्म हो, जातक की मान-हानि हो या उसे नीचा देखना पड़े तथा उसे और लोगों से कष्ट पहुँचे ।।६७।।

(iii) केतुकी महादशा में सूर्यकी अन्तर्दशा का फल:

किसी गुरुजन \* का मरण हो, अपने आदिमयों से विरोध हो, जबर से कब्ट हो, राजा या सरकार की ओर से कलह उपस्थित हो, वात या कफ जिनत रोग हो, किन्तु विदेश जाने से लाभ हो ॥६८॥

(iv) केतु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल:

अचानक बहुत घन का लाभ हो और बहुत घन का नुकसान भी हो, पुत्र से विरह हो, घर में ऐसी प्रसूति (बच्चा पैदा होना) हो जिसके कारण दुःख उठाना पड़े, नौकरों और कन्या-सन्ति का लाभ हो। ६८।।

(v) केतु की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल : अपने पुरखे लोगों से कलह हो, अपने बन्बुओं का नाश हो, सप्र, चोर और अग्नि से भय हो, शत्रु से पीड़ा हो ॥७०॥

(vi) केतु की महादशा में राहु की अर्न्तदशा का फल :

शत्रुओं के कारण कलह उपस्थित हो, राजा से, अग्नि से और चोर से भय हो। दुष्ट लोगों की वाणी सुननी पड़े और दूसरे को हानि पहुँचाने वाले कर्म जातक करे।।७०॥

(vii) केतु की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा का फल :

श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति हो, देवताओं का पूजन हो, पृथ्वी और वन की प्राप्ति हो अथवा भूमि से वन की प्राप्ति हो, काफी आमदनी

<sup>\*</sup>संस्कृत में गुरुजन का अर्थ गुरु या आचार्य ही नहीं होता है। पिता, चाचा, ज्येष्ठ भाई, मामा, ताऊ, मौसा, श्वशुर या गुरु—यह सब गुरुजन के अन्तर्गत आ जाते हैं। माता, दादी, बाबा आदि को भी गुरुजन में ही समझना चाहिये।

हो, जगह-जगह से भेट मिले। राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त हो। इस अन्तर्दशा का फल उत्तम होगा ॥७२॥

(viii) केतु की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल :
नौकरों की हानि हो, दूसरों से कष्ट मिले, शत्रुओं से झगड़ा
हो, जातक का कोई अंग-भंग हो, स्थान, (नौकरी या मकान)
छूटे और घन की हानि हो। इस अन्तर्दशा का बहुत अनिष्ट फल
है।।७३।।

(ix) केतु की महादशा में बुघ की अन्तर्दशा का फल :

उत्तम पुत्र की उत्पत्ति हो, अपने मालिक से प्रशंसा प्राप्त हो, मूमि और घन की प्राप्ति हो किन्तु किसी बड़े शत्रु द्वारा जातक सताया जावे । पशु और खेती का नुकसान हो। इस अन्तर्दशा का मिश्रित फल है।।७४।।

शुक्र की महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल

वसनभूषणवाहनचन्दना-द्यनुभवः प्रमदासुखसंपदः । द्युतियुतिः क्षितिपाद्धनलब्धयो भृगुसुते स्वदशां प्रविशत्यिप ॥७५॥

नयनकुक्षिकपोलगदोद्गभवः क्षितिमृतो भयमस्ति शरीरिग्णाम् । गुरुकुलोद्गभवबान्धवपीडनं भृगुसुतायुषि भानुमति स्थिते ॥७६॥

नखिशरोरदनक्षतिरुच्चकैः पवनिपत्तरुगर्यविनाशनम् । ग्रहिणगुल्मकयक्ष्मकपोडनं सितवयोहृति तत्र हिमत्विषि ॥७७॥

रुधिरपित्तगदातिसमाश्रयः
कनकताम्रचयावनिसंग्रहः ।
युवतिदूषग्ममुद्यमविच्युतिवृषभवल्लभवत्सरगे कुजे ॥७८॥

निधिभवः सुतलिब्धरभोष्ट्रवाक् स्वजनपूजनमप्यरिबन्धनम् । दहनचोरिबषोद्गभवपोडनं तुलधरेश्वरवत्सरगेऽसुरे ॥७६॥

विविधधर्मसुरेशनमस्क्रिया
भवति चात्मजवामदृगागमः ।
विविधराज्यसुखं च शरीरिएां
कविदशाहृति कार्मुकनायके ॥ ८०॥

नगरयोधनृपोद्भवपूजनं प्रवरयोषिदवाप्तिरथास्ति वा । विविधवित्तपरिच्छदसंयुति-दितिपूजितदायगते शनौ ॥८१॥

तंनयसौस्यसमागमसम्पदां
निचयलब्धिरतिप्रभुता यशः ।
पवनिपत्तकफातिररिच्युति
र्वनुजमन्त्रिदशाहृति चन्द्रजे ॥६२॥

# सुतसुखादिबहिः स्थितिरग्निजं भयमतीव विनाशनमङ्गरुक् । अपि च वारवधूजनसंयुतिः शिखिनि यात्यलमौशनसीं दशाम् ॥६३॥

- (i) शुक्र की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल:
  वस्त्र, आभूषण, सवारी, चन्दन आदि खुशबूदार पदार्थ की प्राप्ति
  हो, स्त्री भोग, सुख और सम्पत्ति मिले। जातक के शरीर में कान्ति
  की वृद्धि हो। राजा से बहुत घन प्राप्त हो।।७५।।
- (ii) शुक्र की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल:
  नेत्र, कुक्षि, कपोल इन स्थानों में वीमारी हो। राजा से भय
  प्राप्त हो अर्थात् राजा की तरफ से कोई टन्टा खड़ा हो। गुरुजन,
  कुटुम्ब के आदमी अथवा बन्चुओं को पीड़ा हो। इस अन्तर्दशा का
  फल उत्तम नहीं है।।७६॥
- (iii) शुक्र की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल : नख (नाखून), सिर और दाँतों में चोट लगे या पीड़ा हो। वायु और पित्त की बीमारियां हो, घन का नाश हो, संग्रहणी, यक्ष्मा अथवा गुरुम रोग से पीड़ा हो। (गुरुम पेट के अन्दर तिल्ली को कहते हैं। 1881
- (iv) शुक्र की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल: रुचिरदोष तथा पित्त के कारण वीमारियाँ हो । सोना, तांबा और भूमि का संग्रह हो । जिस कार्य में मनुष्य लगा है वह कार्य छोड़ना पड़े। किसी युवती से अनुचिन सम्बन्ध हो ।।७८।।

#### (v) शुक्र की महादशा में राहु की अन्तर्दशा का फल :

घन की प्राप्ति, पुत्र की उत्पत्ति आदि शुभ फल होते हैं। जातक उत्तम वाणी बोलता है, उसके कुल के लोग उसका आदर करते हैं और जातक अपने शत्रुओं पर विजयी होता है। हो सकता है कि जातक के शत्रु को जेल भी जाना पड़े। किन्तु जातक को स्वयं को भी कुछ कष्ट होता है। जातक को भी विष, अग्नि और चोर से पीड़ा हो।।७९।।

(vi) शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल:

नाना प्रकार के घर्म के कार्य बन पड़ें। देवताओं का पूजन हो। अपने पुत्र और स्त्रियों से समागम रहे और राज्य में नाना प्रकार के सुख मिलें अर्थात् उत्तम पद और अधिकार के कारण जातक को सुख मिले ।।८०।।

(vii) शुक्र की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल: सरकार से, सेना के लोगों से और नागरिकों से सम्मान प्राप्त हो। उत्तम स्त्री की प्राप्ति हो। नाना प्रकार का घनागम हो और मुख के अन्य उपकरण या साधनों की प्राप्ति हो।।८१।।

(viii) शुक्र की महादशा में बुध की अन्तर्दशा का फल:

पुत्र सुख हो, सम्पत्तियों का समागम हो; यश, प्रभुता और सुख की प्राप्ति हो। जातक के शत्रुओं का नाश हो किन्तु जातक का स्वयं का वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों में से किसी एक या अधिक दोषों से स्वास्थ्य विगड़े।।८२।।

(ix) शुक्त की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल: अग्नि से भय हो। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो। सम्पत्ति नष्ट हो, सुख की कमी रहे और वेश्याओं की संगति रहे। पुत्र से विरह हो।।८३।।

वशापहारेषु फलं यदुक्तं वर्णाधिकारानुगुणं वदन्तु । छिद्रेषु सूक्ष्मेष्वपि तत्फलाप्तिः छायाङ्कवार्ताश्रवणानि वा स्युः ॥८४॥

ऊपर जो दशा अन्तर्दशा का फल कहा गया है; वह जातक की परिस्थित, वह किस जाति का है, किस पद पर है, क्या कार्य करता है इन सब बातों का विचार कर कहना चाहिये। ऊपर के श्लोकों में केवल महादशा और अन्तर्दशा का फल बताया गया है। इन्हीं सिद्धान्तों को लागू कर प्रत्यन्तर्दशा आदि का फल भी कहना चाहिये अर्थात् "क" ग्रह की महादशा में "ख" ग्रह की जो अन्तर्दशा का फल है वही "क" ग्रह की अन्तर्दशा का फल है वही "क" ग्रह की अन्तर्दशा का फल होगा। इसी प्रकार तारतम्य कर प्रत्यन्तर्दशा, सूक्ष्म दशा आदि का फल कहे।

वराहिमिहिर ने लिखा है कि जिस ग्रह की महादशा होती है उस ग्रह की छाया मनुष्य पर विद्यमान होती है और उस मनुष्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि उस पर किस ग्रह का प्रभाव चल रहा है। सूर्य और मंगल का अग्नि तत्व है। चन्द्रमा और शुक्र का जल तत्व, बुध का पृथ्वी तत्व, बृहस्पत्ति का आकाश तत्व और शनि का वायु तत्व। द्वितीय अध्याय में ग्रहों के पृथक्-पृथक् गुण दिये हैं। जिस ग्रह की महादशा होती है उसके लक्षण जातक में विशेष रहते हैं, उसकी आकृति और वचन भी ग्रह के प्रभाव अनुसार होते हैं। इन सब बातों से भी यह निष्कर्ष निकालना

चाहिये कि जातक पर किस प्रकार का प्रभाव चल रहा है और तदनुसार ऊहापोह कर फल कहना चाहिये। जिसकी जन्म-कुंडली न हो उसके शरीर की कान्ति, छाया, उसकी चेष्टा, वाणी, किया, व्यवहार आदि से यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये कि किस ग्रह की महादशा, किसकी अन्तर्दशा, किसकी प्रत्यन्तर्दशा है। किन्तु जिसकी शुद्ध कुंडली सामने हो —उसमें अनुमान की अपेक्षा नहीं है।

#### बाईसवां अध्याय

#### मिश्रदशा

दस्रादितः पादवशेन मेषान्न्-मीनांशकान्तं क्रमशोऽपसव्यम् । कीटाद्धयान्तं गरायेच्च सव्य-मार्गेण पादक्रमशोऽजतारात् ॥१॥

- (i) अध्विनी से तीन नक्षत्र अध्विनी, भरणी, कृत्तिका इनके १२ चरण हुए । मेष, वृष, मिथुन, कर्क यह अध्विनी के ४ नवांश हुए । सिंह, कन्या, तुला वृष्टिचक यह भरणी के चार नवांश हुए । धनु, मकर, कुंभ, मीन यह चार नवांश कृत्तिका के हुए । इस क्रम से १२ नवांशों से इन तीन नक्षत्रों को विभाजित की जिये ।
- (ii) रोहणी से तीन नक्षत्र-रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा—-इन तीन नक्षत्रों के १२ नवांश हुए। इनको वृश्चिक से उलटा गिनकर—अर्थात् वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु इन १२ नवांशों में विभाजित कीजिये। रोहणी प्रथम चरण का वृश्चिक, द्वितीय चरण का तुला : इस क्रम से आर्द्रा चतुर्थ चरण का घनु नवांश हुआ।

एवं भूयाच्चापसव्यं च सव्यं
भानि त्रीणि त्रीणि विद्यात्क्रमेण ।
तद्राशीशप्रोक्तवर्षेदंशास्य
देवं प्राहुः कालचक्रे महान्तः ॥२॥

इस प्रकार ऊपर (i) में जो कम बताया गया है उस कम से पुनर्वसु, पुष्प, आश्लेषा को और (ii) में जो कम बताया गया है उस कम से मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी को; पुन: (i) में जो कम बताया गया है उसके अनुसार हस्त, चित्रा, स्वाती को और (ii) में जो कम है उस कम से, विशाखा, अनुराघा ज्येष्ठा को; फिर (i) वाले कम से मूल पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और (ii) वाले कम से श्रवण, घनिष्ठा शतमिषा को और (i) वाले कम से पूर्वा-भाद्र, उत्तरा भाद्र, रेवती को विभाजित कीजिये:

राशि की दशा उतने वर्ष की होती है—जितनी उस राशि के स्वामी की नीचे के क्लोक में बताई गई है।।२।।

मनुः परः सनिर्धनिनृ पस्तपो वने क्रमात् । दिवाकरादिवत्सराः शुभाशुभाग्तिहेतवः ॥३॥

सूर्य के ५ वर्ष (सूर्य की राशि सिंह है—इसिलये सिंह के ५ वर्ष)
चन्द्रमा के २१ वर्ष (चन्द्रमा की राशि कर्क है इसिलये कर्क के
२१ वर्ष), मंगल की के ७ वर्ष की (मंगल की राशि मेष और वृश्चिक हैं—
इस कारण मेष के ७ वर्ष और वृश्चिक के ७ वर्ष), बुघ के ९ वर्ष
(अर्थात् मिथुन के ९ वर्ष, कन्या के भी ९ वर्ष), बृहस्पति के १० वर्ष (इस कारण घनु के १० वर्ष, मीन के भी १० वर्ष), शुक्र के १६ वर्ष (इसिलये वृष और तुला दोनों के सोलह, सोलह वर्ष) शिन के
४ वर्ष (इसकी दो राशियाँ हैं—मकर और कुंभ इस कारण मकर
के ४ वर्ष, कुंभ के भी ४ वर्ष)। अब जिस राशि की दशा हो—उस
राशि और राशि के स्वामी के अनुसार कालचक्र दशा का फल कहने
का नियम है। इस कारण केवल मेष राशि की दशा, या केवल मंगल
की दशा इस कालचक्र दशा में नहीं कहते हैं किन्तु मेष-मंगल की दशा
कहते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक मंगल की दशा कहते हैं। मेष और

वृश्यिक दोनों के मालिक मंगल का प्रभाव तो दोनों राशियों की दशा में समान रहेगा किन्तु मान लीजिये मंगल मेष में है—उसमें (मेष में बृहस्पित आदि शुभ ग्रह हैं) और वृश्चिक राशि में शिन, राहु आदि कूर ग्रह हैं तो मेष-मंगल की दशा तो अच्छी जावेगी किन्तु वृश्चिक मंगल की दशा निकृष्ट साबित होगी।।३।।

### दशापहारादिककालचक्रे वाक्यानि दस्रादिपदादिजानि । वक्ष्यामि वर्गोर्नवभिर्भमाने राशीशवर्षैः परमायुरत्र ॥४॥

कालचक दशा में किस नक्षत्र चरण में पैदा होने से कौन-कौन सी दशा किस कम से आती है? जिस नक्षत्र चरण में जन्म हो— उसके लिये जिन राशियों की दशा नीचे बताई गई है—उन दशाओं का जोड़ (कुल वर्ष) उस जातक की परमायु होती है। राशियों का कम कटपयादि कम से बताया गया है। संस्कृत में प्राचीन शैली में अक्षरों से संख्या बताई जाती थी, इसे कटपयादि कम कहते हैं:—

| ४ घ ९ इत ४ ढ ९ घ ४ म ४ व ११ स<br>५ ङ १० ञ ५ ण १० न ५ म ५ श १२ त्र | 2 4 44 4 4 |  | 2 8 | झ |  | ढ | ا<br>ا<br>ا | घ | 3 8 | . भ | 8 |  | و<br>د<br>ا | ह |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|---|--|---|-------------|---|-----|-----|---|--|-------------|---|
|-------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|---|--|---|-------------|---|-----|-----|---|--|-------------|---|

## पौरं गावो मित सन्दिग्धं नक्षत्रेन्दुः स तु भूशूलम् ।

रूपेत्रक्षन्निधयोरङ्गे

वागाी चस्थं दिध नक्षत्रम् ॥५॥

जिसका अध्विनी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (i) मेष-मंगल (ii) वृषभ-शुक्र (iii) मियुन-बुध (iv) कर्क-चन्द्र (v) सिह-सूर्य (vi) कन्या-बुध (vii) तुला-शुक्र (Viii) वृध्चिक-मंगल (ix) धनु-वृहस्पति यह नौ दशायें होती हैं।

जिसका अभ्विनी के द्वितीय चरण में जन्म हो उसकी (i) मकर-शिन (ii) कुंभ-शिन (iii) मीन-वृहस्पति (iv) वृश्चिक-मंगल (v) तुला-शुक्र (vi) कन्या-बुध्य (vii) कर्क-चन्द्र (viii) सिंह-सूर्य (ix) मिथुन-बुध्य यह नौ दशार्ये होती हैं।

जिसका अध्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसको (i) वृष-शुक्र (ii) मेष-मंगल (iii) मीन-वृहस्पति (iv) कुंभ-शित (v) मकर-शिन (vi) धनु-वृहस्पति (vii) मेष-मंगल (viii) वृषभ-शुक्र (ix) मिथ्न-वृष्ठ यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका अश्विनी चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको (i) कर्क-चन्द्र (ii) सिंह-सूर्य (iii) कन्या-बुध (iv) तुला-शुक्र (v) वृश्चिक-मंगल (vi) धनु-वृहस्पति (vii) मकर-शनि (viii) कुंभ-शनि (ix) मीन-वृहस्पति—यह नौ दशायें होती हैं।

> दासतवेशो गौरीपुत्रं क्षन्निधिकारो गोभूशेषम् । सौदिधनक्षत्रेहासन्तो भौमगुरुः पुत्राक्षोनाधिः ॥६॥

जिसका भरणी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (i) वृश्चिक-मंगल (ii) तुला-शुक्र (iii) कन्या-बुध (iv) कर्क-चन्द्र (v) सिंह-सूर्य (vi) मिथुन-बुध (vii) वृषभ-शुक्र (viii) मेष-मंगल (ix) मीन-बृहस्पति यह नौ दशार्ये होती हैं।

जिसका भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो उसको (i) कुंभ-शनि (ii) मकर-शनि (iii) घनु-बृहस्पति (iv) मेष-मंगल (v) बृषभ-शुक्र (vi) मिथुन-बुघ (vii) कर्क-चन्द्र (viii) सिंह-रिव (ix) कन्या-बुघ यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसे (i) तुला-शुक्र (ii) वृद्धिक-मंगल (iii) घनु-वृहस्पति (iv) मकर-शनि (v) कुंभ-शनि (vi) मीन-वृहस्पति (vii) वृद्धिक-मंगल (viii) तुला-शुक्र (ix) कन्या-बुघ यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको (i) कर्क चन्द्र (ii) सिंह-रिव (iii) मिथुन-बुच (iv) वृष-शुक्र (v) मेष-मंगल (vi) मीन-बृहस्पित (vii) कुंभ-शिन (viii) मकर-शिन और (ix) घनु बृहस्पित यह नौ दशाएँ होती हैं।।६।।

# वाक्यान्येतान्यिक्वयाम्यर्क्षयोर्यान्यिक्वन्याद्यान्यिन्निभस्यापसच्ये । सच्येऽजेन्द्वोर्वक्ष्यमार्गेषु वाक्येिक्वन्दोर्वाक्यान्येव रौद्रस्य भूयः ॥७॥

अश्विनी और भरणी के पृथक-पृथक चरणों में जन्म होने से जो दशाएँ होती हैं—यह ऊपर के श्लोकों में वताया गया है। जो क्रम अश्विनी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों के लिये बताया गया है वह कमशः कृत्तिका के पहिले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों के

लिये भी लागू होगा—अश्विनी के प्रथम चरण वाला कम कृतिका के प्रथम चरण को, अश्विनी के द्वितीय चरण का कम कृतिका के द्वितीय चरण को इत्यादि।

रोहिणी और मृगशिर राशियों के भिन्न-भिन्न चरणों में जन्म होने से क्या दशाकम होता है यह नीचे के श्लोकों में बतावेंगे।

मृगशिर के चारों चरणों के लिये जो कम नीचे बतावेंगे वह कमशः आर्द्रों के चारों चरणों को भी लागू होगा। मृगशिर के प्रथम चरण का कम आर्द्रों के प्रथम चरण को; मृगशिर के द्वितीय चरण बाला कम आर्द्रों के द्वितीय चरण को : : : इत्यादि ।। ।।

# घेनुः क्षेत्रे पुरगो शंभुस्तासां जत्रु क्षन्निध दासी । चर्माभोगी रायधिनाक्षस्त्रीपौराङ्गी शिवतीर्थाब्जे ॥६॥

जिसका रोहिणी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (i) बनु बृहस्पित (ii) मकर-शनि (iii) कुंभ-शनि (vi) मीन-बृहस्पित (v) मेप-मंगल ((vi) बृषभ-शुक्र (vii) मिथुन-बृध (viii) सिह-सूर्य (ix) कर्क-चन्द्र यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका रोहिणी के द्वितीय चरण में जन्म हो उसे (i) कन्या-बुध (ii) तुला-शुक्र (iii) वृश्चिक-मंगल (iv) मीन-वृहस्पति (v) कुंभ-शनि (vi) मकर-शनि (vii) धनु-वृहस्पति (viii) वृश्चिक-मंगल (ix) तुला-शुक्र यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका रोहिणी तृतीय चरण में जन्म हो उसे (i) कन्या-बुव (ii) सिह-सूर्य (iii) कर्क-चन्द्र (iv) मिथुन-बुव (v) वृषभ-शुक (vi) मेष-मंगल (vii) धन्-वृहस्पति (viii) मकर-शनि (ix) और कुंभ-शनि यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका रोहिणी के चतुर्थं चरण में जन्म हो उसे (i) मीन-बृहस्पति (ii) मेष-मंगल (iii) वृषभ-शुक्र (iv) मिथुन-बुध (v) सिह-रिव (vi) कर्क-चन्द्र (vii) कन्या-बुध (viii) तुला-शुक्र (ix) वृश्चिक-मंगल यह नौ दशाएँ होती हैं।।८।।

# त्रक्षनिधिर्दा सूचीशंभो गौरयधी नक्षत्रं पारम्। गोशिवतीर्थे दात्रीक्षन्नो धीहसितांशुर्भोगी रम्या ॥६॥

जिसका मृगशिर नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो उसे (i) मीन-वृहस्पति (ii) कुंभ-शनि (iii) मकर-शनि (iv) घनु-वृहस्पति (v) वृश्चिक-मंगल (vi) तुला-शुक्र (vii) कन्या-बुध (viii) सिह-सूर्य (ix) कर्क-चन्द्र यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका मृगशिर नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो उसे (i) मिथुन-बुघ (ii) वृषभ-शुक (iii) मेष-मंगल (iv) घनु-बृहस्पति (v) मकर-शनि (vi) कुंभ-शनि (vii) मीन-वृहस्पति (viii) मेष-मंगल (ix) वृष-शुक्र यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका मृगशिर नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसे (i) मियुन-बुघ (ii) सिह-सूर्य (iii) कर्क-चन्द्र (iv) कन्या-बुध (v) तुला-शुक्र (vi) वृश्चिक-मंगल (vii) मीन-बृहस्पति (viii) कुंभ-शिन और (ix) मकर-शिन यह नौ दशाएँ होती हैं।

जिसका मृगशिर नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हो उसकी (i) घनु-वृहस्पति (ii) वृश्चिक-मंगल (iii) तृला-शुक्र (iv) कन्या-वृष (v) सिंह-सूर्य (vi) कर्क-चन्द्र (vii) मिथुन-बुध (viii) वृषभ-शुक्र और (ix) मेष-मंगल यह नौ दशाएँ होती हैं।

ऊपर अश्विनी, भरणी, रोहिणी और मृगशिर इन चार नक्षत्रों के (चरन भेद के अनुसार—अर्थात् प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है या चतुर्थं चरण—इसके भेद से) दशाक्रम बताए गये हैं। कुल २७ नक्षत्र हैं। वाकी के २३ नक्षत्रों का (प्रत्येक के चार चरण होते हैं। इसलिये इनके प्रत्येक चरण की) दशाक्रम इन्हीं चार नक्षत्रों के कम से है।

- (i) कृत्तिका, पुनर्वसु, आश्लेषा, हस्त, स्वाती, मूल, उत्तराषाढ़, पूर्वाभाद्र,, रेवती इन नक्षत्र चरणों का दशाकम अश्विनी नक्षत्र के अनुसार,
- (ii) पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़, उत्तराभाद्र—इन नक्षत्र चरणों का भरणी नक्षत्र के अनुसार.
  - (iii) मघा, विशाखा, श्रवण इन नक्षत्रों का रोहिणी के अनुसार ।
- (iv) आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अनुराघा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतिभवा इन नक्षत्र चरणों का मृगशिर के नक्षत्र चरणों के अनुसार।

## नक्षत्रपादेष्यघटी समुत्था पूर्वा दशा तत्पतिवर्षजाता । पूर्वोक्तपादक्रमशोऽत्र विद्यात्केषांचिदेवं मतमाहुरार्या ॥१०॥

भुक्त, भोग्य दशा निकालने का प्रकार बताते हैं। नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, पल बीत गये हैं और नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, पल बाकी हैं (यहाँ पूरे नक्षत्र का मान नहीं लिया जाता है—परन्तु नक्षत्र मान का चौथाई लिया जाता है, क्योंकि नक्षत्र के चार चरण होते हैं—चारों चरण बराबर होते हैं) उसी अनुपात से भुक्त-भोग्य—

उस राशि का निकालना--जो राशियाँ उस चरण के लिए बताई गई हैं—उनमें से जो सर्वप्रथम हो (उदाहरण के लिये मृगशिर चतुर्य चरण के लिये जिन राशियों की दशा बताई गई है उनमें सर्वप्रयम धनु-बृहस्पति आई) उसके जितने वर्ष हों, उनको जितने घड़ी, पल नक्षत्रचरण के शेष हों उनसे गुणा करना और नक्षत्र चरण (नक्षत्र के मान का चौथाई) मान से भाग देना तो भोग्य दशा निकल आवेगी। और बाद की दशा-उस नक्षत्र चरण के लिये जिन राशियों की दशा बताई गई हैं- उस कम से होगी-ऐसा कुछ विद्वानों का मत है।

11 09 11

दल्लादिपादप्रभृतीनि भानां वाक्यानि यान्यक्षरपंक्तिजानि । तेषां क्रमेरांव दशा प्रकल्प्या वाक्यक्रमं साध्विति केचिदाहः ॥११॥

अन्य विद्वानों का (वाक्य-क्रम वालों का) मत है कि उस नक्षत्र चरण के लिये जो पूर्ण दशा १०० वर्ष, या ८५ वर्ष, या ८३ वर्ष, या ८६ वर्ष जैसी जिस चरण की बताई गई है--उस सारी का भुक्त भोग्य (नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, पल, बीत गये हैं--और जितने घड़ी पल शेष हैं उसके हिसाब से) निकालना चाहिये। (उदाहरण के लिये अश्विनी के प्रथम चरण का आधा भाग बीत गया है, आधा शेष है तो १०० वर्ष में से ५० वीत गये, ५० शेष रहे)।

> वाक्यक्रमे कर्क्यालमीतसन्धौ मण्डुकगत्यश्वरप्लुतिश्च। सिंहावलोकिखविधा तदानीं दशान्तरं दुःखफलप्रदं स्यात् ॥१२॥

कर्क राशि की दशा के अन्त में जब अन्य राशि की दशा आती है तब मंडूक गित होती है। वृश्चिक राशि की दशा के बाद जब अन्य राशि की दशा के बाद जब अन्य राशि की दशा आती है तो उसे तुरग गित कहते हैं। और जब मीन राशि की दशा के बाद अन्य दशा आती है तो इसे सिहाव-लोकन कहते हैं। यह संधि समय (जब कर्क वृश्चिक या मीन का अन्त हो और बाद की राशि की दशा लगे) दुःख देने वाला होता है।

तद्वाक्यवर्एकमशोपहार-वर्षाहते तत्परमायुराप्ते । तदा दशायामपहारवर्ष-संख्याश्च मासान्दिवसान्वदेयुः ॥१३॥

अब प्रत्येक राशिकी दशा में अन्य राशियों की अन्तर्दशा निकालने का प्रकार बताते हैं।

अश्विनी प्रथम चरण की दशाएँ हैं—मेष मंगल ७ वर्ष, वृष शुक १६ वर्ष आदि। अब मेष मंगल की ७ वर्ष की दशा में—नवों राशि की अन्तर्दशा होवेंगी। जैसे विशोत्तरी दशा में प्रत्येक ग्रह की महादशा में नौऔं ग्रहों की अन्तर्दशा होती है।

∵ अश्विनी प्रथम चरण का कुल महादशा मान १०० वर्ष है।

१०० वर्ष दशामान में वृषभ शुक्र को मिले १६ वर्ष

 $\cdot$  १ वर्ष दशा में मिलेंगे =  $\frac{१ \xi}{१ \circ \circ}$  वर्ष

.. ७ वर्ष (मेष-मंगल की दशा में) =  $\frac{१६}{१००} \times \frac{9}{8} = \frac{११२}{१००}$  वर्ष इनके वर्ष, महीने, दिन, हिसाब कर निकाल लीजिये। इन महा- दशा अन्तर्दशाओं को छपी हुई सारिणी भी आती है। वह सारिणी पास में होने से गणित करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता।। १३।।

### वाक्येषु यावच्छरदां प्रमारां बदन्ति तावत्यरमायुरत्र । मेषादनीकं मदनं गजेन तुन्दः पुनश्चैवमुदीरितं तत् ॥१४॥

इन पिछले क्लोकों में अध्विनी, भरणी, कृतिका के चार चरणों की महादशा का योग ऋमशः १००, ८५, ८३, ८६, वर्ष होता है।

|          |             | वर्ष |        |          | वष  |
|----------|-------------|------|--------|----------|-----|
| अश्विनी  | प्रथम चरण   | १००  | रोहिणी | प्र० च०  | ८६  |
|          | द्वितीय चरण | ८५   |        | द्वि० च० | ८३  |
|          | तृतीय चरण   | ८३   |        | तृ० च०   | ८५  |
|          | चतुर्थ चरण  | ८६   |        | च० च०    | १०० |
| भरणी     | प्र० च०     | १००  | मृगशिर | प्र० च०  | ८६  |
|          | द्वि० च०    | ८५   |        | द्वि० च० | ८३  |
|          | तृ० च०      | ८३   |        | तृ० च०   | ८५  |
|          | च० च०       | ८६   |        | च० च०    | १०० |
| कृत्तिका | प्र० च०     | १००  | आद्रा  | प्र० च०  | ८६  |
|          | द्वि० च०    | ८५   |        | द्वि० च० | ८३  |
|          | तृ० च०      | ८३   |        | तृ० च०   | 24  |
|          | च० च०       | ८६   |        | च० च०    | १०० |

इसी प्रकार रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा के चार-चार चरणों की महादशा का योग क्रमशः ८६, ८३, ८५, १०० होता है।। १४।।

इस प्रकार १४ स्लोकों में मंत्रेश्वर महाराज ने सारी कालचक दशा का गणित, फलित समझा दिया। आज से ४० वर्ष पहले हमने जब कालचक दशा का गणित फलित इन क्लोकों से समझने का प्रयतन किया तो कुछ तो समझ में आया परन्तु पूर्ण रूप से इतना समझ में नहीं आया कि शुद्ध गणित कर उसे जन्म कूंडलियों में लागू कर फलित के सही नतीजे पर पहुँच सकें। तव जातक पारिजात, बृहत्-पाराशर होराशास्त्र आदि का अध्ययन कर विषय (गणित और फलित को) पूर्ण रूप से समझा। इन चालीस वर्षों में अनेक सज्जनों को काल-चक्र दशा का गणित और फलित समझाने के अवसर आये-परन्तु जो सज्जन कठिन विषय को (बुद्धि की कमी के कारण या परिश्रम न करने की प्रवृत्ति-आलस्य के कारण) टालना चाहते हैं-वे इस प्रकरण को टाल गये। अब इस कालचक दशा को हम अपने तौर पर स्वतंत्र रूप से समझाते हैं- जिससे ज्यौतिष के प्रेमी इससे फलित में लाभ उठा सकें। हमने सैकड़ों ज्योतिषियों से वार्तालाप किया परन्तु यह देख कर खेद हुआ कि जो बड़ी बड़ी जन्मपत्रिकाएँ बनाते हैं और ज्यौतिप के विद्वान् समझे जाते हैं उनको भी कालचक दशा का ज्ञान नहीं के बरावर है। सी-दो सौ विद्वान् ज्यौतिषियों में कोई एक "कालचक दशा" का गणित कर सकता है और इसके आवार पर फलित कह सकता है। दसों हजार कुण्डलियाँ देखने का काम पड़ा परन्तु किसी एक में भी कालचक दशा नहीं लगाई गई थी। इसका कारण यह है कि कालचक दशा का गणित जितनी व्याख्यापूर्वक समझाया जाना चाहिये था उतनी व्याख्यापूर्वंक नहीं समझाया गया । संस्कृत में थोड़े से क्लोकों में सूत्र रूप में निदश कर दिया गया है। ऊपर के १४ श्लोकों की हिन्दी-व्याख्या में विषय को समझाने का प्रयत्न किया गया है-परन्तु इन क्लोकों की हिन्दी व्याख्या पढ़ कर विद्वान् तो गणित कर सकेंगे किन्तु सावारण शिक्षितों के दिमाग में इसका गणित का प्रकार पूर्ण रूप से नहीं जम सकेगा-इसलिए अब कालचक दशा के गणित को सारिणियों द्वारा समझाया जाता है।

- १. किस नक्षत्र चरण की कितनी परमायु होती है यह आगे के पृष्ट पर सारिणी 'क' में देखिये।
- २. प्रत्येक नक्षत्र चरण (आजकल नवीन गणितज्ञ रैफिल या लहरी के पंचांगों को विशेष काम में लाते हैं) जिनमें स्पष्ट चन्द्र लाघवार्थ (लौगेरियम) से करने की पद्धित दी रहती है। इस कारण नक्षत्र चरणों के साथ-साथ सारिणी 'ख' में स्पष्ट चन्द्र भी ब्रैकिट के अन्दर दे दिये गये हैं। सारिणी 'ख' में यह वताया गया है कि किस नक्षत्र चरण में किन-किन राशियों की दशा होती है।
- (३) सारिणी 'क' में नक्षत्र (कोब्ठ क, ग, ङ, छ, झ में) ऊपर से नीचे प्र० च०, द्वि० च०, तृ० च०, च० च० इस कम से दिये गये हैं। उनकी राशियों की महादशा (सारिणी 'ख') में जो राशि सर्वप्रथम हो वह 'देह' और जो राशि सबके अन्त में आवे वह 'जीव' कहलाती है। 'देह' राशि का स्वामी 'देहाधिप' और 'जीव' राशि का स्वामी 'जीवाधिप' कहलाता है।

४. सारिणी 'क' में जो नक्षत्र (कोष्ठ ख, घ, च, ज) में नीचे से ऊपर (च० च०, तृ० च०, द्वि० च०, प्र० च०) इस कम से दिये गये हैं उनकी राशियों की महादशा (सारिणी 'ख' में) जो राशि सर्वप्रथम हो वह 'जीव' और उस राशि का स्वामी 'जीवाधिप' और जो राशि सबसे अन्त में हो, वह 'देह' और उसका स्वामी 'देहाधिप' कहलाता है। इन 'जीव' और 'देह' राशियों की आगे फलित में आवश्यकता पड़ेगी इसलिये ध्यान में रखना चाहिये।

<sup>\*</sup>स्पष्ट चन्द्र से भुक्त, भोग्य, महादशा निकालने की सारिणियां पुस्तक के अन्त में दी गई हैं।

| _      |
|--------|
| ~      |
| 80%-3  |
| ×8.8-  |
| 8      |
| 3      |
| भारियो |
| म्     |

| जीवाधिप             | बहस्पति<br>बघ<br>ब्घ<br>ब्घ<br>ब्घ<br>ब्घ<br>ब्घ<br>ब्घ<br>ब्घ<br>ब्घ<br>ब्घ                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देहाघिप             | मंग्ड मांड मांड मांड मांड मांड मांड मांड मां                                                                                                        |
| पूर्ण आयु वर्ष      | 2 5 T T 2 5 T T 2 5 T T T                                                                                                                           |
| नक्षत्र चरण<br>(ग)  | २५. पुन० प्र०<br>२६. " ति०<br>२८. " ति०<br>२८. " ति०<br>३२. " ति०<br>३२. " ति०<br>३३. " ति०<br>३६. " ति०<br>३६. " ति०                               |
| नक्षत्र चरण<br>(ख)  | २४. आद्री च०<br>२३. " त्व०<br>२२. " द्वि०<br>२१. मु० च०<br>१९. " दि०<br>१९. " दि०<br>१६. त्व०<br>१६. ग्व०<br>१६. " त्व०<br>१६. " त्व०<br>१६. " त्व० |
| নম্বস্থ ন্থা<br>(ক) | は                                                                                                                                                   |

| देहाधिय अीवाधिय    | मंगळ बृहस्पति<br>शुक्र वृद्ध<br>चन्द्र वृहस्पति<br>मंगळ बृहस्पति<br>शुक्र वृहस्पति<br>चन्द्र वृहस्पति<br>संगळ बृहस्पति<br>शुक्र वृहस्पति<br>शुक्र वृहस्पति<br>चन्द्र वृहस्पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्ण आयु वर्ष     | . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नक्षत्र चरण<br>(स) | ७१. ज्ये । त्रिक्त । व्यक्त । |
| नक्षत्र चरण<br>(ङ) | ४९. स्थ. प्र. स्थ. स्थ. स्थ. स्थ. स्थ. स्थ. स्थ. स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नक्षत्र चरण<br>(घ) | ४८. उ. फा. च. ४६. ४६. ". तू. १४५. उ. फा. प्र० ४४. ५५. फा. प्र० ४३. ". तू. १४१. ५५. फा. प्र० ४१. ५५. फा. प्र० ४१. प्र. फा. प्र० ४१. प्र. फा. प्र० ३१८. ". दू. १६० ३१८. ". दू. १६० ३१८. ". दू. १६० ३१८. ". दू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| जीवाधिप            | बृहस्पति<br>बृध्य<br>बृध्य<br>बृध्य<br>बृध्य<br>बृध्य<br>बृध्य<br>बृध्य<br>बृध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देहाधिप            | मंग्<br>श्रीम<br>मंग्<br>व्यास<br>संग्रु<br>स्यास<br>संग्रु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पूर्ण आयु वर्ष     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| নপ্পস चरण<br>(স্ন) | ९७. पू. सा. प्र०<br>९८. " दि॰<br>१९९. " तू०<br>१०१. उ. मा. प्र०<br>१०२. " दि॰<br>१०५. त्रेव० प्र०<br>१०६. " दि॰<br>१०८. " त्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नक्षत्र चरण<br>(ज) | ९६. शत् व च ९ ५५. " त्व ७ ९४. " त्व ७ ९३. शत् ० प्र ० ९२. धित ० प्र ० ९९. " ति ० ८८. प्र व ० व ० ८८. प्र व ० व ० ८८. प्र व ० व ० ८५. प्र व ० प्र ० ८५.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नक्षत्र चरण<br>(छ) | 6%、 "并<br>6%、 "并<br>6%、 " " ,<br>6%、 " " ,<br>6%、 " " 。<br>6%、 " " 。<br>6% " " 。 " " 。<br>6% " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " 。 " " |

### कालचक्रदशाक्रम (सारिग्गी ख)

अश्विनी आदि २७ नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते हैं। भिन्न-भिन्न चरण में उत्पन्न होने से दशाकम भिन्न-भिन्न होता है। किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से दशाकम क्या होता है, यह नीचे दिया जा रहा है:—

- र. अश्विनी प्र. च. (०-०-० से ०-३-२०) मे. वृष. मि. कर्क, सि. कन्या, तु. वृ. घ.
- र. द्वि. च. (०-३-२० से ०-६-४०) म० कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि.
- रु. च. (०-६-४० से ०-१०-०) वृष मे. मी. कुं. म. व. मे. वृष मि०
- ४. च. च. (०-१०-० से ०-१३-२०) कर्क, सि., कन्या, तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी.
- ५. भरणी प्र. च. (०-१३-२० से ०-१६-४०) वृश्चि. तु. कन्या कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी.
- हि. च. (०-१६-४० से ०-२०-०) कुं. म. घ. मे. वृ. मि. कर्कस. कन्या
- ७. तृ. च. (०-२०-० से ०-२३-४०) तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या
- ८. च. च. (०-२३-२० से ०-२६-४०) कर्क, सिंह. मि. वृ. मे. मी. कुं. म. घ.
- मे. ७ वर्ष | कर्क २१ वर्ष० | तु० १६ व० | मु० ४ व० वृ १६ ,, सि ५ ,, वृ० ७ ,, कुं. ४ ,, मि. ९ ,, कन्या ९ ,, घ. १० ,, मी. १० ,,

- ९. कृत्तिका प्र. च. (०-२६-४० से १-०-०) मे. वृ. मि. कक, सि. कन्या. तु. वृ. घ.
- १०. द्वि. च. (१-०-० से १-३-२०) म. कु. मी. वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि.
- ११. तृ. च. (१-३-२० से से १-६-४०) वृ. मे. मी. कुं. म. घ. मे. वृ. मि.
- १२. च. च. (१-६-४० से १-१०-०) कर्क, सि. कन्या. तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी.
- १३. रोहिंगी प्र. च. (१-१०-० से १-१३-२०) घ. म. कुं. मी. मे. वृ. मि. सि. कर्क
- १४. द्वि. च. (१-१३-२० से १-१६-४०) कन्या तु. वृश्चि. मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु.
- १५. तृ. च. (१-१६-४० से १-२०-०) कत्या, सि. कर्क, मि. वृ. मे. घ. म. कुं.
- १६. च. च. (१-२०-० से १-२३-२०) मी. मे. वृ. मि. सि. कर्क, कन्या, तृ. वृश्चि.
- १७. मृगशिर प्र. च. (१-२३-२० से १-२६-४०) मी. कुं. म. व. वृश्चि. तु. कन्या. सि. कर्क
- १८. द्वि. च. (१-२६-४० से २-०-०-) मि. वृ. मे. घ. म. कुं मी. मे. वृ.
- १९. तृ. च. (२-०-० से २-३-२०) मि. सि. कर्क, कन्या, तु. वृ. मी. कुं. म.
- २०. च. च. (२-३-२० से २-६-४०) घ. वृश्चि. तु. कन्या. सि. कर्क, मि. वृ. मे.

- २१. आर्द्रा प्र. च. (२-६-४० से २-१०-०) मी. कुं. म. घ. वृिह्चि. तु. कन्या, सि. क.
- २२. द्वि. च. (२-१०-० से २-१३-२०) मि. वृ. मे. घ. म. कुं. मी. मे. वृ.
- २३. तृ. च. (२-१३-२० से २-१६-४०) मि. सि. कर्क, कन्या, तु. वृश्चि. मी. कुं. म.
- २४. च. च. (२-१६-४० से २-२०-०) घ. वृश्चि. तु. कन्या. सि. कर्क, मि. वृ. मे.
- २५. पुनर्वसु प्र. च. (२-२०-० से २-२३-२०) मे. वृ. मि. कर्क. सि. कन्या, तु. वृश्चि. घ.
- २६. द्वि. च. (२-२३-२० से २-२६-४०) म. कु. मी. वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि.
- २७. तृ. च. (२-२६-४० से ३-०-०) वृ. मे. मी. कुं. म. घ. मे. वृ. मि.
- २८. च. च. (३-०-० से ३-३-२०)कके, सि. कन्या, तु, वृश्चि. घ. म. कुं. मी.
- २९. पुष्प प्र. च. (३-३-२० से ३-६-४०) वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी.
- है. च. (३-६-४० से ३-१०-०) कुं. म. घ. मे. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या
- ३१. तृ. च. (३-१०-० से ३-१३-२०) तु. वृश्चि. घ. म कुं मी. वृतु. कन्या.
- ३२. च. च. (३-१३-२० से ३-१६-४०) कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी. कुं. म. घ.

- ३३. आश्लेषा प्र. च. (३-१६-४० से ३-२०-०) मे. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या, तृ. वृश्चि. व.
- ३४. द्वि. च. (३-२०-० से ३-२३-२०) मं. कुं. मीं. वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि.
- ३५. तृ. च. (३-२३-२० से ३-२६-४०)वृष. मे. मी. कुं. म. व. मे. वृ. मि.
- ३६. च. च. (३-२६-४० से ४-०-०) कर्क, सि. कन्या तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी.
- ३७. मधा प्र. च. (४-०-० से ४-३-२०) घ. म. कुं. मी. मे. वृ. मि. सि. कर्क
- ३८. द्वि. च. (४-३-२० से ४-६-४०) कन्या, तु. वृश्चि. मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु.
- ३९. तृ. च. (४-६-४० से ४-१०-०) कन्या, सि. कर्क, मि. वृ. मे. घ. म. कुं.
- ४०. च. च. (४-१०-० से ४-१३-२०) मी. मे. वृ. मि. सि. कर्क, कन्या, तु. वृश्चि.
- ४१. पूर्वाफाल्गुनी प्र. च. (४-१३-२० से ४-१६-४०) मी. कुं. म. च. वृश्चि. तृ. कन्या, सि. कर्क.
- ४२. द्वि. च. (४-१६-४० से ४-२०-०) मि. वृ. मे. व. म. कु. मी. मे. वृ.
- ४३. तृ च. (४-२०-० से ४-२३-२०) मि. सि. कर्क. कन्या, तु. वृ. मी. कुं. म.
- ४४. च. च. (४-२३-२० से ४-२६-४०) घ. वृश्चि. तु. कन्या सिं. कर्क, मि. वृ. में

- ४५. उत्तरा फाल्गुनी प्र. च. (४-२६-४० से ५-०-०) मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु. कन्या, सिंह, कर्क
- ४६ द्वि. च. (५-०-० से ५-३-२०) मि. वृ. मे. घ. म. कुं. मी. मे. वृ.
- ४७. तृ. च. (५-३-२० से ५-६-४०) मि. सि. कर्क, कन्या, तु. वृश्चि. मी. कुं. म.
- ४८. च. च. (५-६-४० से ५-१०-०) घ. वृश्चि. तु. कन्या, सि. कर्क, मि. वृ. मे.
- ४९. हस्त प्र. च. (५-१०-० से ५-१३-२०) मे. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या, तु. वृश्चि. घ.
- ५०. द्वि. च. (५-१३-२० से ५-१६-४०) म. कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि.
- ५१. तृ. च. (५-१६-४० से ५-२०-०) वृ. मे. मी. कुं. म. घ. मे. वृ. मि.
- ५२.
   च. च. (५-२०-० से ५-२३-२०) कर्क, सि. कन्या, तु.

   वृश्चि. घ. मं. कुं. मी.
- ५३. चित्र प्र. च. (५-२३-२० से ५-२६-४०) वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी.
- ५४. द्वि. च. (५-२६-४० से ६-०-०) कुं. म. घ. मे. वृ. मि. कर्क, सिंह, कन्या
- ५५. तृ. च. (६-०-० से ६-३-२०) तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या
- ५६. च. च. (६-३-२० से ६-६-४०) कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी. कुं. म. घ.

- ५७. स्वाती प्र. च. (६-६-४० से ६-१०-०) मे. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या, तु. वृश्चि. घ.
- ५८. द्वि. च. (६-१०-० से ६-१३-२०) मं. कुं. मी. वृश्चि. त्. कन्या, कर्क, सि. मि.
- ५९. तृ. च. (६-१३-२० से ६-१६-४०) वृ. मे. मी. कुं. म. घ. मे. वृ. मि.
- ६०. च. च. (६-१६-४० से ६-२०-०) कर्क, सि. कन्या, तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी.
- **६१.** विशाखा प्र. च. (६-२० से ६-२३-२०) घ. म. कुं. मी. में. वृ. मि. सिं. कर्क
- ६२ द्वि. च. (६-२३-२० से ६-२६-४०) कन्या. तु. वृश्चि. मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु.
- ६३. तृ. च. (६-२६-४० से ७-०-०) कन्या, सि. कर्क मि. वृ. मे. घ. म. कुं.
- ६४. च. च. (७-०-० से ७-३-२०) मी. मे. वृ. मि. सि. कर्क, कन्या, तु. वृश्चि.
- ६५. अनुराघा प्र. च. (७-३-२० से ७-६-४०) मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु. कत्या, सि. कर्क
- ६६. द्वि. च. (७-६-४० से ७-१०-०) मि. वृ. मे. घ. म. कु. मी. मे. वृ.
- ६७. तृ. च. (७-१०-० से ७-१३-२०) मि. सि. कर्क कन्या, तु. वृश्चि. मी. कुं. म.
- ६८. च. च. (७-१३-२० से ७-१६-४०) घ. वृश्चि. तु. कन्या, सि. कर्क मि. वृ. मे.
- ६९. ज्येष्ठा प्र. च. (७-१६-४० से ७-२०-०) मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु. कन्या, सि. कर्क

- ७०. द्वि. च. (७-२०-० से ७-२३-२०) मि. वृ. मे. घ. म. कुं. मी. मे. वृ.
- ७१. तृ. च. (७-२३-२० से ७-२६-४०) मि. सि. कर्क कन्या नु. वृश्चि. मी. कु. म.
- ७२. च. च. (७-२६-४० से ८-०-०) घ. वृश्चि. तु. कन्या सि. कर्क मि. वृ. मे.
- ७३. मूल प्र. च. (८-०० से ८-३-२०) मे. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या, तु. वृहिच. घ.
- ७४. द्वि. च. (८-३-२० से ८-६-४०) भ. कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि.
- ७५. तृ. च. (८-६-४० से ८-१०-०) वृ. मे. मी. कुं. म. घ. मे. वृ. मि.
- ७६. च. च. (८-१०-० से ८-१३-२०) कर्क सि. कन्या, तु. वृ. घ. म. कुं. मी.
- ७७. पूर्वाषाढ प्र. च. (८-१३-२० से ८-१६-४०) वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी.
- ७८. द्वि. च. (८-१६-४० से ८-२०-०) कुं. म. घ. मे. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या.
- ७९. तृ. च. (८-२०-० से ८-२३-२०) तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या
- ८०. च. च. (८-२३-२० से ८-२६-४०) कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी. कुं. म. घ.
- ८१. उत्तराषाढ प्र. च. (८-२६-४० से ९-०-०) मे. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या, तु.० वृश्चि. घ.

- ८२. द्वि. च. (९-०-० से ९-३-२०) मं. कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या कर्क सि. मि.
- ८३. तृ. च. (९-३-२० से ९-६-४०) वृ. मे. मी. कुं. म. घ. मे. वृ. मि.
- ८४. च. च. (९-६-४० से ९-१०-०) कर्क, सि. कन्या, तु. वृश्चि. च. म. कुं. मी.
- ८५. श्रवण प्र. च. (९-१०-० से ९-१३-२०) घ. म. कुं. मी. मे. वृ. मि. सि. कर्क
- ८६. द्वि. च. (९-१३-२० से ९-१६-४०) कन्या तु. वृश्चि. मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु.
- ८७. तृ. च. (९-१६-४० से ९-२०-०) कन्या, सि. कर्क, मि. वृ. मे. घ. म. कुं.
- ८८. च. च. (९-२०-० से ९-२३-२०) मी. मे. वृ. मि. सि. कर्क, कन्या, त. वृश्चि.
- ८९. घनिष्ठा प्र. च. (९-२३-२० से ९-२६-४०) मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु. कन्या, सि. कर्क
- ९०. द्वि. च. (९-२६-४० से १०-०-०) मि. वृ. मे. घ. म. कुं. मी. मे. वृ.
- ९१. तृ. च. (१०-०-० से १०-३-२०) मि. स. कर्क, कन्या, तु. वृश्चि. मी. कुं. म.
- ९२. च. च. (१०-३-२० से १०-६-४०) घ. वृश्चि. तुं. कन्या सिं. कर्क मि. वृ. मे.
- ९३. शतिभवा प्र. च. (१०-६-४० से १०-१०-०) मी. कुं. म. घ. वृश्चि. तु. कन्या, सि. कर्क

- ९४. द्वि. च. (१०-१०-० से १०-१३-२०) मि. वृ. मे. घ. म. कुं. मी. मे. वृ.
- ९५. तृ.च. (१०-१३-२०से १०-१६-४०) मि. सि. कर्क, कन्या तु. वृश्चि. मी. कु. म.
- ९६. च. च. (१०-१६-४० से १०-२०-०) घ. वृश्चि. तु. कन्या सि. कर्क मि. वृ. मे.
- ९७. पूर्वाभाद्र प्र. च. (१०-२०-० से १०-२३-२०) मे वृ. मि. कर्क, सि. कन्या. तु. वृश्चि. घ.
- ९८. द्वि. च. (१०-२३-२० से १०-२६-४०)म. कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या, कर्क सि. मि.
- ९९. तृ.च. (१०-२६-४० से ११-०-०) वृ. मे. मी.कुं. म. घ. मे. वृ. मि.
- १००. च. च. (११-०-० से ११-३-२०) कर्क, सिं, कन्या, तुः वृश्चिः घ. म. कुं. मी.
- १०१. उत्तराभाद्र प्र. च. (११-३-२० से ११-६-४०) वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी.
- १०२. द्वि. च. (११-६-४० से ११-१०-०) कुं. म. घ. मे. वृ. मि. कर्क, सि. कन्या.
- १०३. तृ. च. (११-१०-० से ११-१३-२०) तु. वृहिच. घ. म. कुं. मी. वृहिच. तु. कन्या
- १०४. च. च. (११-१३-२० से ११-१६-४०) कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी. कुं. म. घ.
- १०५. रेवती प्र. च. (११-१६-४० से ११-२०-०) मे. वृ. मि. कर्क. सि. कन्या. तु. वृश्चि. घ.

१०६. द्वि. च. (११-२०-० से ११-२३-२०) म. कुं. मी. वृश्चि. तु. कन्या, कर्क, सि. मि.

१०७. तृ. च. (११-२३-२० से ११-२६-४०) वृ. मे. मी. कुं. म. घ. मे. वृ. मि.

१०८. व. च. (११-२६-४० से १२-०-०) कर्क, सि. कन्या, तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी.

किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से कितने वर्ष की महादशा होती है यह ४९९-५०१ पृष्ठों पर बताया गया है। बिना उसके भी ऊपर के विवरण से पाठक जान सकते हैं कि किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से कितने वर्ष की दशा हुई। उदाहरण के लिये किसी मनुष्य का जन्म रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ तो दशा

मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु

७+१६+९+२१+५+९+१६ + ७ +१०=१०० वर्ष की हुई। पहिले बताया जा चका है कि मेष के ७ वर्ष, वृष के १६ वर्ष.... इत्यादि होते हैं। इसी कारण जिस राशि की दशा के जितने वर्ष बताये गये हैं वे राशियों के नीचे लिख कर जोड़ा तो कुल १०० वर्ष हुए।

अव मान लीजिये जन्म के दिन (पहिला दिन या दूसरा दिन भी शामिल करके) रेवती का कुल नक्षत्र मान ५६ घड़ी है। तो रेवती का एक चरण (चौथाई) १४ घड़ी का हुआ इसमें से ७ घड़ी बीत चुका है ७ घड़ी बाकी है। तो भुक्त भोग्य कितनी दशा हुई?

इसमें दो मत हैं।

(१) एक मत तो यह है कि रेवती नक्षत्र प्रथम चरण में सबसे पहिले मेष की दशा आती है। मेष की दशा—कुल ७ वर्ष हैं। प्रथम चरण का आघा ध्यतीत हो चुका है इस कारण ३१ वर्ष बीत गये वाकी ३१ वर्ष मेष के भोग्य, उसके बाद १६ वर्ष वृष के योग्य, फिर मिथुन के ९ वर्ष इत्यादि । इस मत को हम उतना मान्य नहीं मानते । क्योंकि जब एक चरण की महादशा १०० वर्ष की है तो आघा चरण बीत जाने से केवल ३६ वर्ष भुक्त हुए बाकी ९६६ वर्ष भोग्य हुए यह असंगत प्रतीत होता है। परन्तु फिर भी बहुत-से लोग इस मत को भी मानते हैं।

(२) दूसरा मत जो हमारे विचार से अधिक मान्य है वह यह है कि एक चरण के १०० वर्ष हुए: आघा चरण वीत गया है। इस कारण १०० का आघा पचास वर्ष वीत गये। वाकी पचास वर्ष रहे।

अब गिनिये, मेष के ७ वर्ष, वृषभ के १६ वर्ष, मिथुन के ९ वर्ष, और कर्क के २१ कुल ७+१६+९+२१=५३ वर्ष हुए।५० बीत गये हैं— इस कारण ७+१६+९+१८:=५० वर्षों में से १८ वर्ष कर्क के बीते हैं।३ वर्ष कर्क के बाकी हैं। इसलिये भोग्य दशा—जो जातक को भोगनी पड़ेगी वह होगी।

जब जातक ५० वर्ष का हो जावेगा तव कौन-सी दशा चलेगी? देखिये रेवती प्रथम चरण के बाद रेवती द्वितीय चरण होता है। इस कारण ५० वर्ष के बाद रेवती के द्वितीय चरण की जो दशा वतायी गयी है—अर्थात् मकर के ४ वर्ष, उसके बाद कुंभ के ४ वर्ष, तब मीन के १० वर्ष, वृश्चिक के ७ वर्ष, यह दशायें आवेंगी।

यदि रेवती के अन्तिम (चतुर्थ चरण) में जन्म होवे और उसमें भोग्य —मान लीजिये केवल ४० वर्ष हो, तो उसके वाद अश्विनी के प्रथम चरण में जो दशा दी गई है वे आवेंगी।

पुस्तक के अन्त में चन्द्र स्पष्ट से भुक्त, भोग्य महादशा निकालने की सारिणियां नं. १,२,३,४ दी जा रही हैं।

सारिणी नं. ५

# कलाओं का दशामान

|                                 | पूर्ण आयु<br>१०० वर्ष                            | ८५ वर्ष                                                        | ८३ वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८६ वर्ष                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2 P W X                         | वर्ष-मास-दिन<br>०-६-०<br>१-०-०<br>१-६-०<br>२-०-० | a. मा. दि.<br>o- ५- ३<br>o-१o- ६<br>१- ३- ९<br>१- ८-१२         | व. मा. दि.<br>०- ४-२९<br>०- ९-२९<br>१- २-२८<br>१- ७-२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व. मा. दि.<br>०- ५- ५<br>०-१०-१०<br>१- ३-१४<br>१- ८-१९ |
| ч                               | 7-4-0                                            | ₹ <b>-</b> १-१५                                                | ₹- 0-₹७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹ <b>-</b> ₹ <b>-</b> ₹8                               |
| e                               | ₹-0-0<br>₹-६-0<br>४-0-0<br>४-६-0<br>५-0-0        | ₹- ₹-१८<br>₹-११-₹१<br>₹- ४-₹४<br>₹- ९-₹७<br>४- ₹- •            | २- ५-२६<br>२-१०-२६<br>३- ३-२५<br>३- ८-२५<br>४- १-२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7- 5-78<br>3- 0- 8<br>3- 4- 6<br>3-80-83<br>8- 3-86    |
| १०<br>११<br>१२<br>१३<br>१४      | 4-5-0<br>5-0-0<br>5-5-0<br>9-0-0                 | 8- 8- 8<br>4- 8- 8<br>4- 8-8<br>4-88-8<br>4-88-88              | X-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x- c-73<br>y- 8-7c<br>y- 9- 7<br>y- 9- 9<br>y- 9- 9    |
| १ ५<br>१ ६<br>१ ७<br>१ ९<br>१ ९ | 6-6-0<br>6-0-0<br>6-0-0<br>8-6-0<br>80-0-0       | £- 8-84<br>6- 8-86<br>6- 8-88<br>6- 6-88<br>6- 8-89<br>6- 8-89 | \$- \(\frac{4-7}{5}\) \$- \(\sigma-7\) \$- \(\sig | \$-80-80<br>9- 3-77<br>9- 2-78<br>2- 7- 8<br>2- 9- 8   |

| चन्द्र<br>कला              | १०० वर्ष                                     | ८५ वर्ष                | ८३ वर्ष | ८६ वर्ष                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| २१<br>२२<br>२३<br>२४<br>२५ | १०- ६- 0<br>११- 0- 0<br>११- ६- 0<br>१२- ६- 0 | <pre>&lt;- ११- ३</pre> |         | <pre>&lt;- 0- ? ? &lt;- 4- ? \$ &lt;- 20 - 20 </pre> <pre>? - ? - 20 ? 0 - ? - 0</pre> |

नोट: -- जहाँ आघे से अधिक दिन अर्थात् ३० घड़ी से अधिक आया है उसको १ दिन मान लिया गया है और जहाँ आघे दिन से कम अर्थात ३० घड़ी से कम समय आया है -- उन दिनों को छोड़ दिया गया है।

#### उदाहरएा:

मान लीजिये किसी का स्पष्ट चन्द्र ११-२०-३९ है। अर्थात् जन्म के समय चन्द्रमा मीन राशि के २० अंश ३९ कला पर था। यह रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ। देखिये सारिणी 'क'। रेवती द्वितीय चरण की परमायु ८५ वर्ष है। ८५ वर्ष वाली सारिणी न० २ में देखिये। यह सारिणी पुस्तक के अन्त में दी गई है।

व. मा. दि
११-२०-२५ की भोग्य दशा ७४-४-१५ है
११-२०-५० की भोग्य दशा िकालनी है।

अब चाहे ११-२०-२५ में से (३९-२५=१४) चौदह कला का मान निकाल दीजिये, चाहे ११-२०-५० में (५०-३९=११) ग्यारह कला का मान जोड़िये--भोग्य दशा निकल आवेगी । व. मा. दि. ११-२०-२५ = ७४-४ -१५ घटाइये ०- ०-१४ कला का मान= ५-११-१२ (यह ८५ के नीचे १४ के आगे सारिणी नं० ५ में देखिये) पृ० ५१३।

#### भोग्यदशा ६८-५-३

दूसरा प्रकार

इस प्रकार से भी वही भोग्य आ गया। अब देखिये सारिणी 'ख'। रेवती द्वितीय नक्षत्र का मान ८५ वर्ष है।

इसमें ९ दशा होती हैं। मकर शिन + कुंभ शिन + मीन बृहस्पित + बृश्चिक मंगल + तुला शुक ४ + ४ + १० + ७ + १६

+कन्या बुघ + कर्कं चन्द्र + सिंह रिव + मिथुन बुघ + ९ + २१ + ५ + ९ = ८५ वर्षं भोग्व ६८ वर्षं—५ मास ३ दिन है। इसको ८५ में से घटाया।

> ८५-०-० ६८-५-३

१६-६-२७ अर्थात् १६ वर्षं ६ मास २७ दिन भुक्त हुए, यानी जब जातक पैदा हुआ तब बीत चुके थे। मकर-शित के ४, कुंभ-शित के ४ और ८ वर्ष ६ मास २७ दिन मीन-बृहस्पति के इस प्रकार कुल १६ व. ६ मा. २७ दि. भुक्त हुए । मीन बृहस्पति के कुल १० वर्ष हैं। इसमें से ८ वर्ष ६ मास २७ दिन घटाये तो १ वर्ष ५ मास ३ दिन शेष रहे। यह मीन-वृहस्पति के भोग्य हुए फिर वृश्चिक मंगल के ७ वर्ष इत्यादि। इस व्यक्ति की महादशा सारिणी निम्नलिखित हुई।

| देह राशि-मकर<br>देहाधिप-शनि | कालचक महादशा      | जीवराशि मिथुन<br>जीवाधिप बुध |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| राशि तथा राशि स्वाम         | ी वर्ष मास दिन    |                              |
| मीन बृहस्प                  |                   |                              |
| वृश्चिक मंगः<br>तुला शुक्र  | ल ७-०-०<br>१६-०-० |                              |
| कन्या बुघ                   | 9-0-0             |                              |
| कर्क चन्द्र                 | २१-०-०            |                              |
| सिंह सूर्य                  | . ५-०-٥           |                              |
| मिथुन बुघ                   | <u> </u>          |                              |
|                             | <b>६८-4-३</b>     |                              |

इसके बाद रेवती तृतीय नक्षत्र की जो सारिणी दी गई है वह चलेगी। देखिये सारिणी ख में रेवती तृतीय नक्षत्र की राशि दशायें वृष शुक्र से प्रारम्भ होती हैं इसलिये देह राशि वृष, देहाधिप शुक्र हो जावेगा। रेवती तृतीय नक्षत्र की जो राशिया दी गई हैं उनका अन्त मियुन से होता है। इसलिये जीव राशि मिथुन और इसका स्वामी बुध जीवाधिप हुआ; ६८ वर्ष ५ मास ३ दिन के बाद।

| देह राशि वृष<br>देहाविप शुक्र |                 | जीवराशि मियन<br>जीवाविप वृव |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| वृष शुक्र<br>मेष मंगल         | १६-०-०<br>७-०-० | •                           |
|                               | ९१-५-३          | यह दशाक्रम आया।             |

#### अन्तर्दशा

मानलीजिये आपको वृश्चिक मंग्ल में अन्तर्दशा लगाना है। यह १ वर्ष ५ मास ३ दिन की आयु पर लगी।

#### अन्तर्दशाचक्र

|         |      |               | समय        | उम्र तक      |
|---------|------|---------------|------------|--------------|
| •       |      |               | व. मा. दि. | व. मा. दि.   |
|         | मी   | न बृहस्पति    | 8-4- 3.    | १-५- ३       |
|         |      | रेचक मंगल में |            |              |
|         | _    | रेचक मंगल     | 0-4-20     | ₹-0- 0       |
| बृश्चिक | मंगल | में तुलाशुक   | १-३-२४     | ३-३-२४       |
| ;i>     | "    | कन्या बुघ     | 0-6-20     | 8-0-28       |
| "       | 3)   | कर्क-चन्द्र   | १-८-२३     | 4-8-88       |
| "       | 22   | सिह-सूर्य     | 0-8-26     | ६-२-१२       |
| 9)      | "    | मियुन-बुघ     | 0-6-70     | ६-११-९       |
| 1,      | 2)   | मकर-शनि       | 0-3-28     | ७-३-८        |
| 3)      | 13   | कुंभ-शनि      | 0-3-78     | <b>6-6-6</b> |
| 31      | "    | मीन-बृहस्पति  | ०-९-२६     | ८-५-३        |
|         |      |               |            |              |

इसी प्रकार अन्य अन्तर्दशाएँ लगानी चाहिये।

अब कालचक दशा का गणित प्रकरण समाप्त किया जाता है। आशा है-पुस्तक के अन्त में दी गई सारणियों से भुक्त, भोग्य दशा तथा किस दशा के बाद क्या दशा आती है यह गणित, पाठकों की समझ में आ गया होगा।

#### फलित विचार

अब कालचक दशा में राशियों का शुभ या अशुभ फल देखने के लिये कुछ नियम बताए जाते हैं:—

- (१) जिस राशि की दशा का विचार करना हो—वह राशि वलवान् हो उसमें शुभ ग्रह बैठे हों—उसका स्वामी उस राशि में बैठा हो, उस राशि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जन्म लग्न से वह राशि अच्छे स्थान में हो, उस राशि का स्वामी बलवान् हो, शुभ ग्रहों से सम्बन्ध करता हो, जन्म लग्न से अच्छे स्थान में बैठा हो तो उस राशि की दशा अच्छी कही जाती है।
- (२) यदि राशि कमजोर हो, उसमें पाप ग्रह बैठे हों, उसका स्वामी शत्रु राशि या पाप राशि में बैठा हो उस राशि पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जन्म लग्न से वह राशि अनिष्ट स्थान में हो, उस राशि का स्वामी कमजोर हो (अस्त, नीच राशि नीच या शत्रु नवांश आदि) उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों से युत हो, जन्म लग्न से अनिष्ट स्थान में उस राशि का स्वामी बैठा हो तो उस राशि की दशा अनिष्ट फल करती है।

अब जन्म लग्न से जिस स्थान पर वह राशि है, इसके तारतम्य से दशा फल बतलाया जाता है।

(१) यदि लग्न में हो तो शरीर का आरोग्य, सुख, यश, भूषण उत्तम पद, घन, पुत्र, स्त्री का सुख। यदि इस राशि का स्वामी शुभ ग्रह है तो शुभ फल यदि पाप ग्रह की राशि है तो शुभ फल नहीं होता। यदि पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों लग्न-राशि में बैठे हों तो मिश्र फल। यदि पाप ग्रह अधिक हों तो अधिक कष्ट, यदि शुभ ग्रह अधिक हों तो शुभ फल अधिक—यह मिश्र फल का अभिप्राय है आगे जहाँ भी, मिश्र फल' शब्द आवे यही फल समझना चाहिये। यदि लग्न में उच्च राशि का, अपनी राशि का, मित्र क्षेत्री (मित्र की राशि में) कोई ग्रह हो तो बहुत उत्तम पद प्राप्त होता है—राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। यदि ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि या अस्त होकर लग्न-राशि में हो तो पुत्र कष्ट, स्त्री कष्ट आदि निकृष्ट फल होते हैं।

- (२) यदि जिस राशि का विचार कर रहे हों वह जन्म लग्न से दूसरे घर में हो तो घन और घान्य की वृद्धि, उत्तम भोजन, स्त्री, पुत्र सुख, नयी भूमि की प्राप्ति, राजा से सत्कार, विद्या प्राप्ति, बोलने में प्रवीणता, अच्छे आदिमियों की गोष्ठी (सोसायटी) में समय व्यतीत होना आदि शुभ फल—यदि राशि शुभ हो तो होते हैं। पाप राशि होने से उलटा फल होता है।
- (३) विचारणीय राशि यदि लग्न से तीसरे घर में हो तो महान् सुख, उत्तम भोजन, पराक्रम तथा घैर्य वृद्धि, विशेष उत्साह, मन पर संयम—यदि शुभ राशि हो तो यह सब शुभ फल होते हैं।
- (४) यदि चतुर्थं घर में राशि हो तो, सवारी प्राप्ति, भूषण, मकान या जमीन में वृद्धि, तीर्थं यात्रा, बड़े आदिमियों की सोसायटी, चित्त शुद्धि, उत्साह वृद्धि, खेती बाड़ी विशेष हो, स्त्री और पुत्र का सुख, बन्धुओं में वृद्धि, नवीन जायदाद प्राप्ति, शरीर सुख, लाभ—यदि शुभ राशि हो तो यह सब शुभ फल होते हैं। पाप-राशि हो तो चतुर्थं भाव सम्बन्धी अनेक प्रकार के कष्ट और नाश।
- (५) यदि राशि लग्न से पाँचवें घर में पड़ती हो तो राजा से सत्कार, उत्तम पद प्राप्ति, स्त्री, पुत्र सुख, धैय, आरोग्य, बन्धुओं का पोषण अन्नदान, यश, आनन्द और उत्सव के अवसर, घनलाभ, अन्य जनों का उपकार करना आदि शुभफल होते हैं। यदि पंचम घर में शुभ

राशि हो तो यह सब शुभ फल होते हैं। यदि पाप राशि हो तो अशुभ फल। पाप राशि होने के साथ-साथ यदि चर राशि हो तो जातक पदच्युत हो जाता है।

- (६) जन्म लग्न से छठे घर में पाप राशि हो तो उसकी दशा में अग्नि का भय, चोर, शत्रु, विष, राजा से पीड़ा, स्थान नाश, महाभय, प्रमेह, गुल्म, पाण्डु, संग्रहणी, क्षय, आदि रोग, अयश (वदनामी), वन्चन (जेल या गिरफ्तारी), ऋण (कर्जा), दरिद्रता, पीड़ा आदि कष्ट फल। यदि शुभ राशि हो तो मिश्र फल होता है।
- (७) यदि विचारणीय राशि लग्न से सातवें घर में हो तो विवाह (यदि विवाह की उम्र हो और जातक अविवाहित हो) स्त्री सुख (स्त्री की कुंडली में पित सुख) पुत्र सुख, उत्तम भोजन, खेती वाड़ी में वृद्धि, साझेदारी में रोजगार (व्यापार), यश, राजा से सम्मान। यदि शुभ राशि हो, शुभ ग्रह युत हो तो अवश्य ही यह सब फल होते हैं।
- (८) यदि राशि जन्म लग्न से अष्टम हो तो घन हानि, महान् दु:ख, स्थाननाश, बन्धुनाश, गृह्य भागों में या पेट में रोग, शत्रु भय, दरिद्रता, अन्न का अभाव या अन्न में अक्चि—यदि पाप राशि हो. पाप ग्रह उसमें बैठा हो तो यह अनिष्ट फल अवश्य होते हैं।
- (९) यदि विचारणीय राशि लग्न से नवें घर में हो तो शुभ समय जाता है; पुत्र, स्त्री, मित्र आदि का सुख, घन लाभ अच्छे कार्यों में सिद्धि, घामिक कृत्य, ऊंची श्रेणी के लोगों से सम्पर्क। यदि शुभ राशि हो तो सब कार्यों में सफलता आदि शुभ फल प्राप्त होता है। यदि पाप राशि हो तो उलटा फल होता है।
- (१०) जिस राशि की दशा का फल विचार कर रहे हैं वह लग्न से दशम हो तो उच्च पदवी की प्राप्ति, राजा की कृपा, यश, स्त्री, पुत्र और अपने बन्चुओं से सत्संग, महान् उत्सव, हुकूमत, शरीर

सुख (उत्तम स्वास्थ्य) अच्छी गोष्ठी (सोसाइटी) में समय व्यतीत होना, ऐश्वर्य, अच्छे और वड़े कामों में सफलता आदि शुभ फल

होते हैं।

(११) यदि राशि लग्न से ग्यारहवें घर में हो तो धन प्राप्ति, आरोग्य, नवीन और विचित्र वस्तुओं का लाभ, फर्नीचर, कालीन, सोफा आदि, स्त्री, पुत्र, वन्धुओं से प्रसन्नता, जो रुपया उधार दिया गया हो उसकी प्राप्ति, राजा से प्रेम, महान् आदिमियों का सम्पर्क आदि (शुभ राशि हो तो) शुभ फल होते हैं।

(१२) यदि लग्न से बारहवें घर में राशि हो तो शरीर पीड़ा, अपने पद से अलग हो जाना (नौकरी छूटनी), चोर, अग्नि का भय, राजा का प्रकोप, राजा से पीड़ा, स्त्री कष्ट, पुत्र सम्बन्धी चिन्ता, आलस्य, जो उद्योग किया जाय उसमें असफलता, कर्म विकलता (अर्थात् जो कार्य हाथ में लिया हो उसमें परेशानी या काम न मिलने से परेशानी) आदि (यदि पाप राशि या पाप ग्रह से युत राशि

हो तो) अशुभ फल होते हैं।

(१३) ऊपर जो लग्न से गिनने पर—जिस मान में राशि हो उसके अनुसार जो फल बतलाया गया है उसमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि उस राशि का स्वामी कितना बलवान् है। यदि राशि का स्वामी बलवान् हो अपनी उच्च राशि, मित्र राशि, अपने नवांश आदि वर्गों में हो, मित्र के साथ बैठा हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फल होता है। यदि राशि का स्वामी बलहीन हो, नीच या शत्रु की राशि में हो, अस्त हो, पापग्रह या अशुभ ग्रहों से देखा जाता हो, छठे, आठवें या बारहवें घर में बैठा हो तो कष्ट फल होता है अर्थात् जिस राशि का स्वामी ऐसी दुःस्थिति में जन्म कुंडली में है—उस राशि का अनिष्ट फल होता है।

यदि राश्चि का फल अनिष्ट है किन्तु उसका स्वामी विशेष बलवान है तो परिणामतः शुभ फल ही होता है। दोनों (राशि कौर राशीश) शुभ और बलवान् हों तो बहुत अधिक शुभ फल होगा।
दोनों पाप युक्त, निर्बल हों तो परिणाम बहुत अनिष्ट होगा।
राशि शुभ भी हो किन्तु उसका स्वामी निर्बल हो तो परिणामतः
निकृष्ट फल ही होगा। अर्थात् राशि और स्वामी दोनों के विचार में
स्वामी की ही प्रधानता है। किन्तु मान लीजिये मिथुन पापाकान्त
पापदृष्ट है और कन्या राशि शुभाकान्त शुभ दृष्ट है—दोनों का
स्वामी बुध ही है। तो मिथुन-बुध की दशा निकृष्ट फल करेगी।
कन्या-बुध की दशा उत्तम जावेगी।

- (१४) जिस राशि का विचार किया जा रहा है वह यदि चर राशि हो, उसका स्वामी चर राशि, चर नवाश में है तो जातक विदेश जावेगा। यदि ऊपर जो ३ चर लक्षण बताये गये हैं (चर राशि, राशीश चर में, राशीश चर नवाश में) इनमें कोई चर और कोई स्थिर में हों तो तारतम्य से फल कहना चाहिये।
- (१५) संज्ञाध्याय में या कर्माजीवाध्याय में (देखिये बृहज्जातक)
  या ग्रहों के भिन्न-भिन्न राशियों या भावों में रहने के जो फल
  बताये गये हैं, राजयोग के या चन्द्रमा से गिनने पर (चन्द्रराशि से)
  कौन सा ग्रह कहाँ बैठ कर क्या योग बनाता है—उसका क्या फल है;
  दो ग्रहों या तीन ग्रहों के योग से क्या फल होते हैं आदि का विचार
  काल चक्रदशा फल बताते समय ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि जब
  किसी का फल कह रहे हों तो उन सब योगों का फल भी (यदि
  राशि या राशीश उन योगों से सम्बद्ध हैं) उस राशि की दशा में
  होगा।

## देह-जीव फल

ऊपर लग्न से विचारणीय राशि कहाँ है—इस आधार से उस राशि की दशा कैसी होगी यह बताया है। अब देह और जीव राशियों में यदि भिन्न-भिन्न ग्रह हों तो, क्या फल उन देहराशियों की दशा का, या जीव राशियों की दशा का होगा यह वतलाते हैं:—

- (१) यदि मंगल, सूर्य, शनि, राहु देह और जीव राशियों में हों तो एक-एक कूर ग्रह के योग से भी, उनकी दशा में मरण हो सकता है—यदि कई पाप ग्रह देह या जीव राशि में हों तो मरण में क्या सन्देह है।
- (२) यदि केवल देह राशि पापाकान्त (अर्थात् उसमें पाप ग्रह हों) हो तो महारोग (भयंकर व्यािश)। यदि जीव राशि पापाकान्त हो तो उसकी दशा में महान् भय। यदि दोनों में हो तो मृत्यु।
- (३) यदि दो कूर ग्रह ऊपर लिखे योग १ या २ में हों तो बहुत बढ़ता हुआ भयंकर रोग, यदि ३ ग्रह उपर्युक्त प्रकार से पीड़ा कारक हों तो अपमृत्यु । यदि चारों कूर ग्रहों ने देह तथा जीव राशियों को आकान्त कर ग्ला हो तो मृत्यु ।
  - (४) यदि एक साथ जीव राशि और देह राशि पापग्रहों से आकान्त हों तो राजभय, चोर भय आदि महाभय हों। सूर्य यदि अनिष्ट कारक ग्रह हो तो अन्ति से पीड़ा, चन्द्रमा पीड़ा कारक हो तो जल से क्लेश, भौम हो तो शस्त्र से चोट, बुध हो तो वायु से बाबा, वृहस्पति हो तो पेट का रोग, शुक्र हो तो अग्ति वाबा, शित से गुल्म, रोग, राहु से विष से उत्पन्त रोग होते हैं। यह चारों योग जन्म कुंडली के हैं—किन्तु यदि जीव देह राशियों में गोचर से शुभ ग्रह जा रहे हों तो शुभ फल, पापग्रह जा रहे हों तो पाप फल होता है। अर्थात् गोचर भी देखना चाहिये।
  - (५) यदि तृतीय वृहस्पति, सप्तम स्थान स्थित मंगल, जन्म स्थान में शनि, नवम में राहु, आठवें घर में चन्द्रमा, बारहवें घर में सूर्य, सप्तम में बुध, छठे शुक्र यदि पापग्रह के साथ हों या दुवंल हों नीच या शत्रु राशि में हों और उन पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो जातक दु:ख प्राप्त करता है।

# देह या जीवराशियों में स्थित

# ग्रहों के स्वभाव, गुण के अनुसार दशाफल

सौम्य ग्रह शुभ फल करता है। ऋूर ग्रह या पापग्रह दुष्ट फल करता है।

- (१) सूर्य घननाश, आपत्ति, पीड़ा, ज्वर, शत्रुओं से भय, पद-च्युति (स्थान छूट जाना), पित्त के रोग, गुल्म, संग्रहणी, क्षय, कान के रोग, पशुया बन्युओं का मरण, भाई वहिनों का नाश करता है।
- (२) चन्द्रमा अपने वन्युओं से समागम, कन्या का जन्म, आरोग्य, (उत्तम स्वास्थ्य) भूषण, सुख, वस्त्र, राजा से सम्मान दान, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का सत्कार, पुण्य स्थानों की यात्रा (तीर्य, मंदिरों की यात्रा) तीर्थ स्नान, उत्तम भोजन आदि शुभ फल करता है।
- (३) मंगल, ज्वर, वीमारी, अग्नि, भय, चोर भय अपने वन्युओं से कलह, भाई वहिनों का नाश, खेती और खेत का नुकसान, लड़ाई-सगड़ा (युद्ध) पदच्युति, गुल्म, ववासीर, कुष्ठ, विष और शत्रु से बाधा करता है। ज्वर फुंसी-फोड़े, पित्तरोग, ग्रंथि स्फोट, विष से पीड़ा अग्नि भय, शस्त्र या चोर से हानि, राजा से भय—यह सब मंगल की दशा का फल है।
- (४) बुध अपने मित्रों और वन्त्रुओं से समागम, बड़े आदिमियों की कृपा, विद्या और बुद्धि का प्रसार, अध्ययन, ज्ञान में वृद्धि, शास्त्र पठन, स्त्री, पुत्र तथा राजा से सुख, भूषण गौ, घोड़े, बकरी आदि का लाभ, विवेक, घन, बुद्धि और यश में विस्तार करता है।
- (५) बृहस्पति महत्व को बढ़ाता है। नाना प्रकार के सुख, राजा से अभिषेक (अर्थात् राज सम्मान) स्त्री, पुत्र, से सुख, इनकी प्राप्ति, वन-लाभ, सुख, भूषण, उत्तम भोजन, आरोग्य, यश, परोपकार आदि शुभ फल प्रदान करता है।

- (६) शुक्र रित, लाभ, सुख, विविध प्रकार के सुन्दर, वस्त्र, आभूषण, पशु, सवारी रत्न, स्त्रियों का सुख, भोग, गायन, दोस्तों की गोष्ठी (सोसाइटी), प्रताप वृद्धि, उत्तम यश आदि शुभ फल देता है।
- (७) शनि कलह, बीमारी (शारीरक पीड़ा) मृत्यु, वन्बुओं को कब्ट, वन्बुओं से पीड़ा, अग्नि, शत्रु, भूत, पिशाच आदि का भय, विष से कब्ट, मानहानि, घननाश, स्त्री कब्ट, पुत्र कब्ट, घर, ख़ेती, व्यापार गौ आदि पशुओं का विनाश उत्पन्न करता है और अभिमान के कारण मनुष्य दु:खी रहता है।

(८) राहु शरीर में पीड़ा, व्यर्थ घूमना, बन्धु कष्ट, लक्तवे आदि की बीमारी, राजा से भय उत्पन्न करता है।

(९) केतु चोर, अग्नि से पीड़ा, खून वहना, दरिद्रता, बन्धुनाश स्थान नाश आदि दुष्ट फल करता है।

यह ग्रहों के नैसिंगक गुण हैं। जन्म कुंडली जितनी बलवान् होगी और विचारणीय राशि जितनी बलवान् होगी तथा विचारणीय राशि का स्वामी शुभग्रह जितना बलवान् होगा उतना अधिक शुभ फल उसका होगा। जन्म कुंडली जितनी कमजोर होगी—उसमें जितने अधिक दुर्योग पड़े होंगे—विचारणीय राशि जितनी कमजोर, पापकान्त, पाप दृष्ट होगी, उसका स्वामी जितना कमजोर होगा, उतना ही कष्ट फल, पापग्रह की दशा का अधिक होगा।

#### विविध गतियाँ

अब केवल एक विषय और समझाकर यह कालचक्र दशा का प्रकरण समाप्त किया जाता है। इसमें सब राशियों की दशा क्रम से नहीं है—(i) मीन से वृश्चिक(ii) कन्या से कर्क (iii) सिंह से मिथुन (iv) धनु से मेष (v) वृश्चिक से मीन (vi) मेष से घनु

कालचन्नदशा की काफी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। अब १४ रलोकों के आगे के रलोक अन्य प्रकार की दशा, कितने वर्ष की होती है आदि वर्णन करते हैं। इसलिये अब १५वें रलोक की व्याख्या की जाती है।

# उत्पन्न आधान और क्षेम महादशाएँ

महादशासु यत्फलं प्रकीतितं मया पुरा। तदेव योजयेद् बुधो दशासु चैवमादिषु ॥१४॥

महादशाओं के विचार जो अन्य महादशाओं के लिये बताये गये हैं वह ''उत्पन्न'' महादशा, 'क्षेम' महादशा और ''आवान महादशा'' में भी लागू करने चाहियें।।१५।।

जन्मर्कात्परतस्तु पञ्चमभवाऽथोत्पन्नसंज्ञा दशा
स्यादाघानदशाऽप्यतोऽष्ट्रमभवात् क्षेमान्महाख्या दशा।
आसामेव दशावसानसमये मृत्युप्रदा स्यान्नृणां
स्वल्पानल्पसमायुषां त्रिवधपञ्चक्षेशदायान्तिमे ॥१६॥

जन्म नक्षत्र से पांचवाँ नक्षत्र कीन सा हुआ ? इस नक्षत्र से गिनने पर जो महादशा चले उसे "उत्पन्न' महादशा कहते हैं। जन्म नक्षत्र से आठवां नक्षत्र गिनिये। इस आठवें नक्षत्र से प्रारंभ कर जो महादशा लगाई जाती हैं वे "आवान" दशा कहलाती हैं। इसी प्रकार जन्म नक्षत्र से चौथे नक्षत्र से जो महादशा लगाई जाती है उसे क्षेम दशा कहते हैं

यदि तीनों प्रकार को दशा किसी एक समय ही (वर्ष तया मास विशेष में) समाप्त होवें तो वह मारक का समय होता है। अल्पायु योग वाले को तृतीय दशा, मध्यायु वाले को पंचम दशा और दीर्घायु व्यक्ति को सातवीं दशा मारक होती है।।१६।।

#### निसर्गदशा

एकं द्वे नव विशतिधृ तिकृतिः पञ्चाशदेषां क्रमात् चन्द्रारेन्द्रजशुक्रजीवदिनकृद्दैवाकरीएां समाः । स्वै स्वैः पुष्टुफला निसर्गजनितैः पक्तिर्दशाया क्रमा-दन्ते लग्नदशा शुभेति यवना नेच्छन्ति केचित्तथा ॥१७॥

चन्द्रमा का १ वर्ष, मंगल के २ वर्ष, बुध के ९ वर्ष, शुक्र के २० वर्ष, वृहस्पति के १८ वर्ष, सूर्य के २० वर्ष, शनि के ५० वर्ष नैसर्गिक दशा में होते हैं। यवनों के मत से कि शनि के ५० वर्ष में लग्न दशा भी सम्मिलित है, अन्य लोगों को मान्य नहीं है। जो ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा पड़ा हो वह शुभ, जो अनिष्ट पड़ा हो वह पाप फल करता है। ग्रहों का वल (पड्वल) निकाल कर जो नैसर्गिक दशा लगाई जाती है उसके लिये केशवीय जातक पढ़ित तथा श्रीपति पढ़ित देखनी चाहिये।।१७।।

#### अंशदशा

लिप्तोकृत्य भजेद्र् ग्रहं खखजिनेस्तिच्छिष्ट्रमायुष्कला आशाखाश्विहताब्दमासदिवसाः सत्योदितेंऽशायुषि । विक्रण्युच्चगते त्रिसङ्गः गुणिमदं स्वांशित्रभागोत्तमे द्विष्टनं नोचगतेऽर्धंमप्यथ दलं मौढ्ये सिताकी विना ।।१८॥

प्रत्येक ग्रह की राशि, अंश, कला के कला बनाकर २४०० से भाग दीजिये। जो शेष रहे उतनी आयुष्कला वह ग्रह प्रदान करता है। इन आयुष्कलाओं को २०० से भाग दीजिये। लिब्बः वर्ष। शेष को १२ से गुणा कर २०० का भाग दीजिये। लिब्ब मास। शेष को ३० से गुणाकर २०० का भाग दीजिये। लिब्ब दिन। यह सत्याचार्य का मत है। यदि ग्रह उच्च राशि में हो या वकी हो तो उसके प्रदत्त जो वर्ष, मास, दिन आवें उनको तिगुना कर लेना चाहिये। यदि ग्रह स्वनवांश, स्वद्रेष्काण या वर्गोत्तम हो तो उसके प्रदत्त जितने वर्ष, मास, दिन आवें उनको दुगुना करना चाहिये। यदि ग्रह नीच राशि में हो या अस्त हो तो उसके दिये हुए वर्ष, मास, दिन को आघा कर दीजिये। लेकिन यह अस्तंगत ग्रह की दशा को आघी करने की प्रक्रिया शुक्र और शनि को लागू नहीं होती।।१८।।

सर्वाद्धंत्रिकृतेषुषिण्मतलबह्नासोऽसतामुत्क्रमाद्रिःफात्सत्सु दलं तदा हरति बल्येको बहुष्वेकभे ।
त्र्यंशोनं रिपुभे विना क्षितिसुतं सत्योपदेशे दशा
लग्नस्यांशसमा बलिन्युदयभेऽस्यात्रापि तुल्यापि च ॥१६॥

यदि पापग्रह बारहवें घर में हो तो उसकी प्रदत्त आयु पूरी कम कर दी जाती है; यदि ग्यारहवें घर में हो तो है कम कीजिये;

दसर्वे घर में हो तो है कम करें; नवें घर में हो तो है कम करें; आठवें घर में हो तो है कम करे, सातवें घर में हो तो है कम करें।

यदि शुभग्रह इसी प्रकार १२वें, ११वें, १०वें, ९वें, ८वें, या ७वें घर में हो तो पापग्रह होता तो जितनी आयु कम करते उसका आचा भाग कम कीजिये। यदि एक से अधिक ग्रह सातवें से १२वें—इन छ: भावों में से किसी में हो तो केवल जो सबसे अधिक बली हो उसी की प्रदत्त आयु में कमी करते हैं—अन्य ग्रहों की प्रदत्त आयु में कमी नहीं करते। मंगल को छोड़कर अन्य ग्रह यदि शत्रु राशि में हों तो उनकी प्रदत्त आयु में तिहाई (९३) कम कर देते हैं।

सत्याचार्य का मत है कि—जितने नवांश लग्न में उदित हों उतनी आयु लग्न की होती है। चाहे लग्न बलवान् हो या निर्वल यही नियम लागू होता है।

# सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु कुर्वन्त्ययोग्यं बहुवर्गगाभिः । आचार्यकं त्वत्र बहुघ्नतायाम् एके तु यद्भूरि तदेव कार्यम् ॥२०॥

मय या जीव शर्मा के बताये गये नियमों की अपेक्षा सत्याचायं का कम श्रेंडठ है। किन्तु अनेक प्रकार के ह्रास (कम करने या घटाने) के नियम ऊपर बताये गये हैं। जब कई प्रकार के ह्रास प्राप्त हों तो क्या सब प्रकार के ह्रास करने ? इस विषय में कहते हैं:—

(१) जब कई प्रकार के ह्रास प्राप्त हों (जैसे १२ से ७वें स्थान तक १२, ११, १०, ९, ८, ७ इन स्थानों में स्थित, नीच राशि गत स्थिति, शत्रु राशि स्थिति, अस्तंगत होना—इन प्रत्येक में कम करना बताया गया तो जिस परिस्यिति (नियम) में सबसे अधिक कम करना वताया गया है केवल वही नियम लागू करना।

(२) इसी प्रकार उच्च या वक आदि में 'वृद्धि' की जाती है। इसिलये ऐसी स्थिति में भी केवल एक 'वृद्धि' करना—वही एक नियम छागू करना जिसमें सबसे अधिक 'वृद्धि' लागू होती हो।। २०।।

# **पिण्डायुर्द**शा

वेयं शूर शके श्रियं स्मय परे निद्राः समा भास्करात् पिण्डाख्यायुषि पूर्ववच्च हरणं सर्वं विदध्यादिह । लग्ने पापिनि भं विनोदयलवैनिघ्नं नताङ्गेर्ह् तं त्याज्यं सौम्यनिरीक्षितेऽर्धमृणमत्रायुष्यभिज्ञा विदुः ॥२१॥

सूर्यं आदि ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में परमोच्च अंश पर हों तो प्रत्येक ग्रह के निम्नलिखित वर्ष होते हैं:

सूर्यं १९, चन्द्रमा २५, मंगल १५, बुघ १२, बृहस्पति १५, शुक २१ तथा शनि २० वर्ष । यदि नीच राशि—परम नीच अंश में हो तो ० (कुछ नहीं) । मध्य में अनुपात से लगाना । जो लास तथा वृद्धि के नियम अंशायु के लिये बताये गये हैं, वे इस पिंडायु में भी लागू करना । यदि कोई कूर ग्रह लग्न में हो तो जितने अंश कला लग्न के हों उनकी कला बना लीजिये (राशि के अंश कला नहीं बनाये जाते—केवल अंश, कला की कला बनायी जाती हैं) । इनका, जो आयु ग्रह प्रदत्त आयुओं का जोड़ आवे—उससे गुणा कर ३६० का माग दीजिये । जो भजनफल आवे उसको पूर्ण आयु में घटा दीजिये । यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो पापग्रह होने से जितना घटाते उससे आधा घटाइये । ऐसा विद्वानों का मत है ॥२१॥

# लग्नदशामंशसमां बलवत्यंशे वदन्ति पेण्डास्ये । बलयुक्तं यदि लग्नं राशिसमैवात्र नांशोत्या ॥२२॥

पिण्डायुर्दीय में—पिंद लग्न नवांश बली हो तो (i) लग्न प्रदत्त आयु उतनी होती है जितने लग्न नवांश उदित हों। यदि लग्न राशि बलवान् हो तो लग्न दत्त आयु उतने लग्न संख्या के हिसाब से होती है—मेष लग्न १ वर्ष, वृष लग्न २ वर्ष इत्यादि।

हरएां नीचेऽर्द्धमृएां स्यात्पूर्णं प्रोक्तवर्षमुच्चगृहे । पण्डादौ व्यन्तरगे प्राज्ञंस्त्रं राशिकं चिन्त्यम् ॥२३॥

पैण्डास्यमायुक्क्वां प्रधानं मिएत्थचाएक्यमयादयश्च । एतन्न साध्वित्यवदद्भदन्तो वराहसूर्यस्य तथेव वाक्यम् ॥२४॥

मणित्य, चाणक्य, मय तथा अन्य आचार्यों ने "पिंडायु" को आयुर्दाय निश्चित करने का सर्वोत्तम प्रकार वताया है। परन्तु सत्या-चार्य के मत से यह प्रकार साघु (उत्तम) नहीं है। वराहमिहिर के मत से भी यह उत्तम प्रकार नहीं है।।२४॥

सूर्यादिकानां स्वमतेन जीव-शर्मा स्वरांशं परमायुषोऽत्र । अस्यापि सर्वे हरगां विषेयं पूर्वोक्तवल्लग्नदशामपीह ।।२५॥

जीवशर्मा का मत है कि १२० वर्ष ५ दिन को ७ से भाग दीजिये:

१७ वर्ष ७३ दिन आये। प्रत्येक ग्रह १७ वर्ष ५ दिन प्रदान करता है। इस प्रत्येक ग्रह प्रदत्त १७ वर्ष २ मास १३ दिन में भी उन सब 'हरण' (ह्रास-घटाना, आदि) करना चाहिये जो पहिले बता चुके हैं। जैसे पहिले बता चुके हैं—वैसे लग्न प्रदत्त आयू भी जोड़नी चाहिये।।२५।।

नॄणां द्वादशवत्सरा दशहता ह्यायुःप्रमाणां परे-राख्यातं परमं शनेस्त्रिभगणां यावत्परेरीरितम् । केश्चिच्चन्द्रसहस्रदर्शनमिह प्रोक्तं कलौ किन्तु यत् वेदोक्तं शरदः शतं हि परमायुर्वायमाचक्ष्महे ॥२६॥

कुछ लोगों ने मनुष्य की पूर्ण आयु १२० वर्ष कही है। कुछ अन्य की राय है कि शनि को ३ भ्रमण करने में जितना समय लगे उतनी मनुष्य की परमायु होती है। तीसरा मत यह है कि चन्द्रमा को १००० (एक हज़ार) परिभ्रमण में जितना समय लगता है— उतनी परमायु होती है। लेकिन हमारा विचार है कि कल्यिग में वेदोक्त १०० वर्ष पूर्ण आयु होती है। श्रुति का वाक्य है "शतायुवै पुरुष:"।

लग्नादित्येन्दुकानामधिकबलवतः स्याद्दशादौ ततोऽन्या तत्केन्द्रादिस्थितानामिह बहुषु पुनर्वीर्यतो वीर्यसाम्ये । बह्वायुर्वर्षदातुः प्रथममिनवशाच्चोदितस्याब्दसाम्ये वीर्यं किन्त्वत्र सन्धिग्रहविवरहतं भावसन्ध्यन्तराप्तम् ॥२७॥

लग्न, सूर्य और चन्द्र—इनमें जो बली होगा। उसकी दशा प्रथम आवेगी। तब उन ग्रहों की दशा आवेगी जो इस 'बली' (सूर्य, चन्द्र या लग्न) से केन्द्र में हों। तब उनकी जो इस बली से पणफर' में हो, तब उनकी जो आपोक्लिम में हों। मान लीजिये १ से अधिक ग्रह केन्द्र में, है किस की दशा सवंप्रथम आवेगी? उसकी जो बली ग्रह से केन्द्र स्थित ग्रहों में सबसे बलवान् हो। यदि समान बली हों तो जो अधिक आयुकाल (वर्ष आदि) प्रदान कर रहा हो। यदि प्रदत्त आयुकाल भी बराबर हो तो उस ग्रह की दशा सवंप्रथम आवेगी जो सूर्य से अस्त होकर सवं प्रथम उदित होगा। यह कम प्रायः निम्नलिखित है (i) लग्न, सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुब, बृहस्पित, शुक्र, शिन। यहाँ ग्रह का बल निम्न लिखित प्रकार से निकाला जाता है—भावमध्य से जितने बंश कला विकला पर ग्रह हो—उस अंतर को—भाव मध्य से भाव संचि के बंतर से भाग दीजिये।

अंशोद्भवं लग्नबलात्प्रसाध्य-मायुश्च पिण्डोद्भवमर्कवीर्यात् । नैसर्गिकं चन्द्रबलात्प्रसाघ्यं ब्रूमस्त्रयारणामपि वीर्यसाम्ये ॥२८॥

यदि लग्न बली हो तो अंशायुर्दाय लगाइये, सूर्य बली हो तो पिडायु, चन्द्रमा बली हो निसर्गायु। यदि तीनों बली हों तो? आगे के श्लोक बताते हैं। ।।२८।।

तेषां त्रयाणामिह संयुतिस्तु
त्रिभिह् ता सैव दशा प्रकल्प्या ।
वीयें द्वयोरेक्यदलं तयोः स्थात्
चिज्जीवशर्मायुरमी बलोनाः ॥२९॥

यदि तीनों बली हों तो तीनों से जो बायु बाती है-उनको जोड़

कर ३ से भाग दींजिये। यदि दो बली हों तो जो आयु आवे उनको जोड़कर २ का भाग दीजिये। यदि तीनों निर्वल हों तो जीव शर्मा ने जो प्रकार बताया है, उस प्रकार से आयु निकालिये।।।२९।।

# कालचक्रदशा ज्ञेया चन्द्रांशेशे बलान्विते । सदा नक्षत्रमार्गेएा दशा बलवती स्मृता ॥३०॥

चन्द्रमा जिस नवांश में हो उसका स्वामी बलवान् हो तो काल चक्र दशा से विचार करना चाहिये । नक्षत्र दशा (विशोत्तरी दशा) सदा बलवती होती है । ।।३० ।।

समाः षष्टिद्विघ्ना मनुजकरिएां पञ्च च निशा
हयानां द्वात्रिशत्खरकरभयोः पञ्चककृतिः ।
विरूपा साप्यायुर्वृषमहिषयोद्विदश शुनां
स्मृतं छागादीनां दशकसहिताः षट् च परमम् ॥३१॥

मनुष्य (स्त्री या पुरुष) तथा हाथी की परमायु १२० वर्ष की, षोड़ों की ३२ वर्ष ऊँट और गघों की परमायु २५ वर्ष की, बैल और मैस की आयु २४ वर्ष, कुत्ते की १२ वर्ष तथा भेड़ वगैरह की १६ वर्ष। ।। ३१।।

> ये धर्मकर्मनिरता विजितेन्द्रिया ये ये पथ्यभोजनजुषो द्विजदेवभक्ताः । लोके नरा दघति ये कुलशीललीलां तेषामिदं कथितमायुख्दारघीभिः ॥३२॥

जो वर्म कर्म में निरत है (शास्त्रों में बताये गये वर्म और कर्म करते हैं) जितेन्द्रिय, पथ्य भोजन (स्वास्थ्य के अनुकूल पदार्थ जितनी मात्रा में जितनी बार खाना चाहिये उतना ही भोजन) करते हैं, ब्राह्मण और देवताओं के जो भक्त हैं जो अपने कुल, शील की मर्यादानुसार आचार-विचार का पालन करते हैं—उनकी आयुर्दाय ऊपर विद्वानों ने बताई हैं। ।। ३२।।

#### तेईसवां अध्याय

## प्रश्टकवर्ग

गहों के विभिन्न राशियों में म्रमण करने से व्यक्ति विशेष पर क्या शुमाशुभ प्रभाव होता है इसे गोचर फल कहते हैं। साघारणतः जन्म राशि (जिस राशि में जन्म के समय चन्द्रमा हो) से गोचर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिये जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब चतुर्थ राशि में वृहस्पति म्रमण करे तो अनिष्ट फल—जब साल भर के बाद जन्म राशि से पाँचवीं राशि में वृहस्पति आ जावे तो उत्तम फल—जब फिर वृहस्पति छठी राशि में आ जावे, तो जन्म चन्द्रमा से षष्ठ होने के कारण अनिष्ट फल आदि विचार गोचर विचार कहलाता है।

गोचर विचार में जन्म के ग्रह जहाँ हों वहीं माने जाते हैं और जिस समय का गोचर विचार करना हो उस समय विचारणीय ग्रह कहाँ हैं यह पंचांग में देखा जाता है। गोचर विचार केवल जन्मकालीन चन्द्रमा से करना, यह साघारण प्रथा है। किन्तु जो विशेष सूक्ष्म विचार करते हैं उनका कहना है कि मान लीजिये जन्मकालीन चन्द्रमा से तो आजकल वृहस्पति अनिष्ट स्थान पर है परन्तु जन्मकालीन अन्य ग्रहों से यदि बृहस्पति अच्छे स्थान पर हो तो क्या आप गोचरस्थ बृहस्पति को निकृष्ट कहेंगे? या इसका उलटा दृष्टांत लीजिये। जन्मकालीन चन्द्रमा से तो बृहस्पति इष्ट स्थान पर है किन्तु सूर्य, मंगल, बृद्ध, जन्मकालीन वृहस्पति, शुक्र, शनि और जन्म लग्न से आजकल बृहस्पति अनिष्ट स्थान पर हो तो क्या आप गोचरस्थ (जहाँ आजकल बृहस्पति जा रहा हो उसे) शुभ कहेंगे? कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे चन्द्रमा से गोचर विचार किया जाता है वैसे ही अन्य ग्रहों और लग्न से

गोचर विचार को अब्दक वर्ग विचार कहते हैं। अब्दक का अर्थ है
आठ। यह आठ कौन-कौन हैं—सात ग्रह और जन्म लग्न। आठों से
विचार करने पर कोई भी ग्रह अधिक के दृष्टिकोण से शुभ हो तो शुभ
और अशुभ हो तो अशुभ। यह अब्दक वर्ग विचार कहलाता है।

गोचरग्रहवशान्मनुजानां यच्छुभाशुभकलाम्युपलब्ध्ये । अष्टुवर्ग इति यो महदुक्तस्तत्प्रसाधनमिहाभिदघेऽहम् ॥१॥

ग्रहों के गोचरवश (विभिन्न राशियों में म्प्रमणवश) क्या शुम या अशुभ फल होता है। यह जानने के लिये अष्टक वर्ग की बहुत प्रशंसा की गई है। इसलिये अब मैं अष्टक वर्ग बनाना बताता हूँ।।१॥

आलिख्य सम्यग्भुवि राशिचक्रं ग्रहस्थिति तज्जननप्रवृत्ताम् । तत्तद्ग्रहक्षात्क्रमशोऽष्ट्रवर्गं प्रोक्तं करोत्यक्षविघानमत्र ॥२॥

पहले भूमि पर राशि चक्र आदि बनाने की प्रथा थी और जहाँ पर बिन्दी लगानी होती वहाँ ख्राक्ष का दाना या अन्य कोई गोली के आकार का फल रखकर गणना किया करते थे किन्तु अब हम लोग सब कार्य कागज पर करते हैं और जहाँ पर गोली का निशान बनाना हो वहाँ ० (शून्य) का चिह्न लगा देते हैं। इसलिये श्लोकों में यद्यपि अक्ष (गोली) रखना आदि लिखा है तथापि हम अपनी व्याख्या में इस

दक्षिण भारत में शुभ स्थानों पर विन्दु रक्खे जाते हैं अशुभ स्थानों पर रेखा।

उत्तर भारत में शुभ स्थानों पर रेखा रखी जाती है अशुभ स्थानों पर विन्दु। बात एक ही है। तात्पयं शुभ या अशुभ से है—चाहे उसे रेखा कहिये या बिन्दु।

विषय को आधुनिक तरीके से समझावेंगे। कागज पर जन्म कुंडली बना लीजिये, जन्म लग्न तथा जन्म कुण्डली में जो ग्रह जहाँ हो ध्यानपूर्वक लिखें। नीचे के श्लोकों में सात ग्रहों के सात चक्र और एक सातों की सम्मिलित संख्या का चक्र, इस प्रकार कुल आठ चक्र

बनाने बताये गये हैं। मान लीजिये आप को साथ में दी गई जन्मकुंडली के अष्टक वर्ग चक्र बनाने हैं। यहाँ जो अष्टक वर्ग चक्र बनाने बताये गये हैं, उनमें राहु और केतु की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये दोनों ग्रह अवश्य हैं परन्तु इनका शरीर पिंड नहीं है।



ये केवल गणित सिद्ध स्थान मात्र हैं। सर्वप्रथम सूर्य का अष्टक वर्ग साघन लिखते हैं।।२।।

# पुत्रीवसाहिधनिकेऽर्ककुजार्कजेम्यो पुक्ताळके सुरगुरोर्भृगुजात्तथाश्रीः । जाद्गोमतीधनपरा रविरिष्टदोब्जात्गीतोन्नयेप्युदयभाल्लघुतान्नपात्रे ॥३॥

सूर्य अपने स्थान से १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में शुभ होता है इस कारण जिस राशि में जन्मकालीन सूर्य है उस राशि से १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में बिन्दु ० लगाइये । इसी प्रकार चन्द्रमा से ३-६-१०-११ इन स्थानों पर सूर्य शुभ होता है। मंगल से और शनि से भी १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में सूर्य शुभ होता है। बृहस्पति से ५-६-९-११ स्थानों पर जब गोचर-वश सूर्य भूमण करता है तो उत्तम फल देता है। शुक्र से ६-७-१२ स्थानों पर सूर्य गोचरवश शुभ होता है। जन्मकालीन बुध से ३-५-६-९-१०-११ और १२वें स्थान में जब सूर्य आता है तो शुभ फल

देता है। जो-जो स्थान शुभ वताये गये हैं उनसे अन्यत्र अशुभ फल समझना चाहिये। लग्न से ३-४-६-१०-११-१२ स्थानों में शुभ विन्दु लगाइये। शुभ स्थानों में विन्दु लगाइये। सातों ग्रहों से शुभ स्थानों में विन्दु लगाने से साथ का चक्र बनेगा। यह सूर्य का अष्टक वर्ग तैयार हुआ। इस



सूर्य का अष्टक वर्ग

में कुल ४८ बिन्दु हुए जिनका विवरण निम्नलिखित है:

सूर्य से ८, चन्द्रमा से ४, मंगल से ८, बुध से ७, बृहस्पति से ४, शुक्र से ३, शनि से ८ और लग्न से ६ ॥१३॥

गीतासौ जनके रवेः कलितसान्निष्के तुषारद्युतेः भौमाङ्गीगुणिते धनस्य युगवन्मासाद्यनित्ये बुधात् । जीवात्कौरवसज्जनस्य भृगुजाद्गगूढात्मसिद्धाज्ञया मन्दाद्वाराचये तनीर्गतिनये चन्द्रः शुभो गोचरे ॥४॥

इस क्लोक में चन्द्रमा का अष्टक वर्ग वनाना बताया जाता है:—
सूर्य से चन्द्रमा ३-६-७-८-१०-११ स्थानों में शुभ होता है।
जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब चन्द्रमा स्वयं १-३-६-७-१०-११
स्थानों पर आता है तो शुभ होता है। मंगल से २-३-५-६-९१०-११ स्थान शुभ हैं। बुध से १-३-४-५-७-८-१०-११
शुभ स्थान हैं। बृहस्पित से गोचरवश चन्द्रमा निम्नलिखित स्थानों पर

शुभ होता है: १-२-४-७-८-१०-११\* शुक्र से ३-४-५-७-९-१०-११
स्थानों में चन्द्रमा शुभ प्रभाव दिखाता है। शनि से ३-५-६-११ शुभ
स्थान हैं और लग्न से ३-६-१०-११। इन स्थानों पर शुभ बिन्दु लगाने

चाहियें। पृष्ठ ५३८ पर जो जनम कुण्डली दी गई है उसका चन्द्रमा का अष्टक वर्ग साथ में दिया गया है। इसमें कुल ४९ शुभ बिन्दु हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। ६ बिन्दु सूर्य से, ६ जन्मकालीन चन्द्रमा से, ७ मंगल से, ८ बुघ से, ७ बृहस्पति से, ७ शुक्र से, ४ शनि से और ४ ही लग्न से शुभ स्थानों में डाले गये हैं।



तीक्ष्णांशोर्गिणतानके शिशिरगोर्लाक्षाय भूमेः सुतात् पुत्रीवासजनाय चन्द्रतनयाद्गोमेतके गीष्पतेः । तन्नाकारि सितात्तदा कुरुशनेः कोवासदाघेनुको लग्नात्स्वात्कलितं नयेत् क्षितिसुतः क्षेमप्रदो गोचरे ॥॥॥

अव मंगल का अब्टक वर्ग बनाना बताया जाता है। मंगल के अब्टक वर्ग में निम्नलिखित शुभ स्थान हैं।

<sup>\*</sup>वराहिमिहिर और मन्त्रेश्वर का इस विषय में मतभेद है। वराहिमिहिर के मत से जन्मकालीन बृहस्पति से १-४-७-८-१०-११-१२ इन स्थानों में चन्द्रमा शुभ होता है।

सूर्यं ३-५-६-१०-११ चन्द्र ३-६-११ मगल १-२-४-७-८-१०-११ बुध ३-५-६-११ बृहस्पति ६-१०-११-१२ शुक्र ६-८-११-१२ शिन १-४-७-८-९-१०-११ लग्न से १-३-६-१०-११



दन्मकालीन ग्रह जहां हैं वहां से उपर्युक्त स्थानों पर शुभ बिन्दु डालने से मंगल का अध्टक वर्ग तथार होगा जो ऊपर दिया है।

मंगल के अष्टक वर्ग में कुल ३९ शुभ विन्दु पड़ते हैं, इनका विवरण निम्नलिखित है। सूर्य से ५, चन्द्रमा से ३, मंगल से ७, बुझ से ४, बृहस्पति से ४, शुक्र से ४, शनि से ७ और लग्न से ५ ॥५॥

सौम्याद्योगशतं घनैः कुरुरवेर्मोषाधिकश्रीर्गुरोः तेजो यत्र यमारयोः पुरवसन्दिग्वेनये भागवात् । पुत्रो गर्भमहान्वके परभृतां दानाय लग्नात्सुघा-मूर्तेः प्रावृषि जानको शशिसुतस्त्वत्र स्थितश्चेच्छुभः ॥६॥

अब बुध का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है। बुध का अष्टक वर्ग बनाने में किन ग्रहों से किन स्थानों में शुभ बिन्दु डाले जाते हैं यह बताते हैं। सूर्यं ५-६-९-११-१२ चन्द्र २-४-६-८-१०-११ मंगल १-२-४-७-८-९-१०-११ बुघ १-३-५-६-९-१०-११-१२ बृहस्पति ६-८-११-१२ शुक्र १-२-३-४-५-८-९-११ लान १-२-४-६-८-१०-११

#### बुव का अष्टकवर्ग



इस प्रकार बुघ के अष्टक वर्ग में कुल ५४ शुभ विन्दु पड़ते हैं। सूर्य से ५, चन्द्र से ६, मंगल से ८, बुघ से ८, बृहस्पति से ४, शुक्र से ८, शनि से ८ और लग्न से ७ ॥६॥

अब बृहस्पति का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है।

मार्ताण्डात्करलाभसज्जधनिके चन्द्राद्वुमेसाळिके

भौमात्कि प्रभुसूदनाय कुरवः शिक्षाधनाढ्ये बुधात् ।
पुत्री गर्भसदानके सुरगुरोः स्वल्लक्ष्मिचन्द्रे शनेः

श्रीमन्तो धनिकाः सितात्करिविशेषे सिद्धिनित्यं तनोः ॥७॥

किस ग्रह से किस-किस स्थान पर शुभ बिन्दु लगाने चाहियें, यह नीचे स्पष्ट कर ५३८ पृष्ठ पर दी गई जन्मकुंडली का बृहस्पति का अष्टक वर्ग नीचे बनाया जाता है। सूर्य १-२-३-४-७-८-९-१०-११ चन्द्र २-५-७-९-११ मंगल १-२-४-७-८-१०-११ बुघ १-२-४-५-६-९-१०-११ बृहस्पति १-२-३-४-७-८-१०-११ सुक २-५-६-९-१०-११ स्रान ३-५-६-१२ लग्न १-२-४-५-६-७-९-१०-११

वृहस्पति का अष्टक वर्ग



इस प्रकार वृहस्पित के अष्टक वर्ग में कुल ५६ शुभ विन्दु पड़ते हैं जिनका विवरण निम्निलिखित है—सूर्य से ९, चन्द्र से ५, मंगल से ७, बुघ से ८, वृहस्पित से ८, शुक्र से ६, शिन से ४ तथा लग्न से ९।

अब शुक्र का अष्टक वर्ग वनाना वताया जाता है।

जात्यां श्रीस्तु रवेविधोः पुरगवामन्दोळिपुत्रे तनोः पौरे लाभमदाळिके कुरुलवं मोहे धनेढ्ये भृगोः । लोभस्ताळिपरे कुजाद्रविसुतान्गर्भं महाब्धौ नये ज्ञाळक्ष्मीचुळके गुरोर्मदधताढ्योऽसौ भृगुः सौख्यदः ॥ । । ।।

शुक्र का अष्टक वर्ग बनाने में किन-किन ग्रहों से किन-किन स्थानों पर और लग्न से कहाँ-कहाँ पर शुभ बिन्दु लगाने चाहिय, यह नीचे बताया जाता है।

सूर्य ८-११-१२
चन्द्र १-२-३-४-५-८-९-११-१२
\*मंगल ३-४-६-९-११-१२
बुध ३-५-६-९-११
बृहस्पति ५-८-९-१०-११
शुक्र १-२-३-४-५-८-९-११
लग्न १-२-३-४-५-८-९-११



इस प्रकार शुक्र के अष्टक वर्ग में कुल ५२ शुभ विन्दु पड़ते हैं-

सूर्य से ३, वन्द्र से ९, मंगल से ६, बुघ से ५, बृहस्पति से ५, शुक्र से ९, शनि से ७, और लग्न से ८ ॥ ८॥

अब शनि का अष्टक वर्ग बनाना वताया जाता है।

रवेर्यात्रावीयीजनय शिशनो लक्षय शनेः गुरोस्तुत्यो भौमाद्गरिगतिनकरोऽसौ शुभकरः । शताकारे जीवात्तदधनपरे ज्ञादुदयभात् कलाभूतानम्ये भृगुज चयस्वे सूर्यतनयः ॥९॥

शनि का अष्टक वर्ग बनाने के लिये निम्नलिखित ग्रहाधिष्ठित (जन्मकुण्डली में जिसमें ग्रह पड़े हैं उन) राशियों से निर्दिष्ट राशियों में शुग्र बिन्दु लगाइये:—

<sup>\*</sup> पराशर के मतानुसार मंगल से ३-४-६-९-११-१२ यह स्थान शुक्र के गोचर के लिए शुभ हैं।

सूर्य १-२-४-७-८-१०-११ चन्द्र ३-६-११ मंगल ३-५-६-१०-११-१२ बुघ ६-८-९-१०-११-१२ बृहस्पति ५-६-११-१२ शुक्र ६-११-१२ श्राम ३-५-६-११ लग्न १-३-४-६-१०-११



इस प्रकार शनि के अध्टक वर्ग में कुल ३९ शुभ विन्दु पड़ते हैं: सूर्य से ७, चन्द्र से ३, मंगल से ६, वृघ से ६, वृहस्पति से ४, शुक्र से ३, शनि से ४, लग्न से ६ ॥९॥

> इति निगदितमिष्टं नेष्टमन्यद्विशेषा-दिधकफलविपाकं जन्मिनां तत्र दद्युः । उपचयगृहमित्रस्वोच्चगैः पुष्टमिष्टं त्वपचयगृहनीचारातिगैनेष्टसम्पत् ॥१०॥

ऊपर अष्टक वर्गों में जहाँ-जहाँ शुभ विन्दु डाले गये हैं वहां-वहां जब गोचरवंश ग्रह अमण करेगा तब शुभ फल देगा। जिन स्थानों का नाम नहीं लिया गया वहां-वहां अशुभ फल करेगा ऐसा समझना चाहिये। उदाहरण के लिए सूर्य से १-२-४-७-८-१०-११ इन स्थानों पर जब शिन गोचर वश आता है तब शुभ फल करता है यह ऊपर शलोक ९ में बताया गया है। उदाहरण कुंडली में (देखिये पृष्ठ ५३८) सूर्य वृश्चिक राशि में है इस कारण सूर्य के विचार से वृश्चिक से १ वृश्चिक, २ धनु, ४ कुम्भ, ७ वृष, ८ मिथुन, १० सिंह, ११ कन्या।

इन राशियों में जब शनि गोचर वश आवेगा तब शुभ फल करेगा। बाकी राशियों में अर्थात् मेष, कर्क, तुला, मकर, मीन, इन राशियों में जब गोचर वश शनि आवेगा तो शुभ फल नहीं करेगा। इस कारण जैसे ऊपर सूर्य से विचार करके बताया गया है वैसे ही सातों ग्रहों से और लग्न से (कुल आठ से--इसीलिए इसे अष्टक वर्ग कहते हैं) यह देखना चाहिए कि कितने शुभ बिन्दु पड़े। यदि किसी स्थान पर ८ शुभ बिन्दु पड़ें, तो समझना चाहिए कि उस स्थान पर ग्रह गोचर वश पूर्ण शुभ फल देगा यदि किसी स्थान पर एक भी शुभ विन्दु न पड़े तो वहाँ गोचर वश पूर्ण अशुभ फल समझना चाहिए। यदि किसी स्थान पर ४ शुभ बिन्दु हों तो यह समझना चाहिये कि ४ ग्रहों के विचार से तो वहाँ शुभ फल होगा और वाकी ४ के विचार से अशुभ फल।\* ऊपर जो शनि का अष्टक वर्ग बनाया गया है उसमें सिंह राशि में ७ शुभ बिन्दु हैं। केवल शुक्र से वह राशि गोचर वश शनि के लिये शुभ स्थान नहीं बनती। जन्म कुंडली में (देखिये पृष्ठ ५३८) शुक्र विश्वक में है और शुक्र से केवल ६-११-१२ इन स्थानों में-शिन के अष्टक वर्ग में शुभ बिन्दु पड़ते हैं। (देखिये पष्ठ ५४५)। सिंह, वृश्चिक से १०वां स्थान है इस कारण ऊपर जो शनि का अण्टक वर्ग बनाया गया है उसमें केवल ७ विन्दु पड़े। क्योंकि यह सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और लग्न से, शनि के गोचर के लिये शुभ स्थान है। ७ शुभ बिन्दु होने से काफ़ी अच्छा शुभ-फल गोचर वश होगा। जिस राशि में केवल एक शुभ विन्दु पंड़ा है वहाँ शनि गोचर वश काफ़ी अशुभ फल देगा। ४ शुभ बिन्दु जहाँ हों वहां मध्यम फल समझना चाहिये। चार से अधिक जितने शुभ बिन्दु पड़े उतना ही अधिक शुभ और चार से जितने कम शुभ बिन्दु पड़ें

<sup>\*</sup> ७ ग्रह और एक लग्न इस प्रकार कुल आठ हुए।

उतना ही अधिक अशुभ समझना चाहिये। यह साबारण नियम है। इसके अतिरिक्त दो बातें और घ्यान में रखनी चाहियें:—

- (अ) यदि ग्रह गोचर वश अपनी स्वयं की राशि, अपनी उच्च राशि या अपने मित्र की राशि में जा रहा हो ग्रा उपचय\* स्थान में जा रहा हो तो खराब फल में कमी करता है और अच्छे फल को और भी बढ़ाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिये तीन बिन्दु है किन्तु स्वराशि और उपचय स्थान में जा रहा है तो उतना खराब नहीं होगा। यदि ५ बिन्दु हों और उपचय स्थान में हो—मित्र राशि में हो तो जितना शुभ फल ५ बिन्दु के कारण करना चाहिये उससे भी अधिक करेगा।
- (ब) यदि ग्रह नीच राशि, शृतु राशि या अनुपचय \* \* स्थान में गोचर वश जा रहा हो तो यदि थोड़े बिन्दु होने के कारण अशुम फल देने वाला है तो और भी अशुम फल करेगा। यदि अनुपचय राशि में हो—नीच राशि में हो तो अधिक बिन्दु होने के कारण जैसा शुभ फल करना च।हिए वैसा न करके उससे कम शुभ फल करेगा। यहाँ एक शंका उठती है। मित्र राशि में तो है लेकिन अनुपचय राशि में हो या शत्रु राशि में हो किन्तु उपचय राशि में, तो क्या फल ? इसका उत्तर यही है:

शुभ

अशुभ

(क) अधिक बिन्दु होना

(घ) थोड़े बिन्दु होना

\* लग्न से तीसरा, छठा, दसवाँ, ग्यारहवाँ—यह चार जगह उपचय कहलाती हैं।

\*\* लग्न से १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ अनुपचय स्थान कहलाते हैं।

- (स) स्वराशि, उच्चराशि, अधिमित्र (छ) नीच राशि, अघि शत्रु या या मित्र राशि में होना या शत्रु राशि में होना
- (ग) उपचय स्थान में होना (च) अनुपचय स्थान में होना
- (क) (ख) (ग) शुभता के द्योतक हैं।(घ) (ङ) (च) अशुभता के द्योतक हैं। यदि कोई लक्षण शुभता का हो और कोई लक्षण अस्तुभता का हो तो मिश्रित फल समझना चाहिए।

कृत्वाष्ट्रवर्गं द्युसदां क्रियादि-व्यक्षेविहीने मृतिरेकिबन्दोः । नाशो व्ययो भीतिभयार्थनारी-श्रीराज्यसिद्धिः क्रमशः फलानि ॥११॥

जब अष्टक वर्ग बनाये जा चुकें तो यह देखना चाहिए कि किस राशि में कितने बिन्दु हैं, यदि किसी राशि में एक भी शुभ बिन्दु न हो और उसमें ग्रह गोचर वश आवे तो मृत्यु समान कष्ट हो। यहाँ शंका यह होती है कि मान लीजिये सूर्य के अष्टक वर्ग में किसी राशि में कोई भी शुभ बिन्दु नहीं हैं—सूर्य तो उस राशि में प्रत्येक वर्ष एक महीने के लिए आवेगा। तब क्या प्रत्येक वर्ष उस मास में मृत्यु के समान कष्ट होगा ?

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि केवल एक ग्रह मात्र मृत्यु नहीं करता। जब अनेक ग्रह अनिष्ट होते हैं—दशा, अन्तर्दशा और गोचर दोनों विगड़ते हैं तब मृत्यु होती है। और केवल गोचर में भी जब अनेक ग्रह अनिष्ट होते हैं तब विशेष कष्ट होता है। यदि आठ ग्रह अनुकूल हुए और केवल एक ग्रह अनिष्ट हुआ तो जैसे आठ लोटे ठंढे जल में एक लोटा गरम जल बहुत कम गरमाई पैदा करता है वैसे ही अनिष्ट ग्रह के गोचर का प्रभाव विशेष रूप से अनुभव में नहीं आता। दूसरे, ऊपर जो मृत्यु कहा गया उसका अर्थ मृत्यु ही नहीं

समझना चाहिए वल्कि मृत्यु समान कष्ट आदि—ध्याचि, द्रव्य हानि आदि समझना।

यदि एक शुम बिन्दु हो तो नाश या हानि होती है; यदि दो बिन्दु हों तो व्यय, तीन बिन्दु हों तो भय, चार बिन्दु हों तो भी भय। यद्यपि मन्त्रेश्वर महाराज ने तीन बिन्दु और चार बिन्दु दोनों का प्रायः एक ही फल दिया है किन्तु हमारे विचार से चार बिन्दु वाली राशि में गोचर वश अनिष्ट फल नहीं होगा। यदि पाँच बिन्दु हों तो बाञ्छित वस्तु की प्राप्ति या धन, ६ बिन्दु हों तो स्त्री प्राप्ति, ७ बिन्दु हों तो लक्ष्मी प्राप्ति और ८ बिन्दु हों तो राज्य सिद्धि होती है अर्थांत् राज दरबार में मान सम्मान बढ़े।।११॥

तत्तद्रग्रहाधिष्ठितसर्वराशीं-स्तत्संज्ञितं लग्निमिति प्रकल्प्य । तेभ्यः फलान्यष्टविधान्यभूवं-स्तत्तद्रगृहाद्भा ववशाद्वदन्तु ॥१२॥

भारतवर्ष में दो प्रकार के अध्यक वर्ग चक्र बनाए जाते हैं—एक तो जैसे हमने सूर्य का अध्यक्त वर्ग पृष्ठ ५३९ पर बनाया है अर्थात् जन्म कुण्डली का सिंह लग्न है और सूर्य के अध्यक वर्ष में भी सिंह लग्न को ही मध्य में रखा। दूसरा प्रकार यह है कि जिस राशि में जितने बिन्दु पड़े हैं उस राशि में बिन्दु तो उतने ही रहने देंगे किन्तु जन्म कुण्डली में सूर्य वृश्चिक में है और सूर्य का अध्यक वर्ग बनाना है तो वृश्चिक राशि को लग्न के स्थान पर रखेंगे। पृष्ट ५३९ के सूर्य के अध्यक वर्ग को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जावेगा। अर्थात् जिस ग्रह का अध्यक वर्ग बनाना हो वह ग्रह जन्म कुण्डली में जिस राशि में हो उसे लग्न के स्थान में

रखना। अब इस लग्न से आप
देखिये कि किस भाव में कितने
शुभ बिन्दु हैं। इस लग्न से जिस
भाव में अधिक बिन्दु हैं उस भाव
सम्बन्धी फल—जब सूर्य उस
राशि में गोचर वश आवेगा, उत्तम
करेगा। उदाहरण के लिये सूर्य
जन्म कुण्डली में वृश्चिक में है इससे
सप्तम वृषभ राशि है और वृषभ
में ७ बिन्दु हैं इस कारण जब

सूर्यं का अष्टक वर्ग



सूर्य वृषभ राशि में जावेगा तो स्त्री सम्बन्धी या सप्तम भाव सम्बन्धी उत्तम फल करेगा। ऊपर वृश्चिक से पाँचवें मीन में केवल एक बिन्दु है, इस कारण जब मीन में सूर्य आवेगा तब मानसिक चिन्ता, उद्देग, सन्तान कष्ट, उदर विकार आदि करेगा। जिस ग्रह का गोचर विचार करना हो, वह ग्रह जिस राशि में जन्म कुण्डली में हो उस राशि को लग्न मानकर फलादेश की जिये, यह इस श्लोक का सार है।।१२।।

### तत्तवृग्रहक्षाँशकतुल्यभांश स्थिता ग्रहाश्चारवशादिदानीम् । तथैव तद्भावसमुत्थितानि फलानि कुर्वन्ति शुभाशुभानि ॥१३॥

अब यह बताते हैं कि गोचर वश शुभाशुभ फल कब होगा। जिस राशि में थोड़े बिन्दु हैं वहाँ अशुभ फल और जिस राशि में अधिक बिन्दु हैं वहाँ शुभ फल। परन्तु बृहस्पति एक राशि में साल भर रहता है और शनि २ई वर्ष; तब यह कैसे निश्चय किया जाय कि इस साल भर में या २ई साल के लम्बे असें में गोचर वश ग्रह अपना इष्ट या अनिष्ट प्रभाव कब दिखलावेगा। यही बताते हैं। मान लीजिये उदाहरण जन्म कुण्डली में देखिये पृष्ठ ५३८ वृहस्पित के १४ अंश हैं और कन्या राशि में (लग्न से दूसरे) वृहस्पित के ७ शुभ बिन्दु हैं तो जब कन्या राशि में वृहस्पित के गोचर वश करीब १४ अंश होंगे तब वह अपना फल दिखावेगा। क्योंकि प्रत्येक जन्म कुण्डली में ग्रहों के अंश भिन्न-भिन्न होते हैं, इसीलिये कोई ग्रह गोचर वश शुभ या अशुभ होने पर भी भिन्न-भिन्न अंश प्राप्त होने पर भिन्न-भिन्न लोगों को फल दिखाता है अर्थात् मान लीजिये यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों को घनु का बृहस्पित गोचर वश अनुकूल है, किन्तु यज्ञदत्त की कुण्डली में २१ अंश हैं, देवदत्त की कुण्डली में १४ अंश और भवदत्त की कुण्डली में २१ अंश तो गोचर वश घनु राशि में जब बृहस्पित के ७ अंश होंगे तब यज्ञदत्त को शुभ फल प्राप्त होगा। जब १४ अंश वृहस्पित के होंगे तब देवदत्त को शुभ फल प्राप्त होगा। जब १४ अंश वृहस्पित के होंगे तब देवदत्त को शुभ फल प्राप्त होगा। जव १४ अंश वृहस्पित के होंगे तब देवदत्त को शुभ फल प्राप्त होगा। जीर जब इसी घनु राशि में २१ अंश होंगे तब भवदत्त को शुभ फल प्राप्त होगा और जब इसी घनु राशि में २१ अंश होंगे तब भवदत्त को शुभ फल-प्राप्त होगा और जब इसी घनु राशि में २१ अंश होंगे तब भवदत्त को शुभ फल-प्राप्त होगा और जब इसी घनु राशि में २१ अंश होंगे तब

### कृतेऽष्टवर्गे सित कारकर्कात्-य द्भावमुक्ताङ्कमुपैति खेटः । तद्भावपुष्टि सशुभोऽशुभो वा करोत्यनुक्ते विपरीतमेव ॥१४॥

इस श्लोक में प्रायः वही बात दोहरायी गई है जो श्लोक १२ में बता चुके हैं कि जिस ग्रह का गोचर वश विचार किया जा रहा हो वह जन्म कुण्डली में जिस राशि में है वहाँ से इस समय किस भाव में जा रहा है—उसी भाव सम्बन्धी शुभाशुभ फल करेगा। यदि अधिक विन्दु हैं तो शुभ फल करेगा। यदि कम बिन्दु हैं तो अशुभ फल करेगा। इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। श्लोक १३ के उदाहरण में मान लिया है कि गोचरवश धनु राशि क बृहस्पति, यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों के अनुकूल है, तब तीनों को क्या एक ही फल प्राप्त होगा? नहीं। यदि यज्ञदत्त की जन्म कुण्डली में मेष का बृहस्पति है तो मेष से धनु नवम होने से उसे नवम भाव सम्बन्धी हर्ष होगा—भाग्योदय होगा। यदि देवदत्त की जन्म कुण्डली में मिथुन का बृहस्पति है तो मिथुन से धनु सप्तम होने के कारण स्त्री सम्बन्धी हर्ष होगा और भवदत्त की कुण्डली में सिंह का बृहस्पति है तो सिंह से धनु पंचम होने के कारण पुत्र या विद्या सम्बन्धी हर्ष होगा।।१४।।

एकत्र भावे बहवो यदानीमुक्ताङ्कगाश्चारवशाद्वजन्ति ।
पुष्णन्ति तद्भावफलानि सम्यक्
तत्कारकात्तत्तनृपूर्वभावे ॥१४॥

ऊपर यह सिद्धांत बता चुके हैं कि किस भाव सम्बन्धी फल होगा। इसका विचार करने के लिये यह देखना चाहिये कि जिस ग्रह का गोचरवश विचार किया जा रहा है, वह जन्मकुण्डली में किस राशि में है। मान लीजिये कि बृहस्पति अपनी जन्माधिष्ठित रशिश से दशम में जा रहा है और बृहस्पति के अष्टक वर्ग में वहाँ अधिक बिन्दु हैं; शिन अपनी जन्माधिष्ठित राशि से दशम में जा रहा है और शिन के अष्टक वर्ग में वहाँ से दशम स्थान पर) अधिक बिन्दु हैं; सूर्य अपनी जन्माधिष्ठित राशि से दशम में जा रहा है और शिन के अष्टक वर्ग में वहाँ (जहाँ कुण्डली में शिन है वहाँ से दशम स्थान पर) अधिक बिन्दु हैं; सूर्य अपनी जन्माधिष्ठित राशि से दशम में जा रहा हैं और सूर्य के अष्टक वर्ग में वहाँ उसके अधिक बिन्दु हैं। इस प्रकार जब अपनी-अपनी जन्म स्थानीय राशि से अनेक ग्रह एक साथ

<sup>\*</sup> जन्माधिष्ठित राशि का अर्थ है जन्म कुण्डली में जिस राशि में ग्रह हो ।

ही जिस भाव में जा रहे हों और उन राशियों में उनके स्वयं के अध्टक वर्ग में अधिक विन्दु हों तो उस भाव सम्बन्धी विशेष शुभ फल होता है। जैसे ऊपर सूर्य, वृहस्पति, शनि अपनी-अपनी जन्माधिष्ठित राशि से गोचरवश दशम में हों और वहाँ उनके स्वयं के अष्टक वर्ग में अधिक बिन्दु हों तो दशम भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा ।।१५॥

> बिन्दौ स्थिते तत्फलसिद्धिकाल विनिर्णयाय प्रहितेऽष्टवर्गे । भान्यष्टधा तत्र विभज्य कक्षा क्रमेग्ग तेषां फलमाहुरन्ये ॥१६॥

आलिख्य चक्रं नव पूर्वरेखाः याम्योत्तरस्था दश च त्रिरेखाः । प्रस्तारकं षण्णवितप्रकोष्ठं पङ्कत्यष्टकं चाष्टकवर्गजं स्यात् ॥१७॥

होराशशीबोधनशुक्रसूर्यं-भौमामरेन्द्राचितभानुपुत्राः । याम्यादिपङ्क्त्यष्टकराशिनायाः क्रमेगा तद्विन्दुफलप्रदाः स्युः ॥१८॥

राश्यष्टभागप्रथमांशकाले शनिद्वितीये तु गुरुः फलाय । कक्षाक्रमेराविमहान्त्यभाग-काले विलग्नं फलवं प्रविष्टम् ॥१६॥

श्लोक १६ में यह बताया गया है कि गोचर फल कब होता है। आगे के पृष्ड पर शनिका प्रस्ताराष्टक वर्ग दिया जा रहा है

### शनि का अष्टक वर्ग चक्र

| मी॰              |     | 0   | 0    |     |    |        |     |     | or  |
|------------------|-----|-----|------|-----|----|--------|-----|-----|-----|
| . <del>ह</del> ु | 0   | 0   |      | 0   |    |        |     |     | m   |
| но               |     |     | 0    |     |    |        | 0   | 0   | H3* |
| व                |     |     |      | 0   |    |        |     |     | ~   |
| ia,<br>o         |     |     |      | 0   |    | 0      |     | 0   | m   |
| lç0              |     |     | 0    |     | 0  | 0      |     | 0   | >>  |
| ₩<br>0           | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 0      |     |     | w   |
| सि॰              | 0   | 0   | 0    | 0   |    | 0      | 0   | 0   | 9   |
| ₩<br>•           |     |     |      |     |    | 0      |     |     | ~   |
| मि॰              | 0   |     |      | 0   |    |        |     | 0   | m   |
| 0                |     |     |      | •   |    | 0      | 0   | 0   | >   |
| Ħ°               |     |     |      |     | 0  |        |     |     | ~   |
|                  | वी० | le. | H.o. | A o | ैक | 9<br>9 | 4.0 | e e |     |

शिन २ई वर्ष एक राशि में रहता है, किस समय उसका शुभ या अशुभ फल होगा? निर्णय का एक प्रकार तो १३ वें श्लोक में बता दिया अब दूसरा प्रकार वताते हैं। पृष्ठ ५४४ पर लिखे अनुसार ९६ वर्ग का एक चक्र बनाइये और मान लीजिए आपको शिन का गोचर विचार करना है तो पृष्ठ ५४५ पर जो शिन का अष्टक वर्ग बनाने का प्रकार दिया गया है उसी प्रकार से शिन का अष्टक वर्ग बनाइए। लिखा है कि शिन का अटक वर्ग बनाने में सूर्य से १-२-४-७-८-१०-११ स्थानों में शुभ विन्दु डालना इसलिये सूर्य वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक से १-२-४-७-८-१०-११ हुये—वृश्चिक, धनु, कुम्भ, वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या—इनमें शुभ विन्दु लगाइये। इस प्रकार अन्य ग्रहों से भी जहाँ जहाँ शुभ विन्दु पड़ने चाहियें वहाँ वहाँ शुभ बिन्दु लगाने से पिछले पृष्ठ पर दिया गया शिन का अष्टक वर्ग तैयार होगा।

ऊपर मेष में शिन के दो बिन्दु आये हैं—वृष में ४, मियुन में ३, कर्क में १, सिंह में ७, कन्या में ६, तुला में ४, वृश्चिक में ३, वनु में १, मकर में ३, कुम्भ में ३ और मीन में २। अब आप पृष्ठ ५४५ देखिये जहां शिन का अष्टक वर्ग बनाया है। सिंह लग्न में ७ बिन्दु हैं लग्न से दूसरे कन्या में ६ बिन्दु हैं लग्न से तीसरे तुला में ४ बिन्दु हैं हत्यादि। पृष्ठ ५४५ पर और पृष्ठ ५५४ पर दोनों एक ही कुण्डली के शिन के अष्टक वर्ग हैं तब पृष्ठ ५५४ फिर वही अष्टक वर्ग पुनः क्यों बनाया गया ? इसलिये कि पृष्ठ ५५४ पर जो अष्टक वर्ग बनाया गया है उसमें यह मालूम होता है कि किस-किस ग्रह ने किस-किस राशि में शुभ बिन्दु डाले हैं। इसका प्रयोजन क्या ? यही बताते हैं। प्रत्येक राशि के आठ भाग कीजिये। यह मालूम ही है कि एक राशि में ३० अंश होते हैं इस कारण ३० को ८ से भाग देने पर ३ अंश ४५ कला आए। तीन-तीन अंश और पैंतालीस-पैंतालीस कलाओं के आठ भाग हो गए। चाहे कोई भी राशि हो प्रथम अठवें

भाग पर शनि का अधिकार माना है। इसलिये प्रारम्भिक ३ अंश ४५ कला तक शनि की कक्षा कहलाती है। दूसरे अष्टमांश पर बृहस्पति का अधिकार माना है। इस कारण ३º-४५' से ७ई अंश तक बृहस्पति की कक्षा हुई। बृहस्पित के बाद तृतीय अष्टमांश अर्थात् ७°-३०'से ११°-१५ तक मंगल की कक्षा हुई। मंगल के वाद सूर्य की कक्षा, सूर्य के बाद शुक्र की कक्षा, उसके बाद बुध की और बुध के बाद चन्द्रमा की कक्षा होती है। अन्तिम कक्षा २६°-१५' से ३०° तक लग्न की कक्षा होती है। इसी कारण पृष्ठ ५५४ पर जो शनि का अध्टक वर्ग चक्र दिया है उनमें शब्बुव, मंब सूव शुव, बुव चव लव यह कम रखा है। अब देखिये सिंह राशि में शनि, वृहस्पति, मंगल, सूर्य, बुघ, चन्द्र, लग्न, इनसे शुभ विन्दु पड़े हैं इस कारण जब इन कक्षाओं में शनि जावेगा तब गोचर वश शुभ प्रभाव दिखावेगा किन्तु जब शुक्र की कक्षा में जावेगा (शुक्र की पांचवी कक्षा होती है १५° से १८°-४५' तक) तब शुभ फल नहीं दिखावेगा बल्कि अशुभ फल दिखावेगा क्योंकि शनि के अष्टक वर्ग में शुक्र से सिंह राशि में कोई शुभ बिन्दु नहीं पड़ा। यह सूक्ष्म गोचर विचार है ।। १६-१९ ।।

### सर्वप्रहाणां प्रहितेऽष्टवर्गे तत्कालराशिस्थितविन्दुयोगे । अष्टाक्षसंख्याधिकविन्दवश्वेत् शुभं तदूने व्यसनं क्रमेण ॥२०॥

अबं सर्वाष्टक वर्ग बनाना बताते हैं। निम्नलिखित प्रकार से सर्वाष्टक वर्ग बनाइये। पहले जितने शुभ बिन्दु हैं—उनको किस अष्टक वर्ग में, किस राशि में, कितने शुभ बिन्दु हैं यह लिख लीजिये फिर एक नया अष्टक वर्ग चक्र बनाकर भिन्न-भिन्न अष्टक वर्गों में जितने शुभ बिन्दु हैं उनको प्रत्येक राशि के विचार से जोड़ लीजिए।

उदाहरण के लिए सिंह राशि में सातों अध्टक वर्ग में क्रमशः ५, ६, ५, ५, ७, ५, ७, यह शुभ बिन्दु ऋमशः सूर्य आदि सातों ग्रहों के अष्टक वर्ग में पड़े हैं। इनका योग ४० हुआ तो सर्वाष्टक वर्ग में सिंह राशि में ४० संख्या लिखेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक राशि में जितने शुभ बिन्दू पड़े हैं उनका योग सर्वाष्टक वर्ग में लिखा जाता है।

सूर्य का अष्टकवर्ग





मंगल का अष्टकवर्ग



बुघ का अष्टकवर्ग



बृहस्पति का अष्टकवर्ग शुक्र का अष्टकवर्ग ४ ૭ É de c Ę 8 ş सर्वाष्टकवर्ग शनि का अध्टकवर्ग ₹4 4056 सिंह७ 25 રદ 24 ३३ २७ ₹ २६

इस प्रकार सर्वाष्टक वर्ग बनाने पर यह देखना चाहिये कि प्रत्येक राशि में कुल कितने शुभ बिन्दु पड़े। जिस राशि में २८ से अधिक शुभ बिन्दु पड़ें, उसमें जब गोचरवश कोई ग्रह जाता है तो अच्छा फल दिखाता है। यदि २८ से कम संख्या हो और उसमें गोचरवश कोई ग्रह जावे तो अशुभ फल दिखावेगा। २८ से संख्या जितनी कम होगी उतना अशुभ फल अधिक होगा। यहाँ एक शंका यह होती है कि

28

मान लीजिये शनि के गोचर का विचार करना है। सर्वाष्ट्रक वर्ग में तो किसी राशि में ३० विन्दु आवें किन्तु शिन के अप्टक वर्ग में उसके दो ही बिन्दु हैं तब क्या वह शुभ जावेगा? अथवा मान लीजिये शनि के अप्टक वर्ग में तो ६ विन्दु हैं किन्तु सर्वाष्टक वर्ग में २२ विन्दु ही हैं तो क्या शनि का गोचर उस राशि में अशुभ जावेगा। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक ग्रह के स्वयं के अप्टक वर्ग में कितने शुभ बिन्दु हैं और सर्वाष्टक वर्ग में उस राशि में कितने विन्दु हैं इन दोनों का तारतम्य कर लेना चाहिये। यदि दोनों में शुभ तो गोचर का पूर्ण शुभ फल होगा। यदि दोनों में अशुभ तो पूर्ण अशुभ फल होगा। यदि एक में शुभ तो मध्यम फल समझना चाहिए।।२०।।

यावन्तस्तुहिनरुचेः ग्रुभाङ्कसंस्था यावन्तः ग्रुभभवने हिमद्युतेर्वा । इत्थं तद्विदितमिहाधिके च तेभ्यः स्वस्त्यूने विपदिति सूचितं परेषाम् ॥२१॥

टिप्पणी:—बहुत से लोग लग्न से भी इस प्रकार विचार करते हैं: मान लीजिये प्रथम भाव में ४० शुभ बिन्दु पड़े तो प्रथम, तेरहवें, पच्चीसवें, ३७वें, ४९वें ६१वें, ७३वें वर्ष में अम्युदय। यदि अष्टम भाव में कुल १९ बिन्दु पड़े हैं तो ८वें, २०वें, ३२वें, ४४वें, ५६वें, ६८वें वर्ष में शरीर कष्ट आदि। इस प्रकार जिस भाव में अधिक बिन्दु पड़े हों उस-उस वर्ष में और उससे प्रत्येक बारहवें वर्ष में शुभ। जिस भाव में थोड़े बिन्दु पड़े हों उस वर्ष में और उससे प्रत्येक १२वें वर्ष में कष्ट।

विशेष विवरण के लिये देखिये श्री जीवनाय शर्मा विरचित जन्म-पत्रिका विघानम् पृ० ३६-४१। प्रायः षष्ठ, अष्टम, द्वादश—यह तीनों अशुभ भवन माने जाते हैं बाकी के शुभ भवन । शुभ भवनों में अधिक बिन्दु होना शुभ है। इसी प्रकार चन्द्र लग्न से विचार कीजिये।

- (क) यदि चन्द्र लग्न से शुभ भवनों में २८ से अधिक संख्या हो तो उन-उन भावों की समृद्धि होती है यदि २८ से कम हो तो उन-उन भावों की हानि होती है।
- (ख) चन्द्रमा से किन भावों में शुभ ग्रह पड़े हैं यह देखिये।
  यदि इन शुभ ग्रहाघिष्ठित राशियों में २८ से अधिक
  बिन्दु हैं तो इन भावों की समृद्धि समझनी चाहिये। यदि
  २८ से कम हों उस-उस भाव सम्बन्धी विपत्ति समझनी
  चाहिये।।२१॥

कर्तुः स्वजन्मसमयावसथग्रहाणां कृत्वाष्टवर्गकथिताक्षविधानमत्र । बह्वक्षयोगवशतः शुभराशिमास-भावग्रहस्थितिषु कर्मशुभं विदध्यात् ॥२२॥

ऊपर जो सर्वाष्ट्रक वर्ग बनाना बताया गया है उसका एक अन्य उपयोग और बताते हैं। अपने जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में थे बीर जो जन्म लग्न और सात ग्रह—या उन आठ आधारों पर जो सर्वाष्ट्रक वर्ग तैयार किया गया है उसमें जिस-जिस राशि में अधिक बिन्दु हों उनमें शुभ कार्य करने चाहियें। ऐसा करने से विशेष सफलता प्राप्त होगी। उदाहरण के लिये जन्म लग्न सिंह है और सिंह राशि में सर्वाष्ट्रक वर्ग में ४० बिन्दु पड़े हैं तो जब सिंह में सूर्य हो या सिंह में चन्द्रमा हो या सिंह में वृहस्पति हो या जब पूर्वीय क्षितिज पर सिंह लग्न उदित हो तब इस कुण्डली वाला जातक जो-जो कार्य करेगा। उसमें विशेष सफलता होगी। प्रत्येक मनुष्य को कौन सा वर्ष, मास

या दिन अधिक अनुकूल या सफलता देने वाला होगा यह देखने के लिए सर्वाष्टक वर्ग एक साधन है ॥ २२ ॥

### पापोऽपि स्वगृहस्थश्चेद्भाववृद्धि करोत्यलम् । नीचारातिगृहस्थश्चेत्कुर्याद्भावक्षयं ध्रुवम् ॥२३॥

अब गोचर विचार के सम्बन्ध में एक नवीन सिद्धान्त और बताते हैं। यदि पापी ग्रह भी अपने भाव में जावे तो भाव की वृद्धि करता है। किन्तु यदि कोई ग्रह नीच राशि का हो या शत्रु राशि का हो तो उस भाव को विगाड़ता है।। २३।।

### स्वोच्चस्थोऽपि शुभो भावहानि दुःस्थानपो यदि । सुस्थानपश्चेत् स्वोच्चस्थः पापी भावानुकूल्यकृत् ॥२४॥

यदि कोई ग्रह दु:स्थान का मालिक हो तो चाहे वह शुभ हो और उच्च राशि में भी हो—जिस भाव में है उस भाव को बिगाड़ेगा। किन्तु यदि सुस्थान का मालिक होकर उच्च स्थान में है तो उस भाव को बढ़ावेगा।।२४।।

टिप्पणी:—ऊपर क्लोक २३ और २४ में जो सिद्धान्त बताये गये हैं वे यद्यपि इस अध्याय में गोचर के प्रकरण में कहे गये हैं किन्तु इनका उपयोग जन्म कुण्डली तथा गोचर दोनों में समान रूप से कर सकते हैं।

### चौबीसवां अध्याय ग्रहटकवर्गफल

अर्कंस्थितस्य नवमो राज्ञिः पितृगृहः स्मृतः । तद्राज्ञिफलसंख्याभिर्वर्द्धयेच्छोध्यपिण्डकम् ॥१॥

अब होरासार में जो अष्टक वर्ग का फल दिया है वह बतलाते हैं। सूर्य जिस राशि में हो उस राशि से जो नवम (९वीं) राशि हो उसे "पिता का घर" कहते हैं अर्थात् उस घर से पिता का विचार करना। सूर्य के अष्टक वर्ग में — उस 'पिता के घर' में जितने शुभ विन्दु हों — उस संख्या से 'शोध्यपिंड' को गुणा करना। शोधपिण्ड कैसे बनाया जाता है, यह आगे बतलावेंगे ।। १।।

सप्तिबिशहताल्लब्धं नक्षत्रं याति भानुजे । तिस्मन् काले पितृक्लेशो भविष्यति न संशयः ॥२॥

यह जो (ऊपर के बताये हुए प्रकार से) संख्या आई—उस संख्या को सत्ताइस से भाग देना। शेष संख्या से जो नक्षत्र आवे (जैसे अश्विनी से १, भरणी से २, कृत्तिका से ३ आदि) उस नक्षत्र में जब गोचर में शनि आवे तो जातक के पिता को अवश्य क्लेश होता है। ॥२॥

तत्त्रिकोरागते वाऽपि पितृतुल्यस्य वा मृतिः । संयोगः शोध्यशोषाराां शोध्यपिण्ड इति स्मृतः ॥३॥

अथवा ऊपर (क्लोक २ में) जो नक्षत्र आयां है, उससे त्रिकोण में जब शनि आता है तो पिता के तुल्य—चाचा आदि की मृत्यु होती है। अश्विनी की संख्या १ है—इससे त्रिकोण में मवा और मूछ हुए। भरणी के त्रिकोण में पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ हुए। इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों का त्रिकोण होता है। त्रिकोण शोवन और एकाधि-पत्य शोधन के बाद जो शुभ बिन्दु बच जाते हैं, उन्हें शोध्य पिंड कहते हैं। यह त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन का प्रकार आगे बतलावेंगे।।३।।

लग्नात्सुखेश्वरांशेशदशायां च पितृक्षयः । सुखनाथदशायां वा पितृतुल्यमृति वदेत् ॥४॥

लग्न से चौथे घर का स्वामी जिस नवांश में हो—उस नवांश के स्वामी की दशा में पिता की मृत्यु होती है। चौथे घर के मालिक की दशा में पिता-तुल्य (चाचा आदि) की मृत्यु होती है।।४॥

संशोध्य पिण्डं सूर्यस्य रन्ध्रमानेन वर्द्धयेत् । द्वादशेन हताच्छेषराशि याते विवाकरे ॥५॥

तित्त्रकोणगते वाऽपि मरणं तस्य निर्विशेत् । एवं ग्रहाणां सर्वेषां चिन्तयेन्मतिमान्नरः ॥६॥

सूर्याध्टक वर्ग में जो शोध्यपिंड हो उसमें ८ जोड़िये और जो जोड़ आवे, उसमें १२ का भाग दीजिये। जो शेष बचे उस वाली राशि में (जैसे १ शेष बचे तो मेष, २ शेष बचे तो वृष इत्यादि) जब सूर्य आवे या उससे पाँचवीं या नवीं राशि में जब सूर्य आवे (गोचरवश) तब पिता की मृत्यु की संभावना होती है। वैसे तो प्रतिवर्ष सूर्य उन राशियों में आता है, किन्तु यहाँ अभिप्राय यह है कि जब दशा, अन्तदंशा के विचार से, तथा शनि के गोचर विचार से पिता की मृत्यु

मालूम पड़ती हो तब उस वर्ष में किस महीने में मृत्यु की संभावना है यह देखने के लिये सूर्य का गोचर फल बताया गया है। जैसे सूर्य के अष्टक वर्ग से ऊपर के क्लोकों में पिता का मृत्युकाल निश्चय करने के नियम बताये गये, इसी प्रकार चन्द्रमा के अष्टकवर्ग से माता का मंगल के अष्टकवर्ग से भाई का इत्यादि विचार बुद्धिमान् व्यक्ति को करना चाहिये।।५-६॥

### चन्द्रात्सुखफलेः पिण्डं हत्वा सारावशेषितम् । शनौ याते मातृहानिः त्रिकोगार्क्षगतेऽपि वा ।।७।।

चन्द्रमा के अष्टकवर्ग में चन्द्रमा से चौथी राशि में जितने शुभ बिन्दु हों उनको चन्द्रमा के अष्टक वर्ग के शोध्यपिंड से गुणा कीजिये। जो गुणन फल आवे उसमें २७ का भाग दीजिये। जो शेष आवे उस नक्षत्र की संख्या में या उससे त्रिकोण के नक्षत्र में जब शनि गोचरवश आवे तब माता की मृत्यु की संभावना होती है।।७।।

### चन्द्रात्सुखाष्टमेशांशत्रिकोगो दिवसाधिपे । मार्तुवियोगं तन्मासे निर्विशेल्लग्नतः पितुः ॥ ।। ।।

चन्द्रमा जिस राशि में हो—उससे चौथे और आठवें घर के मालिक किस नवांश में बैठे हैं यह देखिये। जब इन नवांश से गोचर वश सूर्य त्रिकोण में जावे—तो माता की मृत्यु होती है। जैसे ऊपर चन्द्रमा से चौथे और आठवें के मालिक किन नवांशों में हैं, वैसे लग्न से चौथे और आठवें के मालिक किन नवांशों में हैं यह देखिये—उन नवांश राशियों से जब त्रिकोण में सूर्य जावे तो पिता की मृत्यु होती है।। ८।।

### भौमात्तृतीयराशिस्यफलैर्भ्रातृगगं वदेत् । बुघात्सुखफलैर्बन्धुगगं वा मातुलस्य च ॥६॥

मंगल के अष्टक वर्ग में — मंगल जिस राशि में है उससे तृतीय राशि में मंगल के अष्टकवर्ग में कितने शुभ बिन्दु हैं यह देखिये। उतने ही भाई उस जातक के होंगे। बुध के अष्टक वर्ग में बुध जिस राशि में है उससे चौथी राशि में कितने शुभ बिन्दु हैं? जितने शुभ बिन्दु हों उतने ही मामा या बन्धु होंगे॥९॥

गुरुस्थितसुतस्थाने यावतां विद्यते फलम् । शत्रुनीचप्रहं त्यक्त्वा शेषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥१०॥

वृहस्पति के अष्टकवर्ग में वृहस्पति जिस राशि में है—उससे पंचम राशि में जितने शुभ विन्दु होंगें उतने ही पुत्र होंगे। किन्तु यदि किसी शत्रु या नीच ग्रह ने इस राशि में विन्दु प्रदान किया हो—एसे शत्रु, नीच ग्रह के विन्दु कम कर दीजिये।।१०।।

गुरोरष्टकवर्गे तु शोध्यशिष्टफलानि वै । क्रूरराशिफलं त्यक्त्वा शेषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥११॥

बृहस्पति के अष्टकवर्ग में त्रिकोण शोषन और एकाधित्य शोधन के बाद जो संख्या आवे—उसमें से क्रूर राशियों में जो बिन्दु हों उन्हें कम कर दीजिये। शेष जितने बचें उतने ही पुत्र होंगे।।११।।

फलाधिकं भृगोर्यत्र तत्र भार्याजनिर्मेदि । तस्यां वंशाभिवृद्धिः स्यादल्पे क्षीग्गार्थसंतितः ॥१२॥

शुक्र के अष्टक वर्ग में जिन राशियों में अधिक शुभ बिन्दु हैं उस

राशि में जिस कन्या का जन्म है (कन्या की चन्द्र राशि हो या जन्म लग्न हो) उससे विवाह होने से वंश की वृद्धि होगी। यदि जातक की कुंडली में शुक्र के अध्टक वर्ग में जिस राशि में थोड़े शुभ विन्दु हों— उस जन्म लग्न या चन्द्र राशि वाली कन्या से विवाह हो तो सन्तान थोड़ी होगी।

टीकाकारों ने इस क्लोक का अर्थ निम्न प्रकार से भी किया है— जिस राशि में—जातक के शुक्र के अध्टक वर्ग में अधिक शुभ विन्दु हों—उस राशि की दशा में जिस कन्या का जन्म हुआ हो, उस कन्या से विवाह विशेष सन्तानप्रद होती है और जातक के शुक्राध्टक वर्ग में जिस राशि में कम शुभ विन्दु हों—उस दिशा में जन्म लेने वाली कन्या से विवाह करने से कम सन्तान होती है।।१२।।

### शोध्यपिण्डं शनेर्लग्नाद्धत्वा रन्ध्रफलैः सुलैः । हृत्वावशेषभं याते मन्दे जीवेऽपि वा मृतिः ॥१३॥

शिन के अष्टक वर्ग में जो शोध्यपिंड की संख्या हो—उसे शिन के अष्टक वर्ग में लग्न से अष्टम राशि में जितने शुभ बिन्दु हों उनसे गुणा कीजिये। २७ का भाग दीजिये। जो शेष आवे उस संख्या के नक्षत्र में जब गोचर से वृहस्पित या शिन जावे तो जातक की मृत्यु हो सकती है। (जब मारक ग्रह की दशा, अन्तर्दशा हो तभी यह फल होता है) ।।१३।।

> लग्नादिमन्दान्तफलैक्यसंख्या-वर्षे विपत्तिस्तु तथार्कपुत्रात् । यावद्विलग्गान्तफलानि तस्मिन्-नाञो हि तद्योगसमानवर्षे ॥१४॥

लग्न से लेकर शनि राशि जिस राशि में है उस राशि तक (जन्म लग्न तथा शनि जिस राशि में हैं दोनों को शामिल करना चाहिये और बीच की सारी राशियाँ भी शामिल होंगी)—शनि के अध्टक वर्ग में जितने शुभ बिन्दु हैं—जोड़िये। यह जो संख्या आवे जातक के जीवन में इस वर्ष में विपत्ति होगी।

इसी प्रकार शनि जिस राशि में है—उससे लग्न तक (शनि जिस राशि में है तथा लग्न दोनों को बीच की राशियों के साथ शामिल कीजिये)—शनि के अब्दक वर्ग में कितने विन्दु हैं—इनको जोड़िये। यह जो जोड़ आवे इसके बराबर वाले वर्ष में—(जैसे जोड़ १५ आया तो १५वें वर्ष में) कब्ट होगा ॥१५॥

### अष्टमस्थफलैर्लग्नात्पिण्डं हत्वा सुर्बेर्भजेत् । फलमायुर्विजानीयात्प्राग्वहेलां तु कल्पयेत् ॥१५॥

शित के अष्टक वर्ग में जो शोध्यपिड आवे उसे लग्न से अष्टम में जितने शुभ विन्दु हों उनसे गुणा कीजिये। जो गुणनफल आवे उसमें २७ का माग दीजिये। जो लिब्ब आवे—उतने वर्ष की आयु जातक की होगी। मृत्यु का समय पूर्व लिखित नियमों के अनुसार निश्चित करे।।१५।।

त्रिकोगोषु तु यन्न्यूनं तत्तुन्यं त्रिषु शोधयेत् । एकस्मिन् भवने शून्ये तित्रकोगां न शोधयेत् ॥१६॥

भवनद्वयशून्ये तु शोधयेदन्यमन्दिरम् । समत्वे सर्वगेहेषु सर्वं संशोधयेत्तदा ॥१७॥

### त्रिकोण शोधन:

अव त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन बताया जावेगा। यह अष्टक वर्ग का एक आवश्यक अंग है। मंत्रेश्वर का इस सम्बन्ध में क्या विचार है यह बताने से पहिले इस विषय का थोड़ा सा परिचय दे देना जरूरी है जिससे पाठकों को श्लोकों को समझने में कठिनता न हो।

- (i) मेष, सिंह और धनु एक त्रिकोण बनाते हैं क्योंकि मेष से सिंह पाँचवीं राशि, सिंह से धनु पाँचवीं और धनु से मेष पाँचवीं राशि होती है।
  - (ii) इसी प्रकार वृष कन्या और मकर यह दूसरा त्रिकोण हुआ।
  - (iii) मियुन, तुला, कुंभ यह तीसरा त्रिकोण हुआ।
  - (iv) कर्क, वृश्चिक, मीन यह चौथा त्रिकोण हुआ ।

पहिले अध्टक वर्ग वनाने का प्रकार बता चुके हैं। सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन सातों ग्रहों के सात अष्टक वर्ग बने। प्रत्येक अष्टक वर्ग का अलग-अलग त्रिकोण शोघन होता है। मान लीजिये आपको सूर्य अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोघन करना है तो देखिये मेष, सिंह तया घनु तीनों राशियों में कितने बिन्दु हैं:

मेष में ३, सिंह में ५ तथा घनु में ४ हैं।

अब संस्कृत के आचार्यों में — ज्यौतिष के मनीषियों में — विविध जद्भट विद्वानों में मतभेद है कि त्रिकोण शोधन किस प्रकार किया जावे:

(१) प्रथम मत यह है कि त्रिकोण की तीनों राशियों में—जिसमें सबसे कम संख्या हो उसे अन्य त्रिकोण की बाकी जो दो राशियों हैं—उनमें जो संख्या हैं—उनमें से घटाइये। उदाहरण के लिये सूर्य के अष्टक वर्ग में मेष में ३, सिंह में ५ तथा घनु में ४ हैं। इन तीनों में सबसे कम संख्या ३ है तो इस ३ को सिंह राशि में जो ५ संख्या है उसमें से घटा कर सिंह राशि के नीचे ५—३=२ स्थापित

<sup>\*</sup> आगे के पृष्ठ पर सर्वाष्टक बर्ग दिया जा रहा है जिसकी विकाण शोधन में आवश्यकता पड़ेगी।

### सर्वाष्ट्रक वर्ग

| योग      | 28  | %   | 8   | × 5 | w<br>5 | 25   | 38  | 336      |
|----------|-----|-----|-----|-----|--------|------|-----|----------|
| मी॰      | ~   | ×   | 8   | >   | m      | m    | ~   | ~        |
| .₩o      | 5   | m   | m   | >   | m      | w    | m   | 36       |
| Ħ°       | m   | w   | ×   | ×   | 5      | ×    | m   | 30       |
| व        | >   | m   | ~   | ۍ   | w      | m    | ~   | 20       |
| 0        | 5   | ~   | 8   | 5   | 5      | >    | m   | 34       |
| नु       | ×   | m   | ×   | ×   | 8      | ص    | ×   | ارا<br>ش |
| , o      | m   | w   | >   | w   | 9      | ×    | w   | m        |
| सि॰      | 5   | w   | 5   | ح   | 9      | 5    | 9   | °×       |
| <b>₽</b> | >   | ×   | 8   | ×   | ×      | 5    | ~   | 200      |
| मि॰      | ×   | >   | m   | ×   | ×      | w    | m   | 35       |
| ०        | 9   | ح   | >   | 5   | ٣      | m    | ×   | m        |
| म्०      | m   | >   | ×   | ×   | 5      | ×    | 8   | 3        |
| ज्र/ऽप्र | H o | चं० | मं० | व   | वृ०    | فلأه | হাত | योग      |

की जिये। इसी प्रकार ३ को — धनु राधि में जो ४ संख्या है उसमें से धटाकर धनु राधि के नीचे ४ — ३ = १ यह संख्या स्थापित की जिये। मेष में ३ — ३ = ० रहेगा।

इसी प्रकार सूर्याध्टक वर्ग में वृष, कन्या, मकर—इन तीनों त्रिकोण राशियों को लीजिये—वृष में ७ संख्या है, कन्या में ३ तथा मकर में ३। इन तीनों में अर्थात् ७ तथा ३ तथा ३ में—३ सबसे कम है। इस कारण ३ को ७ में से घटाकर वृष में ४ तथा कन्या में ३—३ =० एवं मकर में ३—३:=० रिखये यह सामान्य नियम होना चाहिये।

अब मिथुन, तुला तथा कुंभ राशियों में सूर्याष्टक वर्ग में कितने बिन्दु हैं यह देखिये । मिथुन में ४, तुला में ४ तथा कुंभ में ५ हैं। उपर्युक्त नियम के अनुसार सब से कम संख्या ४ है, इसलिये इस ४ को—तीनों राशि की संख्याओं में से - प्रत्येक में से घटाकर मिथुन में ४—४=०, तुला में ४—४=० तथा कुंभ में ५—४=१ स्थापित करना चाहिये यह सामान्य नियम हुआ।

अब चौथा त्रिकोण लीजिये अर्थात् सूर्याष्टिक वर्ग की कर्क, बृश्चिक तथा मीन राशियाँ। कर्क में ४ संख्या है, वृश्चिक में ५ तथा मीन में १। इनमें सबसे कम संख्या १ है। इसलिये इस १ को कर्क वाली ४ संख्या में से घटाकर कर्क में ४—१=३ रिखये तथा वृश्चिक में ५—१=४ स्थापित कीजिये। मीन में तो १—१=० हो ही जावेगा।

इस नियम को जिसे "प्रथम-मत" के नाम से ऊपर समझाया गया है—हम निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट कर सकते हैं:

(क) त्रिकोण की तीन राशियों में — जिसमें सबसे कम संख्या है— उस सबसे कम वाली संख्या को— त्रिकोण की दोनों राशियों में से अलग-अलग घटाकर जो शेष बचें, उन-उन शेष को— उन-उन राशियों के नीचे स्थापित करे।

- (ख) यदि त्रिकोण की एक राशि में शून्य हो तो उस शून्य को त्रिकोण की अन्य दो राशियों को घटाने से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा और त्रिकोण की अन्य दो राशियों में जो संख्या पहिले से थी वह वैसी की वैसी रहेगी।
- (ग) यदि त्रिकोण की तीनों राशियों में समान संस्था हो तो उस संख्या को त्रिकोण की तीनों राशियों में से घटाने से तीनों ही जगह ० शेष रहेगा । उदाहरण के लिये आपको मंगल के अष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन करना है और वृष, कन्या, मकर इस त्रिकोण का शोधन करना है; तो देखिये मंगल के अष्टक वर्ग में वृष में ४ संख्या है, कन्या में भी ४ है तथा मकर में भी ४ । अब इस '४' को वृष के ४ में से घटाया तो ४ ४ = ० शेप रहा । इसी प्रकार कन्या में ४ ४ = ० और मकर में भी ४ ४ = ० शेप हुआ । यह ऊपर जो प्रथम मत बताया गया है वह पराशर का है । दूसरा मत:

अब दूसरा मत दिया जाता है।

मान लीजिये आप को सूर्याष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन करना है। मेष में ३ है, सिंह में ५ तथा घनु में ४। इन तीनों में सब से कम संख्या ३ है। इसलिये मेष में ३, सिंह में भी ३ रिखये तथा घनु में भी ३।

वृषभ में ७ है, कन्या में ३ तथा मकर में ३ तो, इनमें न्यून संख्या ३ है। इस कारण वृष में भी ३ रिखये, कन्या में ३ तथा मकर में ३ तो रहेंगी ही।

सूर्याच्टक वर्ग में मिथुन में ४, तुला में ४ तथा कुंभ में ५ है। सबसे कम ४ है—इसलिये कुंभ में ४ स्थापित कीजिये। मिथुन तथा तुला में तो—प्रत्येक में ४ रहेंगी ही।

कर्क में ४, बृश्चिक में ५ तथा मीन में १ है। सबसे कम '१'

### सूर्याष्टक वर्ग (त्रिकीस शोधन)

| योग                 | > m    | 1 48 |
|---------------------|--------|------|
| #                   | ~ ~    | 0    |
| . <del>  6.</del> 0 | 5 >    | ~    |
| मकर                 | m m    | 0    |
| व                   | >> m   | ~    |
| :0.0.               | 5.00   | . >> |
| तुला                | × ×    | 0    |
| कन्या               | m m .  | : 0  |
| सिंह                | 3" m   | 3    |
| मु                  | > ~    | m-   |
| मिथन                | × ×    | 0    |
| ত্ত                 | 9 m    | >>   |
| मव                  | us us  | 0    |
|                     | षटाइये | शेष  |

षटाया । मिथुन, तुला, कुंभ यह तीसरा त्रिकोण है--सव से कम मिथुन में ४ है, इसलिये इन राशियों में से ४ घटाया। कर्क, वृष्टिचक, मीन, इनमें सव से कम कर्क में १ है, इसलिये इन राशियों में १ घटाया। मेष, सिंह, घनु एक त्रिकोण हुआ। सबसे कम मेष में ३ है। इसिलिये इन राशियों में से ३ घटाया बूष, कन्या, मकर यह दूसरा त्रिकोण है—इनमें सबसे कम कन्या में ३ है। इसिलये इन राशियों में से

अब अन्य अष्टक वर्गों का त्रिकोण शोवन आगे दिया जाता है।

# चन्द्रमा का अष्टक वर्ग (त्रिकोए। शोधन)

| 1              |         | - 1 |
|----------------|---------|-----|
| योग            | > m     | 83  |
| 中              | > ~     | m   |
| 18-0           | m m     | 0   |
| मं             | יצי יעט | ~   |
| चं             | m m     | 0   |
| ,<br>ज         | ~ ~     | 8   |
| <del>हें</del> | w.w.    | 0   |
| l <del>c</del> | שי שי   | ~   |
| 乖              | שי מיי  | m   |
| l <del>c</del> | > ~     | in  |
| म्             | >o m    | ~   |
| اعنوا          | 55      | 0   |
| 中              | > m     | ~   |
|                | घटाइये  | शेष |

# मंगल का अष्टक वर्ग (त्रिकीरण शोधन)

| ,                 |         |      |
|-------------------|---------|------|
| त्रोम             | 0° 10°  | w    |
| 中                 | 20      | 0    |
| ·1 <del>5</del> 0 | to, to, | 0    |
| मं                | × ×     | 0    |
| सं                | 20.00   | 0    |
| ام                | 20      | 0    |
| लंज               | > m     | ~    |
| <del> 6</del>     | × ×     | 0    |
| तुरं              | 50      | w    |
| R                 | N N     | 0    |
| म.                | ווא ווא | 0    |
| انوا              | × ×     | 0    |
| मंभ               | > ~     | 100  |
|                   | बटाइये  | श्रव |

### बुध का अष्टक वर्ग (त्रिकोत्स शोधन)

| ı               | 1                                     | 1   |
|-----------------|---------------------------------------|-----|
| योग             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | us  |
| <b>ਜ</b>        | × ×                                   | 0   |
| ·IĘ0            | × ×                                   | 0   |
| मं              | × ×                                   | . 0 |
| कं              | 5 >>                                  | ~   |
| ان ا            | 5 %                                   | ~   |
| le <sup>0</sup> | × ×                                   |     |
| कन्या           | w >o                                  | ~   |
| 海               | 5° >>                                 | ~   |
| ŀ÷              | × ×                                   | 0   |
| 班               | × ×                                   | 0   |
| انما            | 5 %                                   | ~   |
| मं              | × ×                                   | 0   |
|                 | घटाइये                                | গ্ৰ |

# बृहस्पति का अष्टक वर्ग (त्रिकोर्ग शोधन)

| 1   |          |         |              | 1        |
|-----|----------|---------|--------------|----------|
| 4   | 5        | w<br>5- | × ×          | <b>*</b> |
| 4   | <u>.</u> | m       | m            | •        |
| ·H  | 50       | m       | ~            | ~        |
| Þ   | -        | 5       | 5-           | 0        |
| t   | ;        | w       | نو           | ~        |
| lto | -        | 5       | us           | ~        |
| lt  | ÷0       | a       | or           | 0        |
| 100 |          | 9       | 5            | 8        |
| 事   |          | 9       | 5-           | 1 ~      |
| 16  | -        | >       | m            | ~        |
| ¢.  | Ė        | >       | o            | ~        |
| to  | J        | سى      | <del>ح</del> | 0        |
| /h  | -        | 5       | 5            | 0        |
|     |          |         | घटाइये       | श्रष     |

## गुक्त का अष्टक वर्ग (त्रिकीर्ग शोधन)

| योग      | 2 %     | %   |
|----------|---------|-----|
| <b>∄</b> | m m     | 0   |
| ાકુંગ    | w 5     | ~   |
| मं       | > m     | ~   |
| व्य      | w m     | 0   |
| lo o     | > m     | ~   |
| رضا      | 55      | 0   |
| कन्या    | > mr    | ~   |
| सिं      | 3- m    | ~   |
| ŀĖ       | 5° m    | 8   |
| मुं.     | יצ יענו | ~   |
| िंग      | w. w.   | 0   |
| मं       | >0 m    | ~   |
|          | घटाइये  | शेष |

## शनि का अष्टक वर्ग (त्रिकोस्स शोधन)

| योग            | 38      | 3   |
|----------------|---------|-----|
| 中              | 100     | -   |
| ·IEO           | lus lus | 1 0 |
| #              | m m     | 0   |
| <b>a</b>       | ~~      | 0   |
| io.            | ma      | 100 |
| trin           | > m     | ~   |
| कन्या          | m. w.   | m   |
| 乖              | 9 ~     | w   |
| l <del>é</del> | ~ ~     | 0   |
| 连              | mm      | 0   |
| 100            | > m     | ~   |
| मं             | ~~      | ~   |
|                | षटाइये  | श्व |

त्रिकोण शोधन के बाद मेष, वृश्चिक, वृष-तुला मिथुन-कन्या, धनु-मीन, मकर-कुंभ इन दो दो राशियों में निम्नलिखित १४ प्रकार की परिस्थिति हो सकती है।

| एक राशि          | दूसरी राशि            |
|------------------|-----------------------|
| ग्रहयुक्त        | ग्रहयुक्त             |
| १. समान बिन्दु   | समान बिन्दु           |
| २. अधिक "        | ंकम "                 |
| ३. अधिक "        | श्न्य ''              |
| ४. शून्य "       | शून्य "               |
|                  |                       |
| ग्रह्युक्त       | ग्रहहोन               |
| ५. समान बिन्दु   | समान बिन्दु           |
| ६. अधिक "        | कम "                  |
| ७. अविक "        | शून्य '' <sup>.</sup> |
| ८. कम "          | अधिक "                |
| ९. जून्य "       | अधिक "                |
| १०. शून्य "      | शून्य ''              |
|                  |                       |
| ग्रहहीन          | ग्रहहीन               |
| ११ समान बिन्दु . | समान बिन्दु           |
| १२. अधिक "       | कम "                  |
| १३. अधिक "       | शून्य ''              |
| १४. जून्य "      | शून्य "               |

शून्य विन्दु का अर्थ है कि कोई बिन्दु नहीं हो। एकाधिपत्य शोधन के नियम नीचे दिये जाते हैं।

- (क) १, २, ३, ४, ७, ९, १०, १३, १४ की परिस्थिति (हालत) में कोई शोघन नहीं होता। जैसी संख्या बिन्दुओं की है बैसी ही रहने दी जाती है।
- (ख) यदि उपर्युक्त नं० ५ या ६ की परिस्थिति हो तो दूसरी राशि (जिसमें ग्रह नहीं है) में से सब बिन्दु हटा दीजिये। ग्रह युक्त राशि की संख्या वैसी ही रहेगी।
- (ग) यदि नं० ८ में विणित हालत हो तो इस दूसरी राशि में से उतने ही बिन्दु कर दीजिये जितने पहली राशि (ग्रह युक्त राशि) में हों। पहली राशि (ग्रहयुक्त) में जितनी संख्या थी उतनी ही रहेगी।
- (घ) यदि नं० ११ की परिस्थिति हो तो—दोनों राशियों में संख्या हटा कर ० लिख दीजिये।
- (ङ) यदि नं० १२ में विणित हालत हो तो—जितनी कम विन्दु वाली राशि में संख्या हो उतनी दोनों में कर दीजिये।

संस्कृत के मूल श्लोकों की भाषा इस प्रकार की है कि कई प्रकरणों में दो पृथक्-पृथक् (अलग, अलग) अर्थ हो सकते हैं—ऐसी स्थित में पाठकों की सुविघा के लिये उन अर्थों को अंगीकार किया गया है जो पराश्चर से अधिक मेल खाते हैं, जिनमें स्पष्ट पराश्चर से मतभेद है वहाँ मंत्रेश्वर का ही मत दिया गया है। यह दर्शनशास्त्र तो है नहीं कि अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर भिन्न भिन्न शाखाओं की व्याख्या कर उस विषय को वहीं छोड़ दिया जावे—जेंसे भगवद् गीता में सन्यास परक, निष्काम कमं परक, भिन्त परक सांख्य, योग आदि के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करने वाले भिन्त-भिन्न अर्थों की टीका-भाष्य बड़े-बड़े विद्वानों ने की है—कोई विद्वान् कम नहीं—अब जिसकी जैसी शिव हो वैसे सिद्धान्त को ग्रहण करे—यह ज्योतिष

का विषय तो गणित का विषय है। एक सिद्धान्त पर जाना पड़ेगा कि इस कोष्ठ में २ रखा जावे या ३, या ४ इत्यादि।

जो विद्वान् पाठक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें वे विविध मूल प्रंथों के वाक्यों का समन्वय या तारतम्य कर सकते हैं—पर इस हिन्दी पुस्तक का उद्देश्य तो नवीन पाठकों को निश्चयात्मक रूप से एक पद्धित या क्रम बताने का है—जिससे वे इसमें बताये गये नियम लागू कर किसी जन्म कुण्डली का त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन कर सकें। अब उदाहरण कुण्डली का एकाधिपत्य शोधन नीचे दिया जाता है:—

त्रिकोराशोवनां कृत्वा पञ्चार्वकाधिपत्यंकम् । क्षेत्रद्वये फलानि स्युस्तवा संशोधयेत्सुघीः ॥१८॥

ग्रहयुक्ते फलेहींने ग्रहाभावे फलाधिके । ऊनेन सहशन्त्वस्मिन् शोघयेद्ग्रहवर्जिते ॥१९॥

फलाधिके ग्रहैर्युं क्ते चान्यस्मिन् सर्वमुत्सृजेत् । सग्रहाग्रहतुल्यत्वे सर्वं संशोध्यमग्रहात् ॥२०॥

उभाभ्यां ग्रहहोनाभ्यां समत्वे सकलं त्यजेत् । उभयोर्ग्रहसंयुक्ते न संशोध्यं कदाचन ॥२१॥

एकस्मिन् भवने शून्ये न संशोध्यं कदाचन । द्वावप्रहो चेद्यन्न्यूनं तत्तुल्यं शोघयेद्द्वयोः ॥२२॥

शोध्यावशिष्टं संस्थाप्य राशिमानेन वर्द्धयेत् । ग्रहयुक्तेऽपि तद्राशौ ग्रहमानेन वर्द्धयेत् ।।२३।।

### सूर्य का एकाधिपत्य शोधन

| भ. ब. मि. क. सि. क. पु. पु. पु. पु. पु. पु. पु. पु. पु. पु |    | 1 |    | 1 | 1 | 4    | 1 | h   | h  | t | þ | · He | 4 | मी. योग  |
|------------------------------------------------------------|----|---|----|---|---|------|---|-----|----|---|---|------|---|----------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      |    | Ħ | ٥٠ | Ė | 6 | - H. | ÷ | ė l | 5" | ; | + | 0    |   |          |
| बाद ० ४ ० ३ २ ० ० ४ १ ० १                                  |    |   | >  | 0 | m | ~    | 0 | o - | >  | ~ | 0 | ~    |   |          |
|                                                            | de |   | >  | 0 | m | ~    | 0 | 0   | >> | ~ | 0 | ~    | 0 | 5-<br>2- |

चन्द्रमा का एकाधिपत्य शोधन

| 哥              |     | 88 |
|----------------|-----|----|
| #              | ሙ   | m  |
| .મુન્          | •   | 0  |
| मं             | ~   | ~  |
| वं             | 0   | 0  |
| lo'u           | 0   | 0  |
| r <sub>0</sub> | 0   | 0  |
| lė             | ~   | 0  |
| 距              | m   | m  |
| 16:            | ec. | m  |
| 连              | ~   | 0  |
| 100            | 0   | •  |
| मं             | ~   | ~  |

शोधन के बाद

## मंगल का एकाधिपत्य शोधम

| 급                 |   | w              |
|-------------------|---|----------------|
| 中                 | • | 0              |
| ·leo              | 0 | 0              |
| मं                | 0 | 0              |
| कं                | 0 | 0              |
| lo-o              | 0 | 0              |
| l <del>c</del> i) | ~ | ~              |
| l <del>é</del>    | • | 0              |
| सं                | m | m              |
| le-               | 0 | 0              |
| मं                | 0 | 0              |
| ام                | 0 | 0              |
| 中                 | ~ | n              |
|                   |   | शोधन के<br>बाद |

## बुध का एकाधिपत्य शोधन

| योग               |     | w          |
|-------------------|-----|------------|
|                   | 0   |            |
| #                 |     | 10         |
| . <del>IĘ</del> 0 | •   | 0          |
| मं                | . 0 | •          |
| स्र               | ~   | ~          |
| 10-0              | ~   | ~          |
| tė                | 0   | 0          |
| l <del>s</del>    | ~   | ~          |
| 乖                 | ~   | ~          |
| 1è                | 0   | 0          |
| 莊                 | 0   | 0          |
| ام. م             | ~   | ~          |
| मं                | 0   | 0          |
|                   |     | बाद<br>बाद |

# बृहस्पति का एकाधिपत्य शोधन

| योग               |   | 9 |                | योग            |   | w |   |
|-------------------|---|---|----------------|----------------|---|---|---|
| <b>∄</b>          | 0 | 0 | 1 1            | 中              | 0 | 0 |   |
| .1 <del>8</del> 0 | ~ | 0 |                | . Hea          | ~ | 0 |   |
| H.                | ~ | 0 | -              | ri<br>i        | ~ | 0 |   |
| <u>ن</u> ط        | ~ | ~ |                | चं             | 0 | 0 |   |
| ٠.ما              | ~ | ~ |                | 10'0           | ~ | ~ |   |
| l <del>c</del> io | 0 | 0 | शोधन           | लंज            | 0 | 0 |   |
| ₩ <del>.</del>    | ~ | 0 | एकाधिपत्य शोधन | l <del>e</del> | ~ | 0 |   |
| <b>歪</b>          | a | ~ | एका            | मुं.           | ~ | a |   |
| l <del>e</del>    | ~ | ~ | न का           | 16-            | ~ | ~ |   |
| 年                 | 8 | 0 | নি কি          | मि.            | ~ | 0 |   |
| lo <sup>'</sup> u | 0 | 0 |                | انما           | 0 | 0 |   |
| ب <del>ن</del>    | 0 |   |                | Ή              | ~ | ~ |   |
|                   |   |   |                |                |   |   | a |

शोवन के बाद

शोघन के बाद

गोसिहौ दशगुणितौ वसुभिमिथुनालिभे । विग्रङ्भेषौ च मुनिभिः कन्यकामकरे शरेः ॥२४॥

शेषाः स्वसानगुणिताः किकचापघटीभवाः । एते राशिगुणाः प्रोक्ताः पृथग्ग्रहगुणाः पृथक् ।।२५।।

जीवारशुक्रसौम्यानां दशवसुसप्तेन्द्रियः क्रमाद्रगुणिता। बुधसंख्या शेषाणां राशिगुणाद्रग्रहगुणः पृथक्कार्यः ॥२६॥

#### शोध्यपिड

अब एकाधिपत्य शोघन के बाद जो प्रत्येक अष्टक वर्ग में योग आया वह शोध्यपिंड हुआ:—पृष्ठ ५८१-५८५ देखिये।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुंघ, बृहस्पति, शुक्र, शनि १५ ११ ६ ६ ७ ५ १४

यह इस उदाहरण कुंडली का शोध्य पिड है। भिन्न-भिन्न कुंडलियों में भिन्न-भिन्न शोध्यपिड आवेगा। संत्रेश्वर ने शोध्य पिड की परिभाषा उपर श्लोक में यह की है कि दोनों शोधन (त्रिकोण और एकाधि-पत्य) के बाद जो बचे उनका जोड़ शोध्य पिड कहलाता है। परा-शर के मत से राशिगुणक के बाद जो गुणनफल आवे और ग्रह गुणक के बाद जो गुणनफल आवे दोनों के योग (जोड़) को शोध्यपिड कहते हैं।

## राशिगुराक और ग्रहगुराक

एकाधिपत्थ शोधन के बाद जो संख्या प्रति राशि के नीचे प्राप्त हो उसको राशिगुणक (प्रति राशि के लिए नीचे बताया गया है कि किस संख्या से गुणा करें—उस संख्या को राशिगुणक कहते हैं) से गुणा करें।

इसी प्रकार एकाविपत्य शोधन के बाद जो संख्या बचे उसे ग्रह

|             |    |     | श्रानि- | अष्टब | शनि-अष्टक वर्ग का ए | भ              | कार  | एका॰ शाधन |       |    |      |                 |     |
|-------------|----|-----|---------|-------|---------------------|----------------|------|-----------|-------|----|------|-----------------|-----|
|             | ਜੇ | lo' | म् म    | म.    | 福.                  | l <del>s</del> | tion | lo v      | क्रिं | मं | .IEo | म. कुं. मी. योग | योग |
|             | ~  | ~   |         | 0     | ur                  | m              | ~    | ~         | 0     | 0  | 0    | ~               |     |
| शोघन के बाद | ~  | 0   | •       | 0     | na.                 | m              | ~    | ~         | 0     | 0  | o    | ~               | %   |

|                 | वृ. घ. म. कुं. मी. | 88 88 h 8 |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | #                  | 5         |
|                 | चं                 | 0         |
|                 | lo o               | l v i     |
| ic.             | िंग                | 9         |
| कि-च            | 15                 | 5         |
| राशि-गुराक-चक्र | क. सि. क. तु.      | h 0% % 2  |
| Ē               | 16:                | >>        |
|                 | में में            |           |
|                 | চিত                | °~        |
|                 | 中                  | 9         |
|                 | राशि               | गुणक      |

मह गुराक चक्र

| ייטו           | 2     |
|----------------|-------|
| ਦ <sup>9</sup> | 5     |
| <b>.</b>       | V     |
| ंच.            | ح     |
| 蛇              | 5     |
| मह             | भीवाक |

गुणक (प्रत्येक संख्या को किस ग्रह भेद से किस संख्या से गुणा करना चाहिये—इसे ग्रह गुणक कहते हैं) से गुणा करे।

प्रत्येक राशि के गुणक अलग-अलग होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के गुणक अलग अलग होते हैं। यह पृ० ५८५ पर दिये गये हैं:—

सूर्य आदि सातों ग्रहों के राशि गुणक तथा ग्रह गुणक नीचे लिखे प्रकार से किये जावेंगे। पहले सूर्य का एकाधिपत्य शोधनचक देखिये।

मेष में ० इसका है गुणक ७ है। किन्तु ० को ७ से गुणा किया तो
० ही आया। इस कारण मेष में राशि गुणक के स्थान में कुछ नहीं
रखा। वृष में ४ लिखा है। वृष की गुणक संख्या १० है ४×१०=४०
इस कारण ४० लिखा। कर्क में ३ लिखा है इसकी गुणक संख्या ४
है। इस कारण ३×४=१२ लिखा।

अब ग्रह गुणक लीजिये। मेष में शिन है शिन का गुणक ५ है किन्तु मेष में ० होने से ० × ५ = ०। इस कारण मेष के नीचे ० रक्खा। वृश्चिक में ४ लिखा है और सूर्य, मंगल, शुक्र यह तीन ग्रह हैं। सूर्य का गुणक ५ मंगल का ८, शुक्र का ७ है। इस कारण

(बृश्चिक राशि
 
$$\{ \forall \times \forall \ (\forall \circ) = ? \circ \}$$

 ४ संख्या है
  $\{ \forall \times \lor \ (\forall \circ) = ? \lor \}$ 

 इसलिये)
  $\{ \forall \times \lor \ (\forall \circ) = ? \lor \}$ 

८०

८० वृश्चिक के नीचे लिखा। घनु में १ है। और बुध घनु में है। बुध का गुणक ५ है। इस प्रकार १×५=५। यह घनु के नीचे लिखा इस प्रकार आदि में राशि गुण के और ग्रह गुणक से गुणा कर संख्या लिखी गई हैं।

|                   |      | स्य    | िटक  | वाः            | सूर्याघ्टक वर्ग (राशि गुराक और ग्रह गुराक) | गुराक            | . और              | सूड         | गुराक  |      |                     |      |     |
|-------------------|------|--------|------|----------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------|------|---------------------|------|-----|
| i                 | 审    | 10'0   | 年    | l <del>é</del> | 莊                                          | 18:              | l <del>c</del> 's | ر <u>ما</u> | बं     | #    | 150                 | 审    |     |
| ए.थो.             | •    | >      | 0    | w              | a                                          | 0                | 0                 | >           | ~      | 0    | ~                   | 0    |     |
| राम<br>इ.         |      | °×     |      | 2              | 30                                         |                  |                   | 32          | ~      | 1    | <b>%</b>            |      | ४५४ |
| प्र.म<br>संस      |      |        | -    |                | 14                                         |                  |                   | 07          | 5      |      |                     |      | 2   |
|                   |      | वन्ष्र | क्टक | वस             | चन्द्राष्टक वर्ग (राशि गुराक और ग्रह       | गुराक            | और                | मह          | गुराक) |      |                     |      |     |
|                   | क्त  |        |      |                |                                            |                  | किं               | ्म भं       | ভি°    |      |                     | ंचा  |     |
| राशि              | भू ~ | व व    | 年。   | 肾咖             | 乖~                                         | 1 <del>6</del> 0 | ₽, o              | চিত ০       | ं ख    | r; ~ | .l <del>e</del> o o | '매 뉴 | योग |
| राशि गुणक<br>ग्रह | 95   |        |      | 2              | o<br>m                                     |                  |                   |             |        | ح    | 117 00              | 2 2  | 30  |
|                   | -    | -      | -    |                |                                            |                  |                   |             |        |      |                     |      |     |

|               | योग                     |        | 2        | 30                |               | योग              |     | 9,     | 74  |
|---------------|-------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|------------------|-----|--------|-----|
|               | में वा                  | 0      |          |                   |               | में वं           | 0   |        | 100 |
|               | · <del>કિ</del> ંગ      | 0      |          |                   | 1             | .IE.o            |     |        |     |
|               | Ħ                       |        |          |                   |               | म                |     |        |     |
| भ             | ं हो                    |        |          |                   | <u>ب</u>      | मं के            |     |        |     |
| ग्रह गुराक)   | सू.मं.<br>व. व.<br>व. व |        |          |                   | ग्रह गुराक)   | 1                | ~   | 0      | 5   |
|               | ंम रंग                  |        |          |                   |               | व. स.म.<br>त. व. | ~   | 1      | 8   |
| अ             | le-                     | ~      | 9        | %                 | श्रु          | किंग किंग        | 0   |        |     |
| गुराक और      |                         | 0      |          |                   | गुराक         | l <del>s'</del>  | n   | 02     |     |
| (राशि         | .H.                     | m      | 30       |                   | (राशि गुराक   | 乖                | ~   | %      |     |
| ٦.<br>(م      | ŀ <del>ċ</del>          | 0      |          |                   | म<br>(त       | ₩.               | 0   |        |     |
| मगलाष्टक वर्ग | 连                       | 0      |          |                   | बुधाष्टक वर्ग | <b>मि</b> .      | 0   |        |     |
| लाक           | bir                     | 0      |          |                   | विवाद         | lo,              | ~   |        |     |
| E             | मंज                     | ~      | >        | 02                |               | मंज              |     | %      |     |
| '             | 1                       | i      |          | ~                 |               | K7 - F4          | •   | ·      |     |
|               | म.                      | ए. थो. | राशि गु. | و <del>`</del> جا |               |                  |     | °ंच    |     |
|               | <b>च</b>                | Þ.     | नी       | मह भू.            |               | ᄨ                | . d | राशि र | ᆏ   |

|           | -                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| गुराक)    | Name and Address of the Owner, owner, or other Persons of |
| ग्रह      | -                                                         |
| अंत       |                                                           |
| गुराक     |                                                           |
| (राधि     |                                                           |
| अष्टकवर्ग |                                                           |
| 5         |                                                           |
| बहस्पति   | /3                                                        |

| मे. ब्. मि. क. सि. क. तु. ब्. व. म. मुं मी.  तु. क ० ० १ २ ० ० २ १ ० १ ० १ ० १ ० १ ० १ ० ० १ १ ० ० १ १ ० ० १ ० ० १ ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० | <b>*</b>           | 젊     | , '    |           |                |        |       | ر ما<br>مط | वृ. सू.मं. श.                         | তি    |    |      | 'ন   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------|----------------|--------|-------|------------|---------------------------------------|-------|----|------|------|-----|
| ागु.  गुक्राटच्का वर्ग (राशि गुएएक और ग्रह पुर ११ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तं.                | कं    | ام     |           | 18             | 违      | 18:   | किं        | 100                                   | स्रं  | मं | .120 | 卅.   |     |
| ागु.  बुक्राटच्क वर्ग (राशि गुएक और ग्रह ९ ११ ६ ६ ११ ६ ६ १८ व. मे. व. मि. क. सि. क. तु. व. म. मुं. मी. मे. ए ८ २००१ ०० १०० १००० १००० १००० १००० १०००                                                                                                                                                                                                                                      | ए. थो.             | •     |        |           | ~              | ~      | 0     | 0          | ~                                     | ~     | ၁  | ~    | 0    |     |
| गुकाटक वर्ग (राशि गुएक और ग्रह गुएक)<br>ग.<br>मे. वृ. मि. क. सि. क. तु. वृ. व. म. कुं. मी.<br>१ ० ० २ २ ० ० १ ० १ ० ०<br>७ ८ २० ८ ५                                                                                                                                                                                                                                                      | राशि मृ.<br>य. मृ. |       |        |           | ×              | 8.     |       |            | ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | مو مو |    | ~    |      | 0 5 |
| श.<br>मे. बू. मि. क. सि. क. तु. बू. घ. म. कुं. मी.<br>१ ० ० २ २ ० ० १ ० १ ० ०<br>७ ८ २० ८ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       | श्रिका | टज्फ वर्ग |                | ाज्ञ : | गुराक | और         | प्रह गुर                              | (क)   |    |      |      |     |
| में. बू. मि. क. सि. क. तु. बू. घ. म. मुं. मी.<br>१ ० ० २ २ ० ० १ ० १ ० ०<br>७ ८ २० ८ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | स्त्र |        |           |                |        |       | lo o       | सू.मं. श्                             |       |    |      | 'चा' | योग |
| 0 0 2 0 0 6 2 0 0 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | राशि               | मे    |        | 1         | 1 <del>S</del> | 垂      | 16-   | लंग        | lo"                                   | मं    | मं | 160  |      |     |
| 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ए. थो.             | ~     | 0      |           | 8              | 8      |       | •          | ~                                     | 0     | ~  | 0    | 0    | w   |
| ري الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ان<br>ان           | 9     |        |           | >              | 3      |       |            | V                                     |       | 5- |      |      | 24  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بغ ا               | 5     |        |           |                |        |       |            | 00                                    |       |    |      |      | 200 |

| गरमक       |
|------------|
| और ग्रह    |
| गुराक      |
| वर्ग (राशि |
| अष्टक व    |
| शनि का     |

| ÷                |      |      |    |       |      | Pro- | वृ स्.म. | ত 9 |     |         | ंवा   | 튜      |
|------------------|------|------|----|-------|------|------|----------|-----|-----|---------|-------|--------|
| ′ <del>μ</del> ~ | to o | म् ॰ | 時。 | मुं क | He m | 1000 | الم رموا | は。  | 1 0 | .ie.) o | ~ ₩   |        |
| 9                |      |      |    | १० ०३ | 5    | 9    | w<br>~   |     |     |         | 6.8   | 9 9 10 |
| 5-               |      |      |    |       |      | 000  | %<br>%   |     |     | J.      | ٠   ٠ |        |

इस प्रकार गुणा करके राशि गुणक और ग्रह गुणकों को जोड़िये।

| सु. च. म. बु.<br>१२४ ९० ५१ ४७<br>८५ २० २० २५ | निर्ध १३ १०१ हम १० ०११ १०५ |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| .F " I                                       | याग पिड<br>                |

एवं गुणित्वा संयोज्य सप्तिभर्गु एयेत्पुनः । सप्तिवशहताल्लब्धवर्षाण्यत्र भवन्ति हि ॥२७॥

द्वादशाद्गुग्रयेल्लब्धा मासाहर्घटिकाः क्रमात् । सप्तीवशति वर्षाग्गि मण्डलं शोधयेत्पुनः ॥२८॥

अब इस योग २०९ को ७ से गुणा कीजिये और २७ से भाग दीजिये जो लिब्ब होगी वह वर्ष होंगे। १२ से गुणा कर २७ से भाग देने पर लिब्ब झोगी वह वर्ष होंगे। १२ से गुणा कर २७ से भाग लिब्ब आवे वह मास होंगे, जो शेष बचे उसे ३० से गुणा कर २७ से भाग दीजिये, जो लिब्ब आवे उतने दिन होंगे। इसी प्रकार ६० से गुणा कर २७ से भाग देने से घड़ी आ जावेगीं

सवको जोड़िये। २७ वर्ष का एक मंडल होता है। इसलिये यदि २७ वर्ष से अधिक वर्ष आवें तो २७ कम करके जो संख्या आवे—उतने वर्ष उस ग्रह की दशा समझनी चाहिये। अब उदाहरण कुंडली में ग्रहों की दशा निकाल कर बताया जाता है।

- (१) सूर्याष्टक वर्ग का राशि ग्रह योग पिण्ड २०९ है। इसको ७ से गुणा किया = १४६३। इसको २७ से माग दिया = ५४ वर्ष । शेष ५ वर्ष, इस को १२ से गुणा किया = ६०। इस को २७ से माग दिया = २ मास। शेष को ३० से गुणा कर के २७ का भाग दिया = ७ दिन। क्योंकि ५४ वर्ष २ मास ७ दिन, २७ वर्ष से अधिक हैं २७ वर्ष कम किये शेष २७ वर्ष २ मास ७ दिन। सूर्य की दशा।
- (२) इंसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग का योग पिंड ११०। इसको ७ से गुणा किया = ७७०। इसको २७ से भाग दिया। = २८ वर्ष ६ मास ७ दिन। २७ वर्ष कम किये शेष १ वर्ष ६ मास ७ दिन चन्द्रमा की दशा।

- (३) मंगल के अष्टक वर्ग का योग पिंड ७१। इसको ७ से गुणा किया=४९७। इसे २७ से भाग दियां=१८ वर्ष ४ मास २७ दिन मंगल की दशा।
- (४) बुघ के अष्टक वर्ग का योग पिंड ७२ । इसे ७ से गुणा किया = ५०४ । इसे २७ से भाग दिया = १८ वर्ष ८ मास । बुघ की दशा ।
- (५) बृहस्पति का योग पिंड १०५ । इसको ७ से गुणा किया =७३५ । इसे २७ से भाग दिया ==२७ वर्ष २ मास २० दिन । २७ वर्ष कम किया, शेष २ मास २० दिन बृहस्पति की दशा ।
- (६) शुक्त का योग पिंड ६८ । इसको ७ से गुणा किया = ४७६ । २७ से भाग दिया = १७ दर्ष ७ मास १७ दिन यह शुक्र की दशा हुई।
- (७) शनि का योग पिंड १७७ । इसको ७ से गुणा किया= १२३९ से । इसे २७ से भाग दिया=४५ वर्ष १० मास २० दिन । २७ वर्ष कम किये=१८ वर्ष १० मास २० दिन शनि की दशा ।

जातक पारिजात तथा शंभु हीरा प्रकाश में अष्टक वर्ग से दशा निकालने की पद्धति (प्रकार) में भिन्नता है। विस्तार भय से उसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

#### हरएा

## अन्योऽन्यमर्खंहरणं ग्रहपुक्ते तु कारयेत् । नीचेऽर्द्धमस्तगेऽप्यद्धंहरणं तेषु कारयेत् ॥२६॥

- (१) यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह के साथ हो तो उसकी दशा का आचा कर दीजिये।
- (२) यदि कोई ग्रह अस्त हो या नीच राशि में हो तो भी उसकी दशा का आवा कर दीजिये।

## शत्रुक्षेत्रे त्रिभागोनं दृश्यार्द्धहरणं तथा । त्र्यंशोनहरणं भङ्गे सूर्येन्द्वोः पातसंश्रयात् ॥३०॥

- (१) यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में हो तो उसकी दशा का जो समय आया है उसका एक तिहाई कम कर दीजिये।
- (२) यदि कोई ग्रहदृ<sup>र्</sup>यार्द्ध (१२वें घर, ११वें घर, १०वें घर ९वें घर आदि-जितना मार्ग पृथ्वी के ऊपर है) में हो तो भी एक-तिहाई दशा कम कीजिये।
- (३) जो ग्रह अन्य ग्रह के साथ (उसी राशि अंश में होने से)होने से युद्ध में पराजित हो या सूर्य या चन्द्रमा के पात के अन्तर्गत हो—उसकी दशा में भी एक-तिहाई कम कीजिये।

बहुत्वे हरेेेे प्राप्ते कारयेद्वलवत्तरम् । पश्चात्तान् सकलान् कृत्वा वराङ्गेग् विवद्धयेत् ॥३१॥

मातङ्गलब्धं शुद्धायुर्भवतीति न संशयः । पूर्वविद्दनमासाब्दान् कृत्वा तस्य दशा भवेत् ॥ ३२॥

यदि हरण की अनेक परिस्थिति जो ऊपर बताई गई है—उपस्थित हों तो—जिस परिस्थिति में सबसे अधिक हरण होता है—केवल उस परिस्थिति के अनुसार जो हरण आता हो उतना कम कर दीजिये। अन्यहरण छोड़ दीजिये।

इस प्रकार जो आयु भावे इसे ३२४ से गुणा कीजिये ओर ३६५ से भाग दीजिये। जो वर्ष, मास दिन आवे वह दशा होगी,

एवं ग्रहाणां सर्वेषां दशां कुर्यात् पृथक् पृथक् । अष्ट्रवर्गदशामार्गः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ॥३३॥ इस प्रकार प्रत्येक ग्रह की अध्टक वर्ग के अनुसार दशा निकालनी चाहिये। अध्टक वर्ग की दशा निकाल कर फलादेश करना उत्तमोत्तम है।

> बालो बिलष्ठो लवणागमोसुरो रागी मुरारिः शिखरीन्द्रगाथया । भौमो गर्गेन्द्रो लघुभावतासुरो गोकर्णरक्ता तु पुराणमैथिली ॥३४॥

रागी वली भास्वरगीर्भगाचलाः । रागी वली भास्वरगीर्भगाचलाः । गिरौ विवस्वान्बलवद्विवक्षया शूली मम प्रीतिकरोऽत्र तीर्थकृत् ॥३५॥

अष्टकवर्ग कौन-सा ग्रह जिस राशि में वह है—वहाँ से गिनने पर—िकस राशि में कितने शुभ विन्दु प्रदान करता है यह बताते हैं। देखिये अध्याय तेईस। सूर्य अपने अष्टक वर्ग में पहले स्थान में बिन्दु प्रदान करता है; वृहस्पित के अष्टक वर्ग में अपने स्थान से पहले में विन्दु प्रदान करता है; शिन के अष्टक वर्ग में अपने स्थान से प्रथम स्थान में एक शुभ विन्दु प्रदान करता है। तो सब अष्टक वर्गों में मिला कर उसने अपने स्थान से प्रथम स्थान पर ३ विन्दु प्रदान किये। इसी प्रकार सूर्य अपने स्थान से दितीय स्थान में (अपने अष्टक वर्ग में १, वृहस्पित के अष्टक वर्ग में १, शिन के अष्टक वर्ग में १) कुल ३ विन्दु प्रदान करता है। इसी प्रकार सूर्य आदि सातों ग्रह तथा लग्न से किस स्थान पर कितने विन्दु पड़ते हैं इनका हिसाब करने से नीचे लिखी संख्या आती है:

| 1        |                | 1       | 1    |      | ,         |            |            |     |      |     |
|----------|----------------|---------|------|------|-----------|------------|------------|-----|------|-----|
|          | योग            | £ %     | m    | 8    | )<br>>o   | w.         | %          | 25  | 7/2  | 336 |
| ंचा      | मं.            | 100     | *    | 100  | 100       | ×          | >>         | ~   | 100  | 2   |
|          | o स्थ          | m       | ~    | 5    | 5         | m          | m          | w   | ~    | 200 |
|          | <b>.</b>       | m.      | و    | m    | ~         | r          | m          | ×   | w    | 35  |
| 10'9     | ख.             | m       | m    | 5    | *         | ~          | *          | 0<  | ~    | 25  |
| भंम      | نوا د <u>.</u> | w.<br>* | 100  | * >  | m         | n          | 8          | >>  | 5    | 24  |
| ٥٠٥      | ten            | ~       | ~    | 8    | 9         | *          | nr         | m   | *    | 75  |
|          | ŀĖ.            | 9       | 100  | 9    | 5         | im         | w          | m   | m    | 3   |
| लग्न     | ĨŦ.            | 5       | 5    | 250  | ٣         | 9          | m          | ×   | 5"   | 80  |
| Ÿ.       | ₩ <u>.</u>     | m       | ~    | ×    | ~         | >          | ×          | >   | ~    | 48  |
|          | 再              | ٣       | ~    | >    | ~         | 8          | æ          | >   | 9    | 36  |
|          | بم ا           | ×       | 5    | >    | w         | 8          | 2          | 2   | w.   | E.  |
| <u>-</u> | मं             | m       | m    | w.   | w         | ~          | >          | *   | ~    | 78  |
|          |                | अव.     | वक्ष | मंगल | ন<br>° ভা | ्यू<br>श्च | ्र<br>श्रु | शनि | लग्न | योग |

| ५९६      |         | फलदीपिका       |            |       |
|----------|---------|----------------|------------|-------|
| सूर्य    | 3,3,33  | २,३,४,५        | ३,५,७,२    | = 83  |
| नन्द्र   | 2,3,4,2 | २,५,२,२        | २,३,७,१    | = 3 € |
| मंगल     | 8,4,2,4 | 7,3,8,8        | 8, 8, 9, 7 | = 86  |
| बुध      | 3,8,4,2 | <b>६,६,१,२</b> | ५,५,७,३    | = 88  |
| बृहस्पति | 3,7,8,2 | 3,8,2,8        | २,४,७,३    | = 3 & |
| शुक      | 2,3,3,3 | 8,8,7,3        | 8,3,5,3    | = 80  |
| अति      | 3.2.8.8 | 8,3,3,8        | 8,8,5,8    | = 85  |

2, 8, 2, 2

सर्वाध्वक वर्ग योग

= ३३७

- '64

2,5,9,2

#### सर्वाष्टक वर्ग योगं

वराहिमिहिर ने जो अष्टक वर्ग बनाने के लिये-कहाँ-कहाँ किस-किस स्थान में प्रत्येक ग्रह से शुभ बिन्दु पड़ते हैं—जो शुभ स्थान में दिये हैं— उनमें और इसमें थोड़ा मतभेद है। अब उपर्युक्त संख्याओं के द्वारा उदाहरण कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग बनाया गया है। देखिये पृष्ठ ५९५

ऊपर सूर्य के लिये ३,३,३,३,२,३, आदि संख्या दी है। सूर्य वृश्चिक में है इसलिये तह ३,३,३,२,३ आदि संख्या वृश्चिक से प्रारम्भ की हैं। इस लिये सूर्य के आगे—वृश्चिक के नीचे \*यह चिह्न दिया गया है। सब ग्रहों से इसी प्रकार संख्या रखनी चाहिये। चन्द्रमा मीन में है इस कारण २,३,५,२,५,२, २ आदि की संख्या मीने से प्रारम्भ की है। मीन में यह \* चिह्न दे दिया गया है।।३५।।

## सर्वकर्मफलोपेतमष्ट्रवर्गकमुच्यते । अन्यया बलविज्ञानं दुर्जोयं गुग्गदोषजम् ॥३६॥

अष्टक वर्ग से फलित ज्यौतिष देखने का प्रकार बहुत उत्तम है। बिना अष्टक वर्ग के ग्रहों, राशियों और भावों के-ये बलवान् हैं या निर्वल यह जानने का और कोई उपाय नहीं है।।३६॥ त्रिशाधिकफला ये स्यू राशयस्ते शुभप्रदाः । पञ्जीवशात्परं मध्यं कष्टं तस्मादधः फलम् ॥३७॥

जिन राशियों में ३० से अधिक बिन्दु हों वे उत्तम हैं। जिनमें २५ से ३० तक मध्यम और जिनमें २५ से कम बिन्दु हों वे अ<mark>धम</mark> (निक्वब्ट) फल देती हैं॥३७॥

मध्यात्फलाधिकं लाभे लाभात् क्षीग्गतरे व्यये । यस्य व्ययाधिके लग्ने भोगवानर्थवान् भवेत् ॥३८॥

यदि दशम घर से अधिक ग्यारहर्वे घर में हों; ग्यारहर्वे से कम वारहर्वे घर में हों और वारहर्वे से अधिक लग्न में हों वह जातक भोग-वान् (सांसारिक सुख़ के साधनों सहित) और अर्थवान् (द्रव्य वाला) होता है।।३८।।

मूर्त्यादि व्ययभावान्तं हष्ट्वा भावकलानि वै । अधिके शोभनं विद्याद्धीने दोषं विनिर्दिशेत् ॥३६॥

लग्न आदि भावों में-प्रत्येक में-सर्वाष्टक वर्ग में कितने शुभ विन्दु हैं यह देखकर फलादेश करना चाहिये। अधिक विन्दु लग्न में हों तो शरीर स्वास्थ्य उत्तम, घन स्थान में अधिक हो तो घन संग्रह विशेष, सप्तम में अधिक हों तो पत्नी सुख उत्तम, भाग्य में अधिक हों तो विशेष भाग्योदय आदि उत्कृष्ट फल कहना चाहिये। थोड़े विन्दु होने से अच्छा फल नहीं होता।।३९॥

षष्ठाष्ठमन्ययांस्त्यक्त्वा शेषेष्वेव प्रकल्पयेत् । श्रेष्ठराशिषु सर्वाणि शुभकार्याणि कारयेत् ॥४०॥ ऊपर जो यह नियम बताया गया है कि जिस राशि भाव में अधिक बिन्दु होने से अच्छा फल हीता है यह नियम छठे, आठवें, बारहवें घर के लिये लागू नहीं होता।

जो राशियाँ श्रेष्ठ हों-अर्थात् अधिक बिन्दु वाली हों उन लग्नों में और उन राशियों में जब सूर्यादि ग्रह आवें तब शुभ कार्य करे। इसमें सफलता मिलती है और उत्कर्ष मिलता है।।४०।।

लग्नात्प्रभृति मन्दान्तमेकीकृत्य फलानि वै । सप्तिभर्गु ग्रयेत्पश्चात्सप्तिवशहृतात्फलम् ॥४१॥

तत्समानगते वर्षे दुःखं वा रोगमाप्नुयात् । एवं मन्दानि लग्नान्तं भौमराह्वोस्तथा फलम् ॥४२॥

लग्न से शनि जिस राशि है उस तक, (लग्न और शनि वाली राशियों को शामिल करते हुए) संबोध्टक वर्ग में प्रति राशि में जितने विन्दु हैं जोड़िये। इसे ७ से गुणा कर २७ से भाग दीजिये। जो भजन-फल आवे—उसकी जो संख्या हो—उस वर्ष में कष्ट हो—दुःख या रोग हो।

इसी प्रकार शनि जिस राशि में हो उससे लग्न तक (शनि वाली राशि और लग्न दोनों शामिल कीजिये)—इन राशियों में जितने शुभ बिन्दु हों उन्हें ७ से गुणा कर २७ से भाग दीजिये। जो भजनफल आबे—उसकी जो संख्या हो—आयु के उस वर्ष में कष्ट, दुःख या रोग होता है। इसी प्रकार (१) लग्न से मंगल वाली राशि तक (२) मंगल से लग्न तक (३) लग्न से राहु वाली राशि तक—जैसे शनि के कारण गणना ऊपर बताई गई है—(४) राहु से लग्न तक उसी पद्धति से सब संख्या जोड़ कर ७ से गुणा कर २७ से भाग देने से अनिष्ट वर्ष निकल आते हैं।

## शुभग्रहारणं संयोगसमानाब्दे शुभं भवेत् । पुत्रवित्तसुखादीनि लभते नात्र संशयः ॥४३॥

जैसे, शिन, मंगल राहु इन पापग्रहों की राशि तक या इन पापग्रहों वाली राशि से लग्न तक सर्वाष्टक विन्दु योग से कष्ट वर्ष का ज्ञान
हो जाता है वैसे ही (१) लग्न से शुभ ग्रह जहाँ स्थित हो (२) शुभ ग्रह जहाँ
स्थित हों वहाँ से लग्न तक—सव राशियों के विन्दु जोड़कर ७ का गुणा
कर २७ से भाग देने से शुभ वर्ष निकालना चाहिये। वलवान् चन्द्रमा
जिसमें पक्षवल अधिक हो और पापग्रह के साथ न बैठा हो, बुव (पाप
ग्रह के साथ न हो, शुक्र और वृहस्पति शुभ ग्रह हैं। इन शुभ वर्षो में
पत्र जन्म, धनागम आदि शुभ फल होते हैं। १३।।

संग्रहेण मया प्रोक्तमष्टवर्गफलं त्विह । तज्ज्ञे विस्तरतः प्रोक्तमन्यत्र पटुबुद्धिभः ॥४४॥

यह मैंने संक्षेप से अध्टक वर्ग का फलादेश किया है। और ग्रंथों में विद्वानों ने उनका विस्तार से वर्णन किया है।।४४।।

#### पच्चीसवां अघ्याय

## गुलिकादि उपग्रह

गुलिक आदि निकालने का प्रकार और उनका फल-विचार

नमामि मान्दि यमकण्टकाख्य-मर्द्धप्रहारं भुवि कालसंज्ञम् । धूमव्यतीपातपरिष्यभिख्यान्-उपग्रहानिन्द्रधनुश्च केतून् ॥१॥

चरं रुद्रदास्यं घटं नित्यतानं खनिर्मान्दिनाड्यः क्रमेणार्कवारात् । अहर्मानवृद्धिक्षयौ तत्र कार्यौ निशायां तु वारेश्वरात्पञ्चमाद्याः ॥२॥

दिव्या घटी नित्यतनुः खनीनां चन्दे रुरुः स्याद्यमकण्टकस्य । अर्द्धप्रहारस्य भटो नटेन स्तनौ खनी चन्द्रखरौ जयज्ञः ॥३॥

कालस्य फेनं तनुरुद्रदिव्यं वन्द्यो नटस्तैरनुसूर्यवारात् । एषां समं मान्दिवदेव तत्त न्नाड्या स्फुट लग्नवदत्र साध्यम् ॥४॥

वूमो वेदगृहैस्त्रयोदशभिरप्यंशैः समेते रवौ स्यात्तिसम् व्यतिपातको विगलिते चक्रादथास्मि न्युते ।

## षड्भिनः परिवेश इन्द्रधनुरित्यस्मिरुच्युते नण्डला-दत्यष्टयंशयुतेऽत्र कतुरथ तत्रं कर्क्षयुक्तो रिवः ॥५॥

(१) मान्दि, (२) यमअंटक, (३) अर्द्धप्रहार, (४) काल, (५) बूम. (६) व्यतीपात, (७) परिधि, (८) इन्द्रवनु और (९) उपकेतु
——इन नवों उप-ग्रहों को मैं नमस्कार करता हूँ।

यदि दिनमान ३० घड़ी हो तो रिववार को सूर्योदिय के २६ घड़ी वाद मान्दि होगा; सोमवार को २२ घड़ी वाद; मंगलवार को १८ घड़ी वाद, बुघ को १४ घड़ी वाद, बृहस्पितवार को सूर्योदिय से १० घड़ी वाद; शुक्रवार को सूर्योदिय से ६ घड़ी वाद और शिनवार को सूर्योदिय के २ घड़ी वाद मान्दि होता है। यदि दिनमान पूरा तीस घड़ी न हो—कुछ कम या अधिक हो तो उसी अनुपात से २६, २२, १८, १४, १०, ६, २—यह जो घड़ियाँ वताई गई हैं इनमें अन्तर कर देना चाहिये। इस प्रकार दिन के समय मान्दि की स्थिति निकाली जा सकती है।

रात्रि के समय मान्दि की स्थिति रात्रि-उदय काल (अर्थात् जव दिनमान समाप्त होता है) उसके बाद किस बार को कितने घड़ी पर होगा, यह नीचे बताया जाता है।

रिववार को सूर्यास्त के बाद १० घड़ी पर

रात्रिमान यदि पूरा तीस घड़ी न हो कुछ कम या अत्रिक हो तो अनुपात से अन्तर करना चाहिये।

(iii) ऊपर जो संस्कृत के श्लोक में मान्दि निकालने का तरीका बताया गया है उसको हम दूसरे प्रकार से समझाते हैं।

मान्दि और गुलिक एक ही बात है। दिनमान के आठ भाग कीजिय। सात भागों के स्वामी सातों वारों के स्वामी होते हैं। आठवें भाग का स्वामी कोई नहीं होता । शनि के भाग का जो काल है उसे मान्दि या गुलिक कहते हैं। 'मन्द' शनि का नाम है। मन्द कहते हैं घीरे को। शनैश्चर का अर्थ भी है घीरे चलने वाला। मन्द (शनि) का काल या शनि वाला आठवाँ भाग मान्दि (मन्द का बेटा) कहलाता है। मान लीजिये आपको रविवार को मान्दि निकालना है तो दिनमान के आठ भाग कीजिये। सातवाँ भाग जिस घड़ी-पल पर समाप्त होता है वह मान्दि स्पष्ट होगा। क्यों ? प्रथम भाग रिव का, दूसरा सोम का, तीसरा मंगल का, इस कम से सातवाँ भाग शनि का आया। यदि आप को बुघवार को मान्दि निकालना है तो भी दिन-मान के आठ भाग की जिये। पहला बुत्र का, दूसरा बृहस्पति का, तीसरा शुक्र का और चौथा शनि का हिस्सा होगा—मान लीजिये ३२ घड़ी दिनमान है तो ठीक १६ घड़ी के अन्त पर शनि का भाग समाप्त होगा और १६ घड़ी के इष्ट पर जो लग्न आवे उस लग्न-स्पष्ट के त्रस्य मान्दि स्पष्ट होगा।

दिन के समय तो जो वार होता है उसी से गणना प्रारम्भ करते हैं किंतु रात्रि के समय दूसरा कम है। रात्रिमान के आठ भाग कीजिये और यह देखिये कि शनि का भाग किस घड़ी पर समाप्त होता है। उसी समय मान्दि समाप्त हो जाती है। रात्रि के समय मान्दि निकालने का प्रकार यह है कि जो वारेश हो उससे पाँचवें से गिनना प्रारम्भ करते हैं। मान लीजिये रिववार की रात्रि को मान्दि निकालना है। रात्रि के आठ भाग कीजिये। सूर्यास्त के बाद प्रथम भाग वृहस्पित का (पहले बता चुके हैं कि वारेश से पाँचवें वार में गिनना चाहिये—सूर्यं, चंद्र, मंगल, बुध, वृहस्पित, इस प्रकार सूर्य से पाँचवां वृहस्पित

होने के कारण वृहस्पति से प्रारम्भ किया।) हुआ, दूसरा शुक्र का, तीसरा शनि का। मान लीजिये रात्रिमान ३२ घड़ी है तो प्रत्येक भाग ४-४ घड़ी का हुआ और ४×३=१२ घड़ी पर शनि का भाग समाप्त हुआ। सूर्यास्त के १२ घड़ी बाद किस लग्न का कौन-सा अंश उदित होता है ? यही मान्दि स्पष्ट होगा।

## यमघंटक, अर्द्ध प्रहार और काल

| अव यम       | कंट    | क, अर्द्ध प्रहा | र और काल | न निकालन | ना बताते हैं | 1          |  |
|-------------|--------|-----------------|----------|----------|--------------|------------|--|
|             | यमकंटक |                 |          | ार       |              | काल        |  |
| रविवार      | १८     | घड़ी बाद        | १४ घ     | ड़ी वाद  | २ घड़        | ो बाद      |  |
| सोमवार      | १४     | ,,              | १०       | "        | २६           | 23         |  |
| मंगलवार     | १०     | ,,              | ٤        | "        | २२           | "          |  |
| बुघवार      | Ę      | ,,              | ₹ 🦼      | ,,       | १८           | 27         |  |
| बृहस्पतिवार | २      | 11              | २६       | 11       | १४           | "          |  |
| शुक्रवार    | २६     | 23              | २२       | "        | १०           | 21         |  |
| गनिवार      | २२     | ,,              | १८       | "        | Ę            | <b>9</b> 2 |  |

ऊपर जो घड़ियाँ दी गयी हैं वह यह मान कर कि दिनमान तीस घड़ी है। यदि दिनमान कम या ज्यादा हो तो ऊपर के समय में भी अनुपात से अन्तर कर लेना चाहिए। ।।३,४।।

## धूम, व्यतीपात, परिवेष (परिधि) इन्द्रचाप, उपकेतु

सूर्यस्पष्ट में ४ राशि १३ अंश और २० कला जोड़ने से घूम-स्पष्ट निकल आता है। यदि १२ राशियों में से घूम-स्पष्ट कम किया जाय तो व्यतीपात निकल आता है। व्यतीपात में ६ राशि जोड़ने से परिवि की स्थिति मालूम हो जाती है। परिवि को ही परिवेष भी कहते हैं। यदि परिवेश को वारह राशियों में से घटाया जाय तो इंद्रचाप निकल काता है। इंद्रचाप में १६ अंश, ४० कला जोड़ने से उपकेतु की स्थिति मालूम हो जाती है। उपकेतु में एक राशि जोड़ने से सूर्य स्पष्ट आ जाता है।

मान लीजिये किसी का सूर्य वृश्चिक राशि के २६ अंश पर है, तो

(i) सूर्य = ७-२६  
जोड़िय 
$$+8-83-80$$
  
 $82-8-80=0-8-80=0$ 

$$(v)$$
 \*इंद्रचाप में = ६- ९-२० जोड़िये + १६-४०  $\overline{\xi- \xi \xi}$  = केतु या उपकेतु

<sup>\*</sup>यह केतु—गहु केतु वाला केतु नहीं है किन्तु केतु नामक उप-ग्रह है।

(vi) केतु या उपकेतु में 
$$=$$
  $\xi-\xi-\circ$  जोड़िये  $+\xi-\circ-\circ$   $=$  सूर्य स्पष्ट

जहाँ योग १२ राशि से अधिक आवे—वहाँ उन राशियों में से १२ घटादेना चाहिये।

जैसे १२ - २ - २० में १२ घटाया तो ० - ९ - २० बचा अर्थात् मेष राशि के ९ अंश २० कला।

> भावाध्याये पूर्वमेव सया प्रोक्तं समुच्चयम् । मुक्तानां यत्तदेवात्र वाच्यं भावफलं दृढ्म् ॥६॥

तथापि गुलिकादीनां विशेषोऽत्र निगद्यते । पूर्वाचार्येयदाख्यातं तत्संगृह्य मयोदितम् ॥७॥

पहले यह बता चुके हैं कि किन कारणों से भाव विगड़ता है और किन कारणों से भाव सुबरता है। सामुदायिक रूप से भाव विचार पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है। अब गुलिक आदि का भाव फल बताते हैं। पहले के आचार्यों ने गुलिक आदि का जो फल बताया है वहीं संग्रह करके बताया जाता है। 1911

चोरः क्रूरो विनयरहितो वेदशास्त्रार्थहीनो नातिस्थूलो नयनविकृतो नातिधीर्नातिपुत्रः । नाल्पाहारो सुखविरहितो लम्पटो नातिजीवी शूरो न स्यादिप जडमितः कोपनो मान्दिलग्ने ॥६॥

न चाटुवाक्यं कलहायमानो न वित्तधान्यं परदेशवासी । न वाङ्न सूक्ष्मार्थंविवादवाक्यो दिनेशपौत्रे घनराशिसंस्थे ॥६॥ विरहगर्बमदादिगुर्णेर्युतः प्रचुरकोपधनार्जनसंभ्रमः । विगतशोकभयश्च विसोदरः सहजधामनि मन्दसुतो यदा ॥१०॥

सुहृदि श्रिनसुते स्याद्बन्धुयानार्थहीन-श्चलमितरवबुद्धिस्त्वल्पजीवी च पुत्रे। बहुरिपुगरणहन्ता भूतविद्याविनोदी रिपुगतगुलिके सच्छे,ष्ठपुत्रः स शूरः॥११

कलत्रसंस्थे गुलिके कलही बहुभार्यकः। लोकद्वेषी कृतघ्नश्च स्वत्पज्ञः स्वल्पकोपनः॥१२॥

विकलनयनवस्त्रो ह्रस्वदेहोऽष्टमस्थे गुरुमुतवियुतोऽभ् द्धर्मसंस्थेऽर्कपौत्रे न शुभफलवकर्मा कर्मसंस्थे विदानः मुखमुतमतितेजः कान्तिमाँल्लाभसंस्थे ॥१३॥

विषयविरहितो दोनो बहुव्ययः
स्याव्यये गुलिकसंस्थे।
गुलिकत्रिकोगाभे वा
जन्म ब्रूयान्नवांशे वा ॥१४॥

(i) यदि गुलिक लग्न में हो तो जातक चोर, कूर, विनयरहित होता है। वह अति मोटा नहीं होता। उसके नेत्रों में विकार होता है। पुत्र विशेष नहीं होते और बुद्धि कम होती है। ऐसा व्यक्ति वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। जातक भोजन अधिक करता है किन्तु दुःखी रहता है और दीर्घायु नहीं होता । ऐसा व्यक्ति कोबी, मूर्ख और भीरु प्रकृति का होता है। जातक विषय वासना में लिप्त, लम्पट स्वभाव का होता है ॥८॥

- (ii) यदि गुलिक द्वितीय स्थान में हो तो जातक दूसरों को प्रसन्न करने वाले वचन नहीं बोलता । ऐसा व्यक्ति लोगों से प्राय: कलह करता रहता है । जातक के पास बन और धान्य को कमी रहती है और परदेश में अधिक रहता है । अपनी बात का पावन्द नहीं होता और जिस विषय में बातचीत करने के लिये बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है उन विषयों में जातक वाद-विवाद करने में अक्षम होता है । कहने का तात्पर्य यह है कि जातक स्थूल बुद्धि का होता है और जिन विषयों पर बात करने के लिये कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है उन विषयों में उसकी वाणी नहीं चलती।।९।।
- (iii) यदि गुलिक तीसरे घर में हो तो जातक घमण्डी, स्वभाव का, कोधी और लोभी होता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः अकेला रहना पसन्द करता है। उसमें बहुत अधिक मद होता है अथवा मद-प्रिय (शराव का शौकीन) होता है। ऐसे व्यक्ति को भाई बहिन का सुख कम होता है। जातक स्वयं भयहीन, शोकहीन होता है। घन उपार्जन करने में उसका बहुत ठाट-बाट दिखाई देता है।।१०।।

(iv) यदि गुलिक चौथे घर में हो तो जातक वन्धुहीन और धन-हीन होता है और उसे सवारी का सुख प्राप्त नहीं होता है।

- (v) यदि गुलिक पाँचवें घर में हो तो जातक दुष्ट बुद्धि का होता है और किसी एक विचार पर दृढ़ नहीं रहता। वह अधिक समय तक जीवित भी नहीं रहता।
- (vi) यदि गुलिक छठे घर में हो तो जातक भूत-विद्या का शौकीन होता है। जो व्यक्ति डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, भूत, प्रेत आदि की आराधना कर उनसे काम निकालते हैं उन्हें भूत विद्या का प्रेमी कहते हैं। जिसके छठे घर में गुलिक होता है वह बहुत शूरवीर होता

है और अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है । ऐसे जातक का पुत्र बहुत श्रेष्ठ (उत्तम) होता है।

- (vii) यदि गुलिक सातवें घर में हो तो जातक कलह करने बाला और लोक-द्वेषी होता है। ऐसा व्यक्ति योड़ा समझने वाला, बीड़ा कोघ करने वाला और कृतघ्न होता है। जातक की अनेक भार्यायें होती हैं।।१२।।
- (viii) यदि गुलिक अष्टम स्थान में हों तो जातक का शरीर छोटा होता है। चेहरे और नेत्रों में कोई विकलता की वात होती है। अर्थात्या तो कोई शारीरक कमी हो या वाक् शक्ति में कुछ दोष हो।
- (ix) यदि नर्जे घर में गुलिक हो तो जातक अपने गुरु (गुरु, पिता आदि) तथा पुत्र से हीन होता है।
- (x) यदि दशम में गुलिक हो तो जातक शुभ कर्मों का परि-स्याग करता है और दानशील नहीं होता।
- (xi) यदि ग्यारहवें घर में गुलिक हो तो जातक सुखी, अति तेजस्वी और कान्तिवान् होता है। तथा उसे पुत्र सुख भी प्राप्त होता है।।१३।।
- (xii) यदि गुलिक वारहवें घर में हो तो जातक विषय युक्त से रिहत, दीन और बहुत व्यय करने वाला होता है।

अब एक दूसरा विषय प्रारम्भ करते हैं। जातक का जन्म लग्न या जन्म राशि वही होगी जो (१) गुलिक जिस राशि में है उससे विकोण में हो या(२)जिस नवांश में मान्दि हो वह लग्न हो ॥१४॥

रवियुक्ते पितृहन्ता मातृक्लेशी निशापसंयुक्ते। भ्रातृवियोगः सकुजे बुधयुक्ते मन्दजे च सोन्मादी॥१५॥

गुरुयुवते पाषण्डी शुक्रयुते नीचकामिनीसङ्गः । शनियुवते शनिपुत्रे कुष्ठच्याध्यदितश्च सोऽपल्पायुः ॥१६॥

विषरोगी राहुयुते शिखियुक्ते बिह्मपीडितो मान्दौ। गुलिकस्त्याज्ययुत्तरवेत्तस्मिञ्जातो नृपोऽपि भिक्षाशी ॥१७॥

गुलिकस्य तु संयोगे दोषान्सर्वत्र निर्दिशेत् । यमकण्टकसंयोगे सर्वत्र कथयेच्छुभम् ॥१८॥

अव जन्म कुंडली में गुलिक के अन्य ग्रहों के साथ बैठने का फल बताते हैं। गुलिक जिस ग्रह के साथ बैठता है प्रायः उस ग्रह को दूषित करता है। सूर्य पिता का कारक है इसलिये यदि गुलिक सूर्य के साथ बैठे तो जातक के पिता को मार दे अर्थात् पिता अल्पायु हो; चन्द्रमा मातृ कारक है इसलिये यदि गुलिक चन्द्रमा के साथ बैठे तो जातक की माता को कष्ट करे; मंगल भ्रातृ कारक है इसलिये मंगल के साथ गुलिक बैठे तो भाई से वियोग करावे; वुध वृद्धि कारक है इस कारण वुध और गुलिक एक साथ बैठे तो जातक को उन्माद—पागलपन का रोग हो जाता है।।१५॥

बृहस्पति घर्म कारक है; इस कारण यदि बृहस्पति और गुलिक एक साथ हों तो जातक पाखंडी होता है। शुक्र स्त्रीकारक है और यदि शुक्र तथा गुलिक एक साथ हों तो जातक नीच स्त्रियों के साथ समागम करता है। यदि गुलिक शनि के साथ हो तो जातक कुष्ठ, व्याघि आदि से पीड़ित और अल्पायु होता है।।१६।।

यदि राहु और गुलिक एक साथ हों तो विष रोगी हो (किसी प्रकार के विष के शरीर में उत्पन्न होने से जो रोग होते हैं)। यदि केतु और गुलिक एक साथ हों तो जातक अग्नि से पीड़ित हो। यदि

जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उस दिन 'गुलिक' त्याज्यकाल \* में पड़े तो ऐसा जातक चाहे राजघराने में भी पैदा हुआ हो किन्तु भीख मांगता है—अर्थात् दरिद्र होता है ॥१७॥

\*"त्याज्ययुते" मूल संस्कृत श्लोक में यह शब्द आया है। इसकी परिभाषा किसी ने नहीं की है कि त्याज्य (काल) से क्या अभि-प्राय है:---

हमारे विचार से निम्नलिखित त्याज्यकाल हैं।

(क) विषषटी —यदि मान लिया जावे कि प्रत्येक नक्षत्र में ६० षड़ी होती हैं तो

| -               |    |      |       |      |
|-----------------|----|------|-------|------|
| अश्विनी ं       | 40 | घड़ी | से ५४ | घड़ी |
| मरणी            | २४ | ,,   | २८    | "    |
| कृत्तिका        | ₹0 | "    | ३४    | ,,   |
| रोहिणी          | Yo | "    | 88    | 3,   |
| मृगशिर          | १४ | ,,   | 28    | "    |
| <b>बार्द्रा</b> | 28 | ,,   | २५    | ,,   |
| पुनर्वसु        | ३० | ,,   | ₹8    | 13   |
| पुष्प           | २० | "    | 28    | 1,   |
| <b>आ</b> रलेषा  | 32 | "    | 3 €   | ,,   |
| मधा             | ३० | ,,   | 38    | "    |
| पूर्वा फाल्गुनी | २० | ,,   | 58    | ,,   |
| उत्तरा फाल्गुनी | 25 | 11   | २२    | 11   |
| हस्त            | 28 | ,,   | २५    | "    |
| चित्रा          | २० | "    | २४    | "    |
| स्वाती          | 88 | "    | १८    | . ,, |
| विशाखा          | 88 | "    | १८    | "    |
| अनुराघा         | १० | "    | 88    | ,,   |
| ज्येष्ठा        | 88 | ,,   | 28    | "    |
|                 |    |      |       |      |

दोषप्रदाने गुलिको बलीयान् शुभप्रदाने यमकप्टकः स्यात् । अन्ये च सर्वे व्यसनप्रदाने मान्द्युक्तवीर्याद्धं बलान्विताः स्युः ॥१६॥

## शनिवद्गुलिके प्रोक्तं गुरुवद्यमकण्टके । अर्थप्रहारे बुधवत्फलं काले तु राहुदत् ॥२०॥

मूल ५६ ,, ६० ,, पूर्वाषाढ २४ ,, २८ ,, उत्तराषाढ २० ,, २४ ,, अवण १० ,, १४ ,, व्हातमिषा १० ,, १४ ,, दशतमिषा १८ ,, २२ ,, उत्तरामाद्र २४ ,, २८ ,, देवती ३० ,, ३४ ,,

- (ख) व्यतीपात तथा वैघृति योग भी त्याज्या है
- (ग) भद्राकरण त्याज्य है
- (घ) क्षय तिथि
- (ङ) वृद्धि तिथि
- (च) कुलिक, अर्घयाम पातयोग विष्कुंभ और वज्र
- (छ) (i) परिषयोग का पूर्वार्ष
  - (ii) गंड योग में ६ घड़ी
  - (iii) व्याघात में ९ घड़ी

त्याज्य काल यह सब हैं। परन्तु इस प्रकरण में नक्षत्र घटी, के त्याज्य काल लागू करने चाहिये।

कालस्तु राहुर्गुं लिकस्तु मृत्यु-र्ज्ञीसातुकः स्याद्यमकण्टकोषि । अर्द्धप्रहारः शुभदः शुभाङ्कः-युक्तोऽन्यथा चेवशुभं विदध्यात् ।।२१।।

आत्मादयोऽधिपैर्युं का धूमादिग्रहसंग्रुताः। ते भावा नाशतां यान्ति वदतीति पराशरः।२२।।

धूमे सन्ततमुष्णं स्यादिनभीतिर्मनोव्यथा । व्यतीपाते मृगभयं चतुष्पान्मरणं तु वा ॥२३॥

परिवेषे जले भीरुर्जलरोगश्च बन्धनम् । इन्द्रचापे शिलाघातः क्षतं शखेरिष च्युतिः ॥२४॥

केतौ पतनघाताचं कार्यनाशोऽशनेभ्यम् । एते यद्भावसिहतास्तद्शायां फलं वदेत् ॥२४॥

- (i) गुलिक के संयोग से सर्वत्र दोष होते हैं। ऊपर बता चुके हैं कि छठे और ग्यारहवें भाव को छोड़कर जिस घर में गुलिक बैठता है उसके शुभ फल को नष्ट करता है—अशुभ फल को बढाता है।
- (ii) यम कंटक का फल यह है कि जिस ग्रह के साथ यम कष्टक बैठे उस ग्रह के शुभ फल को बढ़ावे-जिस भाव में यम कंटक बैठे उस भाव के शुभ फल में वृद्धि करे ।।१८॥
- (iii) दोष युक्त करने में अशूभ फल बढ़ाने में गुलिक बलवान् होता है। शुभ फल प्रदान करने में यम कंटक बली है। अन्य जो उपग्रह हैं वह दुष्ट फल देने वाले हैं किन्तु जितना दुष्ट फल मान्दि देता है अन्य ग्रह केवल उसका आघा दुष्ट फल देते हैं। मान लीज़िये मान्दि

१६ आना अशुभ फल प्रदान करता है तो 'काल' 'केतु' आदि केवल आठ आना अशुभ फल देते हैं ॥१९॥

- (iv) गुलिक का प्रभाव शनि के सदृश होता है। यमकंटक का बृहस्पित के सदृश। अर्थप्रहार का फल बुध की तरह समझना चाहिये और 'काल' का राहु के सदृश।।२०।।
- (v) काल का प्रभाव राहु के सदृश होता है। अर्थात् यदि किसी भाव में काल हो तो वही फल कहना जो उस भाव में यदि राहु रहता तो कहते। गुलिक साक्षात् 'मृत्यु' है। यमकंटक में बृहस्पित की भांति जीवन प्रदायिनी शक्ति है। जिस भाव में अधिक शुभ बिन्दु हों—उसमें यदि अर्घप्रहार बैठे तो शुभ फल प्रदान करता है। यदि अर्घ प्रहार ऐसे घर में बैठे जिसमें-सर्वाष्टक वर्ग में अधिक शुभ बिन्दु न हों तो अर्घप्रहार शुभ फल नहीं करेगा।। २१।।
- (vi) पराशर ऋषि का कथन है कि लग्न आदि भाव और लग्नेश आदि भावेश जो भी घूम आदि उपग्रहों से युत होते हैं—वे नाश को प्राप्त होते हैं। अन्य उपग्रह ऋर फल देने वाले हैं किन्तु यमकंटक शुभ फल देने वाला है, यह स्मरण रखना चाहिये।।२१।।
- (vii) 'धूम' जलन, उष्णता, अग्नि से भय और चित्त को व्यया उत्पन्न करता है। 'व्यतीपात' सींग वाले जानवरों से भय और किसी चीपाये से मृत्यु कराने वाला होता है।।२३।।
- (viii) 'परिवेष' या परिधि जातक में जल से भय उत्पन्न करता है। अर्थात् जिसके लग्न में परिवेष या परिधि हो वह नदी या तालाब में घुस कर स्नान करने से डरेगा। ऐसे जातक को जल रोग (जलोदर या शरीर के किसी अन्य भाग में पानी इकट्ठा हो जाने की बीमारी) होने का भी अन्देशा होता है। जातक को बन्धन (गिरफ्तारी, जेल

<sup>\*</sup>संस्कृत में बृहस्पति को 'जीव' कहते हैं।

जाना) का भी भय होता है। इन्द्रचाप पत्थर से या शस्त्र से चोट लगवाता है या जातक किसी मकान, सवारी या पेड़ से गिर पड़े।

- (ix) उपकेतु पतन (गिरना) घात (चोट आदि) करता है। वज्र से भय होगा-अर्थात् ऐसे व्यक्ति पर बिजली गिरने का भय हो। यह कार्य का नाश करने वाला उपग्रह है।
- (x) ऊपर जो फल बताये गये हैं वह किस दशा में होंगे ? क्योंकि उपग्रहों की तो दशा होती नहीं——जिस भाव में उपग्रह हों उस भावेश की दशा में उपग्रह का फल होगा।

अर्थात् मान लीजिये कोई उपग्रह अष्टम में है तो अष्टमेश की दशा में इस उपग्रह का फल होगा ।२५॥

अल्पायुः कुमुखः पराक्रमगुणो दुःखी च नष्टात्मजः प्रत्यिक्षुभितो विशीर्णमदनो दुर्मार्गशृत्युं गतं । धर्मादिप्रतिकूलताटनरुचिर्लाभान्वितो दोषवा-नित्येवं क्रमशो विलग्नभवनात्केतोः कलं कीर्तयेत् ॥२॥

उपकेतु यदि लग्न आदि द्वादश भावों में से किसी में हो तो भाव-फल कमशः निम्नलिखित है: (१) अल्पायु (२) खराव मुख हो (३) पराक्रमी (४) दुःखी(५)सन्तान नष्ट हो जावे (६) शत्रुओं से पीड़ित (७) पुंस्त्व में कमी हो जावे (८) दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त हो (९) घम से प्रतिकूलता (१०) घूमने फिरने का शौकीन (११) लाभ (१२) दोषवान् ।।२६।।

अप्रकाशाः संचरन्ति धूमाद्याः पंच खेचराः। क्वचित्कवाचिद्दृहस्यन्ते लोकोपद्रवहेतवे।।२७॥ घूम आदि पांच उपग्रह—घूम, व्यतीपात, परिवेष, इन्द्रचाप, उपकेतुयह बिना दिखाई देते हुए ही आकाश में संचार करते हैं । अर्थातु
जैसे सूर्य, चन्द्र आदि सात ग्रह दिखाई देते हैं उस प्रकार यह पांच उपग्रह दिखाई नहीं देते । यह उपग्रह (यूम आदि) कभी-कभी कहीं-कहीं
दिखाई दे जाते हैं।

जब यह कहीं दिखाई दें तो समझिये कि लोक में कुछ उपद्रव होगा अर्थात् जिस देश में या प्रदेश, में दिखाई दें उसमें कुछ दुर्घटना घटित होगी ।।२७।।

## बूमस्तु बूमपटलः पुच्छर्भमिति केचन । उल्कापातो व्यतीपातः परिवेषस्तु दृश्यते ॥२८॥

कुछ लोग कहते हैं कि "बूम" घुएं का समूह है किन्तु अन्य लोगों के विचार से यह पूंछ वाला तारा या पुच्छल तारा है। उल्कापात तारे के गिरने की तरह व्यतीपात होता है। परिवेप-सूर्य या चन्द्रमा के चारों ओर गोल मंडल के रूप में दिखाई देता है।।२८

## लोके प्रसिद्धं यद्दृहष्टं तदेवेन्द्रघनुः स्मृतम् । केतुश्च धूमकेतुः स्याल्लोकोपद्रवकारकः ॥२६॥

दिन में वर्षा के वाद (जैसे दोपहर में वर्षा समाप्त हो गई तो उसके बाद) आकाश में सात रंग का धनुष जो कभी-कभी दिखाई दे जाता है और जिसे लौकिक भाषा में इन्द्र घनुष कहते हैं—वही "इन्द्र चाप" है। 'केतु' धूम केतु को कहते हैं। यह लोक में उपद्रव-कारक है।।२९॥

यह केतु—राहु केतु वाले केतु से मिन्न है।

गुलिकभवननाथे केन्द्रगे वा त्रिकोखे बलिनि निजगृहस्थे स्वोच्चिमत्रस्थिते वा । रथगजतुरगार्णां नायको मारतुल्यो महितपृथुयशास्स्यान्मेदिनीमण्डलेन्द्रः ॥३०॥

जिस घर में गुलिक है-उस घर का स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में हो, दली हो, अपने घर या अपनी उच्च राशि या मित्रराशि में हो तो जातक बहुत सुन्दर, यशस्वी और पृथ्वी का स्वामी होता है ।।३०।।

#### छव्दीसदां अध्याय

### गोचरफल

सर्वेषु लग्नेष्विप सत्सु चन्द्र-लग्नं प्रधानं खलु गोचरेषु । तस्मात्तदृक्षादिप वर्तमान-ग्रहेन्द्रचारैः कथयेत्फलानि ॥१॥

यद्यपि जन्म कुंडली में जन्म लग्न से, सूर्य को लग्न मानकर (अर्थात् सूर्य जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर) या अन्यग्रह जिस राशि में हों—उन्हें लग्न मानकर विचार किया जा सकता है किन्तु गोचर फलादेश में चन्द्र लग्न की प्रधानता है। इमलिये—जिस समय का विचार करना हो उस समय चन्द्र राशि से (जिस जातक की कुंडली का विचार करना हो उसके जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो — उसको लग्न मानकर — इसे ही चन्द्र लग्न कहते हैं—उस चन्द्र लग्न से) कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है—वह शुभ फल करेगा या अनिष्ट फल करेगा—इसका विचार करना चाहिये।।१।।

तेईसवें अघ्याय में प्रत्येक ग्रह से तथा जन्म लग्न से गोचर का विचार अष्टक वर्ग द्वारा बतलाया गया है। अष्टक का अर्थ है आठ। लग्न तथा सात ग्रह-सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि इन आठों से विचार करके रेखा या विन्दु लगाकर यह देखा जाता है कि आठ में से-कितनों से गोचरवश ग्रह अच्छा है-कितने से अनिष्ट है-अधिक से अच्छा और थोड़े ग्रहों से निकृष्ट हुआ तो परिणाम में शुभ, और यदि अधिक ग्रहों से-उनकी जन्मकालीन राशि स्थिति से गिनने पर अशुभ हुआ और थोड़े ग्रहों से शुभ तो परिणाम में अशुभ।

चौबीसवें अध्याय में सूर्य राशि (जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि से बैठा है) से नवम राशि से पिता का विचार करना; चन्द्र राशि (जन्म कूंडली में चन्द्रमा जिस राशि में वैठा हो) से चतुर्थ राशि से माता का विचार करना, मंगल राशि (जिस राशि में जन्म कुंडली में मंगल बैठा हो) से तृतीय जो राशि हो उससे भाई का विचार करना इस प्रकार सूर्य, लग्न, चन्द्र लग्न, मंगल लग्न आदि प्रत्येक ग्रह स्थिति को लग्न मान उससे नवीं, चौथी, तृतीय आदि राशियों से, गोचर विचार वतलाया गया है। अब छञ्जीसवें अध्याय में चन्द्र लग्न को प्रधान मान-कर गोचर विचार क्यों बताया गया ? ऐसी शंका होना स्वाभाविक है। इसका कारण यह है कि चन्द्रमा मन है। वेदों में लिखा है "चन्द्रमा मनसो जातः" चन्द्रमा उस विराट् पुरुष परब्रह्म परमेश्वर के मन से उत्पन्न हुआ। अर्थात् मन का अधिष्ठता चन्द्रमा है। अंग्रेजी में चन्द्रमा को लूना कहते हैं। लूना से ही लूनैसी शब्द बना है-जिसका अर्थ है पागलपन। मन विक्षिप्त हो जाने से पागलपन होता है। सुख-दु:ख का अनुभव मन ही करता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव-यनुष्य पर मन के द्वारा ही पड़ता है—इसीलिये वराहमिहिर ने अपने बृहज्जातक अच्याय २ क्लोक १ में लिखा है । मनस्तूहितगः

#### अर्थात् चन्द्रमा मन है।

इसी कारण चन्द्र लग्न को गोचर फलादेश में प्रधान माना गया है। बहुत से जातकों की कुंडली में जन्म लग्न की अपेक्षा यदि चन्द्र लग्न बलवान् हो तो चन्द्र लग्न को ही लग्न मान कर फलादेश किया जावे तो विशेष ठीक बैठता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित कुंडली देखिये ।

जन्म लग्न



चन्द्र लग्न



चन्द्रमा उच्च राशि में बैठा है। शिन की महादशा कर्क लग्न के विचार से सप्तमेश, अष्टमेश महामारक की दशा है किन्तु चन्द्र लग्न वृषभ है—उससे शिन नवम तथा दशम का स्वामी होकर योगकारक हो जाता है। इस कारण राजयोगकारक होने से शुभ फलप्रद होता है। शिन की महादशा में विलायत गये हैं और अच्छा द्रव्य कमाया हैं।

यहाँ इस अध्याय में हम जन्म कुंडली का विचार नहीं कर रहे हैं—केवल गोचर का विचार किया जा रहा है किन्तु प्रसंगवश यह बताया जा रहा है कि—केवल गोचर विचार में ही नहीं अपितु जन्म कुंडली विचार में भी चन्द्र लग्न की प्रधानता है। वराहमिहिर आदि आचार्यों ने चन्द्र लग्न को जन्म लग्न के तुल्य ही प्रधानता दी है। जन्म लग्न से किस प्रकार विचार करना यह बतलाकर लिख दिया है कि इसी प्रकार चन्द्र लग्न से विचार करना। नवें अध्याय में मेध लग्न, वृष लग्न आदि का फल बतलाकर में नेश्वर ने भी १३ वें श्लोक में लिख दिया है कि—जो फल मेप, वृष आदि का बताया गया है—यदि जन्म के समय चन्द्रमा इस राशि में हो तो जो लग्न फल कहा गया है उसे चन्द्र लग्न पर भी लागू करना। उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति का सिंह लग्न है और चन्द्रमा मेप में है तो सिंह लग्न का फल है (जो नवम अध्याय में बताया गया है) वह तो लागू होगा ही, उसके अलावा जो 'मेप' का फल बताया गया है (अध्याय ९ श्लोक १) वह भी उस जातक पर लागू होगा क्योंकि मेप उसका चन्द्र लग्न है—अर्थात् मेष राशि में उसके जन्म के समय चन्द्रमा था।

यह सब विस्तार से यहाँ इसिलिये समझाया गया है कि जन्म कुंडली विचार में भी, चन्द्र लग्न को जन्म लग्न के समान ही महत्व दिया जाता है। अंग्रेजी, ज्यौतिय में प्रायः जन्म लग्न से गोचर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिये जन्म लग्न से द्वादश में पापग्रह गोचर से जा रहा है तो अधिक खर्च, द्रव्य की हानि आदि करावेगा। डाक्टर टकर जो अंग्रेजी ज्योतिष के विद्वान हैं, सूर्य लग्न से अर्थात् जिस मनुष्य की जन्म कुंडली का विचार कर रहे हैं उसकी कुंडली में सूर्य जिस राशि में बैठा है उसे जन्म लग्न बनाकर—उससे गोचर का विचार करते हैं। और उनकी गोचर विचार पद्धति में यह विशेषता है कि वह आकाश स्थित नक्षत्र (२७ नक्षत्रों के अलावा) अन्य बड़े तारागणों से—जन्म का कौन सा ग्रह किससे युति कर रहा था—इत्यादि का भी विचार करते हैं।\*

अस्तु, इस समय हम भारतीय गोवर पद्धति का विचार कर रहे हैं। ऊपर जो जन्म कुंडली (६१९ पृष्ठ पर दी गई है) उसमें जन्म कुंडली

<sup>\*</sup> इस विषय में जिज्ञासु पाठक डाक्टर डबल्यू॰ जे॰ टकर लिखित The "Fixed Stars and Your Horoscope" देखें।

के साथ चन्द्र कुंडली भी दी गई है। इस अघ्याय में चन्द्र लग्न से गोचर विचार बताया गया है—इस कारण मान लीजिये गोचर में मीन का शिन जा रहा है तो जन्म लग्न कर्क से मीन नवाँ हुआ किन्तु चन्द्र लग्न वृष्म से मीन ग्यारहवाँ हुआ—तो चन्द्र लग्न से ग्यारहवाँ होने के कारण इस अघ्याय में जब गोचर से ग्यारहवाँ शिन कहा जावे तो चन्द्र लग्न से ही गणना समझनी चाहिये—जन्म लग्न से नहीं। वारंवार चन्द्र लग्न से यह नहीं लिखा जावेगा—इसलिये इस ओर विशेष घ्यान दिलाया जाता है।

सूर्यः षटत्रिदशस्थितिश्वदशषट्सप्ताद्यगश्चन्द्रमाः जीवस्त्वस्ततपोद्विपंचमगतो वक्रार्कजौ षटत्रिगौ । सौम्यः षट्स्वचतुर्दशाष्टमगतः सर्वेऽप्युपान्तस्थिताः शुक्रः खास्तरिपून्विहाय शुभदस्तिग्मांशुवद्भोगिनौ ॥२॥

गोचर में, अर्थात् जिस समय का शुभाशुभ (शुभ या अशुभ)
विचार करना है। उस समय का पंचांग देखकर यह निर्णय करना कि
कौन सा ग्रह किस राशि में है। चन्द्र लग्न से निम्नलिखित स्थानों
में ग्रह शुभ होते हैं:

सूर्य ३, ६, १०, ११ १, ३, ६, ७, १०, ११ चन्द्रमा मंगलं ३, ६, ११ २, ४, ६, ८, १०, ११ बुघ बृहस्पति २, ५, ७, ९, ११ १, २, ३, ४, ५, ८, ९, ११, १२ श्क शनि 3, 4, 88 ३, ६, १०, ११ राह केत् ₹, ₹, १०, ११

उदाहरण के लिये पृष्ठ ६१९ पर जो चन्द्र कुण्डली (वृष राशि में चन्द्रमा है-इसलिये वृष से गणना की गई) दी गई है उसका विचार करना है। कर्क में जब सूर्य होगा तो वृषभ, मिथुन, कर्क इस प्रकार गोचर से सूर्य तृतीय होगा। यह शुभ है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये।

> लाभविक्रमखशत्रषु स्थितः शोभनो निगदितो दिवाकरः । खेचरेः सुततपोजलान्त्यगैः व्याकिभियंदि न विद्ध्यते तदा ॥३॥

उत्पर श्लोक में गोचर से प्रत्येक ग्रह के शुभ स्थान बताये गये हैं। इस नियम का एक प्रतिवाद है अर्थात् इस नियम के उत्पर एक दूसरा नियम और है—जो उस परिस्थिति को बतलाता है जिस हालत में श्लोक २ में लिखा हुआ नियम लागू नहीं होगा। वह यह है। श्लोक ३ से ८ तक यही अपवाद—विशेष नियम बताये गये हैं।

सूर्य तृतीय में शुभ होगा किन्तु यदि नवें स्थान में चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पित, शुक्र, राहु, केतु इन ग्रहों में से कोई ग्रह जा रहा हो तो सूर्य तृतीय में शुभ नहीं होगा । इसे वेध कहते हैं । सूर्य का पुत्र शिन है । चन्द्रमा का पुत्र बुध है ।

सूर्य तृतीय में जब हो तब नवम में शनि के अलावा कोई ग्रह हो तो सूर्य का वेघ होता है। सूर्य का पुत्र शनि है। पिता पुत्र का या पुत्र पिता का वेघ नहीं करता है। इसी कारण नवम में जो ग्रह वेघ कारक बताये गये हैं उनमें शनि नहीं लिखा है।

वेघ का विचार हमने अपनी पुस्तक 'सुगम ज्यौतिष प्रवेशिका' में लिखा है। उसे देखें। वेघ के सम्बन्ध में दो विचार हैं। मान लीजिये कर्क का सूर्य वृषम से तृतीय है। अब 'नवम' कहाँ से गिनना? वृष राशि (जहाँ जन्म कुंडली में चन्द्रमा है वहाँ) से नवम गिनना या

गोचर में सूर्य कर्क राशि में है, तो कर्क से नवम गिनना ? दोनों परिपाटो प्रचलित हैं। नारद का मत है कि वृषभ से ही नवम गिनना। इस पुस्तक में यही परिपाटी मानी गई है। वृषभ से नवम मकर हुआ। तो जिस समय सूर्य गोचर से कर्क में है उस समय शिन के अलावा कोई ग्रह मकर में हो तो सूर्य का वेद होने के कारण तृतीय सूर्य का शुभ फल नहीं होगा।

बुध सूर्य से २८ अंश से अधिक आगे पीछे नहीं रहता। शुक्र सूर्य से ४८ अंश से अधिक आगे-पीछे नहीं जा सकता। इस कारण जब कर्क में सूर्य होगा तो बुध या शुक्र मकर में हो ही नहीं सकते। परन्तु बताना यह था कि शनि के अलावा अन्य ग्रह सूर्य का देव करते हैं इसलिये अन्य सब ग्रह लिख दिये गये हैं।

अब सूर्य के गोचर स्थान तथा वेध स्थान नीचे दिये जाते हैं।

शुभ गोचर स्थान ३, ६, १०, ११

वेघ स्थान ९, १२, ४, ५

गोचर में एकादश सूर्य शुभ होता है। जन्म कुंडली में वृषभ में चन्द्रमा है। वृषभ से एकादश मीन राशि होती है। मीन में जब सूर्य गोचर से आवेगा (प्रति वर्ष १३ मार्च से १३ अप्रैल तक सूर्य मीन में होता है) तब शुभ होगा किन्तु यदि वृषभ से पंचम (क्योंकि ऊपर ११ के नीचे ५ लिखा है—इसका अर्थ हुआ कि जब चन्द्र राशि से सूर्य एकादश हो तो वेच स्थान चन्द्र राशि से पंचम होगा) कन्या में शिन के अलावा कोई ग्रह हो तो वेच होने से तृतीय सूर्य का जो शुभ फल गोचर का है वह नहीं होगा।

#### **द्यू नजन्मरि**पुलाभखित्रगः

चन्द्रमाः शुभफलप्रदः सदा ।

### स्वात्मजान्त्यमृतिबन्धुधर्मगे विध्वते न विबुधेर्यदि ग्रहैः ॥४॥

चन्द्रमा के शुभ गोचर स्थान १, ३, ६, ७, १०, ११ वेघस्थान ५, ९, १२, २, ४, ८

विक्रमायरिपुगः कुजः शुभः
स्यात्तदान्त्यसुतधर्मगः खगैः ।
चेन्न विद्ध इनसूनुरप्यसौ
ंकिन्तु धर्मघृणिना न विध्द्यते ॥५॥

मंगल के शुभ गोचर स्थान ३, ६, ११ वेघ स्थान १२, ९, ५

ऊपर जो श्लोक ३ से—और आगे के श्लोकों में जो शुभ गोचर स्थान लिखे गये हैं—वहाँ तीसरे का बारहवाँ, छठे का नवाँ, ग्यारहवें का पाँचवाँ. इस प्रकार समझना चाहिये। यदि गोचर में मंगल तृतीय में है तो जन्म राशि से द्वादश कोई ग्रह होगा तभी वेध समझना। गोचर में मंगल तृतीय में हो और जन्म राशि से ९वें या ५वें कोई ग्रह हो तो तृतीय मंगल का कोई वेध नहीं होगा। यदि गोचर में छठे मंगल हो और नवें कोई अन्य ग्रह गोचर से हो (गोचर विचार के समय जन्म कुंडली में नहीं) तो वेध होगा। गोचर से एकादश मंगल हो और गोचर से ५वें (जन्म राशि से ५वें) कोई ग्रह हो तो मंगल का वेध होने के कारण शुभ फल नहीं होगा।

जो मंगल के शुभ गोचर स्थान हैं वही शिन के हैं: शिन के शुभ गोचर स्थान ३, ६, ११ वेघ स्थान १२, ९, ५ अन्तर केवल यह है कि सूर्य, चन्द्र, वुघ, वृहस्पति. शुक्र, शिन, राहु, केतु, यह सब मंगल का वेघ करते हैं किन्तु सूर्य शिन का पिता होने के कारण, शिन का वेघ नहीं करता। केवल चन्द्र, मंगल, बुघ, वृहस्पित, शुक्र, शिन, राहु, केतु, शिन का वेघ करते हैं।

स्वाम्बुशत्रु मृतिखायगः शुभो जस्तदा न खलु विध्द्यते सदा । स्वात्मजिततप आद्यनेधन प्राप्तिगैविबुधुभिर्यदि ग्रहैः ॥६॥

वुध के शुभगोचर स्थान २. ४, ६, ८, १०, ११ वेध स्थान ५, ३, ९, १, ८, १२

स्वायधर्मतनयास्तसंस्थितो नाकनायकपुरोहितः शुभः। रि:फरन्ध्रखजलित्रगैर्यदा विध्यते गगनचारिभिर्न हि ॥७॥

वृहस्पति के शुभ गोचर स्थान २, ५, ७, ९, ११ वेघ स्थान १२, ४, ३, १०, ८

आसुताष्ट्रमतपोव्ययायगो विद्ध आस्फुजिदशोभनः स्मृतः। नैधनास्ततनुकर्मधर्मधीलाभवैरिसहजस्थलेचरैः।।८॥

शुक्र के शुभ गोचर स्थान १, २, ३, ४, ५, ८, ९, ११, १२ वेघ स्थान ८, ७, १, १०, ९, ५, ११, ३, ६

जन्मन्यायासदाता क्षपयित विभवान् क्रोधरोगाध्वदाता वित्तश्रंशं द्वितीये दिशति न सुखदो वञ्चनामाग्रहं च । स्थानप्राप्ति तृतीये धननिचयमुंदाकत्यकृच्चारिहन्ता रोगान् दत्ते चतुर्थे जनयति च मुहुः स्नग्धराभोगविष्टनम् ॥६॥

वित्तक्षोभं मुतस्थो वितरित बहुशो रोगमोहादिदाता षष्ठेऽको हन्ति रोगान् क्षपयित च रिपूञ्छोकमोहान्प्रमाष्टि । अध्वानं सप्तमस्थो जठरगुदभयं दैन्यभावं च तस्मै रुक्त्रासावष्टमस्थः कलयित कलहं राजभीति च तापम् ।।१०॥

अब सूर्य, जन्म राशि से गिनने पर-गोचर वश प्रत्येक स्थान में क्या-क्या फल उत्पन्न करता है, यह बताते हैं। उदाहरण के लिये जन्म कुंडली में वृष राशि में चन्द्रमा है तो सूर्य जब वृष राशि में होगा तो प्रथम स्थान में हुआ; मिथुन में जत्र सूर्य हुआ तो दितीय सूर्य हुआ, इस प्रकार प्रथम, द्वितीय आदि गिनना चाहिये। सूर्य भिन्न-भिन्न स्थानों में क्या फल करता है यह बताते हैं :- (१) परिश्रम कराता है, घन खर्च होता है जातक क्रोध करता (मन के प्रतिकूल परिस्थिति होने से कोब होता है)। यात्रा कराता है या यात्रा नहीं हुई तो जिस स्थान में मनुष्य रहता है—वहीं बहुत चलाता है। (२) घन का नाश, सुख नहीं होता, मनुष्य जिद्दी हो जाता है, लोग उसको थोखा देकर उससे काम निकालते हैं। (३) स्थान प्राप्ति, धन संग्रह से हुर्ष, शुभ समाचार प्राप्त हों या शुभ (हर्ष उत्पन्न करने वाले) कार्य करे शत्रुओं का नाश हो, उन पर विजय प्राप्त हो। (४) रोग उत्पन्न हो, सुख के कार्यों में बाघा हो। (५) मन में क्षोभ हो, रोग, मोह आदि के कारण मानसिक विकलता। (६) रोगों का नाश हो, शत्रुओं पर विजय हो, शोक, मोह आदि विकलता उत्पन्न करने वाले भावों का नाश हो-अर्थात् चित्त स्वस्थ रहे। (७) रास्ता चलना पड़े, पेट में या गुदा में (बवासीर आदि) ीड़ा हो, मनुष्य को दीनता हीनता अर्थात् सम्मान हानि, आदर की कमी के कारण मन में क्लेश का अनुभव हो। (८) रोग, भय उत्पन्न करे, मन में ताप (चिन्ता) कलह (लड़ाई, झगड़ा, विवाद), राजा या सरकार, अधिकारी वर्ग से भय, उनकी नाराजगी का अन्देशा हो। (९) आपित, दीनता, अपने प्रिय लोगों से विरह, जो उद्योग किये जावें उनमें असफलता। (१०) जिस कार्य की सिद्धि के लिये काम कर रहे हों उसमें सफलता—कोई बड़ा कार्य उठाया गया हो तो वह पूरा हो। (११) स्थान प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, द्रव्य लाभ, रोग से छुटकारा, आर्थिक शारीरक स्वास्थ्य। (१२) क्लेश, घन की वर्वादी, ज्वर आदि रोग, दोस्त दुश्मनी करें।। ११।।

### आपद्दैन्यं तपिस विरहं चित्तचेष्टानिरोधं प्राप्नोत्युग्रां दशमगृहगे कर्मसिद्धि दिनेशे। स्थानं मानं विभवमिप चैकादशे रोगनाशं क्लेशं वित्तक्षयमिप सुहद्वैरमन्त्ये ज्वरं च ॥११॥

यह कम से बारहों स्थानों में गोचरवश सूर्य का फल कहा गया है।
प्रति वर्ष प्रायः निम्नलिखित तारीखों को सूर्य एक राशि से
दूसरी राशि में प्रवेश करता है और प्रत्येक राशि में करीब एक महीना
रहता है:

## सूर्य की राशि प्रवेश की अंग्रेज़ी तारीख़ें

| मेष   | प्रवेश | १३ या १४ अप्रैल |
|-------|--------|-----------------|
| वृष   | 31     | १४ या १५ मई     |
| मिथुन | •;     | १५ जून          |
| कर्क  | 11     | १६ या १७ जुलाई  |
| सिंह  | "      | १६ या १७ अगस्त  |

| कन्या   | प्रवेश      | १७ सितम्बर     |
|---------|-------------|----------------|
| तुला    | 27          | १७ अक्तवर      |
| वृश्चिक | "           | १५-१६ नवम्बर   |
| घनु     | <b>`</b> 11 | १६ दिसम्बर     |
| मकर     | "           | १३ या १४ जनवरी |
| कुंभ    | 22          | १२ फरवरी       |
| मीन     | "           | १४ मार्च       |
|         |             |                |

ऊपर जो तारीखें बताई गई हैं वह स्थूल (मोटा-मोटी) सूर्य कान्ति (सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है— जाता है) की अंग्रेज़ी तारीखें हैं। कभी फरवरी के २८ दिन हो जाते हैं कभी २९। इस कारण एकाघ दिन का अन्तर पड़ जाता है— इससे अधिक नहीं।

अब प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की पिछली घटनाओं को विचार
में लाकर यह देख सकता है कि उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ
किस महीने (यहाँ महीना सूर्य प्रवेश राशि का गिनना चाहिये १५ ता०
से १५ ता० तक, पहली तारीख से ३० या ३१ तारीख तक नहीं)
में अधिक होती हैं। यह प्रत्यक्ष है कि जीवन के सब वर्ष एक से
नहीं जाते—और सब महीने प्रति वर्ष एक से नहीं जाते क्योंकि सूर्य
गोचर ही तो सब कुछ नहीं है— अन्य ग्रहों का भी गोचर होता
है—महादशा, अन्तर्दशा भी अच्छी या खराब बदलती रहती है।

## सूर्य संक्रान्तिवश सूर्य गोचर विचार

सूर्य गोचर विचार के सिलसिले में हम एक नई बात पाठकों के सामने रखते हैं। यह मंत्रेश्वर ने नहीं लिखी है। अन्य स्थानों से ली गई हैं।

(१) जिस दिन-जिस समय सूर्य संक्रान्ति हो अर्थात् सूर्य एक

राशि से दूसरी राशि में जावे शुद्ध पंचांग में यह देखिये कि जितने घंटे, मिनट पर (जितने वजे) या जितने घड़ी पल भर सूर्य पिछली राशि छोड़ कर आगे की राशि में प्रवेश कर रहे हैं—उस समय चन्द्रमा किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में चन्द्रमा उस समय हो उस नक्षत्र से पहले वाला नक्षत्र एक कागज़ पर नोट कर लीजिये। उदाहरण के लिये जब सूर्य की संकान्ति हो रही है उस समय ज्येष्ठा नक्षत्र है तो ज्येष्ठा से पहला अनुराधा आप कागज़ पर नोट करें। यदि मान लीजिये सूर्य संकान्ति के समय चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो पुष्य से पहला 'पुनर्वसु' नक्षत्र कागज पर नोट कीजिये।

अब इस कागज पर नोट किये हुए नक्षत्र से गणना प्रारम्भ कीजिये और जन्म नक्षत्र तक—(जिस नक्षत्र में—जिस व्यक्ति का आप विचार कर रहे हैं—उसका जन्म के समय जन्द्रमा था) गिनिये।

उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति के जन्म के समय भरणी नक्षत्र था (अर्थात् उसके जन्म के समय चन्द्रमा भरणी नक्षत्र में था) और आपको यह विचार करना है कि इस मास में (सूर्य जिस राशि में एक मास रहेगा) सूर्य गोचर से कैसा फल करेगा तो उस सूर्य संक्रान्ति के समय चन्द्रमा मान लीजिये ज्येष्ठा में था तो आपने ज्येष्ठा से पहला नक्षत्र अनुराधा कागृज पर नोट किया है तो अनुराधा से भरणी (जन्म नक्षत्र) तक गिनिये। अनुराधा १, ज्येष्ठा २, मूल, ३, पूर्वाषाढ़ ४, उत्तराषाढ़ ५, श्रवण ६, धनिष्ठा ७, शतमिषा ८, पूर्वाभाद्र ९, उत्तराभाद्र १०, रेवती ११, अश्विनी १२, भरणी १३, इस प्रकार १३ संख्या आई। इस संख्या के अनुसार उस मास में (१५ ता० से १५ तक) निम्नलिखित फल होगा।

(क) यदि संख्या १, २, ३ इनमें से कोई हो तो—यात्रा, सफर या रास्ता चलना पड़े।

चन्द

- (ख) यदि संस्था ४, ५, ६, ७, ८, ९, इनमें से कोई हो तो भोग।
- (ग) यदि संख्या १०, ११, १२ इनमें से कोई हो तो व्यथा' अर्थात् कष्ट।
- (घ) यदि संख्या १३, १४, १५, १६, १७, १८ इनमें से कोई हो तो नवीन वस्त्र की प्राप्ति ।
- (ङ) यदि संख्या १९, २०, २१ इनमें से कोई हो तो "हानि"।
- (च) यदि संख्या २२, २३, २४, २५, २६, २७ इनमें से कोई हो तो विपुल धन की प्राप्ति ।

क्रमेण भाग्योदयमर्थहानि जयं भयं शोकमरोगतां च । सुस्रान्यनिष्टं गदमिष्टसिद्धि मोदं व्ययं च प्रददाति चन्द्रः ॥१२॥

जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब गोचर से चन्द्रमा विविध राशियों में आता है तो ऋमशः निम्नलिखित फल होते हैं:—

(१) माग्योदय (२) घनहानि (३) जय (४) भय (५) शोक (६) अरोगता (७) सुख (८) अनिष्ट फल (९) रोग (१०) इष्ट-सिद्धि—कार्य में सफलता (११) प्रसन्नता (१२) व्यय ।

जन्मकालीन चन्द्र राशि में हो तो भाग्योदय । द्वितीय में हो तो घनहानि, तृतीय में जय, जन्मकालीन चन्द्र राशि से चौथी राशि में गोचर से चन्द्र आये तब भय—इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ।। १२ ।।

अन्तः शोकं स्वजनविरहं रक्तिपत्तोष्णरोगं लग्ने वित्ते भयमपि गिरां दोषमर्थक्षयं च । धैर्ये भौमो जनयति जयं स्वर्णभूषांप्रमोदं स्थानभ्रंशं रुजमुदरजां वन्युदुःखं चतुर्थे ॥१३॥

ज्वरमनुचितचिन्तां पुत्रहेतुव्यथां वा कलयति कलहं स्वैः पञ्चमे भूमिपुत्रः। रिपुकलहनिवृत्ति रोगशान्ति च षष्ठे विजयमथ धनान्ति सर्वकार्यानुकूल्यम् ॥१४॥

कलत्रकलहाक्षिरुग्जठररोगकृत्सप्तमे
ज्वरक्षतजरूक्षितो विगतवित्तमानोऽष्टमे ।
कुजे नवमसंस्थिते परिभवोऽर्थनाज्ञादिभिविलम्बितगतिर्भवत्यवलदेह्यातुक्षयैः ॥१५॥

दुश्चेष्टा वा कर्मविष्नः श्रमः खे द्रव्यारोग्यक्षेत्रवृद्धिश्च लाभे । भौमः खेटो गोचरे द्वादशस्थो द्रव्यच्छेदस्ताप उष्णामयाद्यैः ॥१६॥

#### मंगल

अब मंगल का गोचर फल बताते हैं। जन्मकालीन चन्द्र राशि से गिनने पर जिस राशि में गोचर से मंगल हो उसके अनुसार निम्नलिखित फल होते हैं।

(१) अन्तःशं क—मन का भीतर ही भीतर किसी कारण से शोकाकुल या चिन्तायुक्त होना अपने कुटुम्बियों से वियोग, रक्त सम्बन्धी रोग या पित्त जनित पीड़ा, ज्वर या अन्य उष्णता पैदा करने वाले रोग।

(२) भय, धनहानि वाक् पारुष्य (कठोर वाणी, झगड़ा)।

(३) जय, सफलता, घन प्राप्ति, आनन्द।

(४) स्थान भ्रंशता (जगह या नौकरी छूट जाय), रोग, पेट की बीमारी, तथा बन्धुओं के कारण दु:ख ।

(५) ज्वर, विना कारण चिन्ता, सन्तित कष्ट, उद्वेग, अपने

लोगों से कलह।

(६) शत्रुओं से कलह की निवृत्ति (उन पर विजय हो जाये या उनसे समझौता हो जाये) रोग शान्ति, विजय, धन प्राप्ति तथा सव कामों में अनुकूलता (सफलता)।

(७) अपनी स्त्री से कलह, नेत्र रोग, उदर रोग।

- (८) ज्वर, चोट या घाव से पीड़ा, धन नाश, मान नाश।
- (९) दोनता या पराजय, अर्थनाश, शरीर में निर्वलता, विलम्ब से चलना आदि अशक्तता के लक्षण, घातु क्षय, आदि ।
- (१०) कार्य में असफलता या विघ्न, परिश्रम, दुक्चेष्टा (ऐसा कार्य जो नहीं करना चाहिये अथवा जो कार्य किया जाय उससे हानि)
- (११) द्रव्य लाभ, आरोग्य, जमीन जायदाद में लाभ आदि शुभ फल।

(१२) घन नाश उष्णता या ताप से विविध रोग, चिन्ता, उद्देग आदि ।। १३-१६ ।।

वित्तक्षयं श्रियमरातिभयं धर्नाप्ति
भार्यातनूजकलहं यिजयं विरोधम् ।
पुत्रार्थलाभमथ विघ्नमशेषसौख्यं
पुष्टि पराभवभयं प्रकरोति चान्द्रिः ॥१७॥

बुध

जन्मकालीन चन्द्र राशि से बुध के गोचर वश बारह राशियों के स्मण का फल कमशः निम्नलिखित है।

(१) बन हानि (२) बन लाभ (३) शत्रुओं से भय (४) धन प्राप्ति (५) अपने स्त्री पुत्रों से कलह (६) विजय (७) विरोध, झगड़ा (८) पुत्र से खुशी, धन लाभ (९) विघ्न (१०) सब प्रकार से सुख (११) धनवृद्धि लाभ (१२) पराजय-दीनता ॥१७॥

जीवे जन्मिन देशनिर्गमनमप्यर्थच्युति शत्रुतां प्राप्नोति द्रविएां कुटुम्बसुखमप्यर्थे स्ववाचां फलम् । दुश्चिवये स्थितिनाशमिष्टवियुत्ति कार्यान्तरायं रुजं दुःखैर्बन्धुजनोद्भवेश्च हिबुके देन्यं चतुष्पाद्भयम् ॥१८॥

पुत्रोत्पत्तिमुपैति सज्जनयुर्ति राजानुकूल्यं सुते

षष्ठे मन्त्रिशि पीडयन्ति रिपवः स्वज्ञातयो व्याघयः ।

यात्राँ शोभनहेतवे वनितया सौख्यं सुतार्षित स्मरे

मार्गक्लेशमरिष्टमष्टमगते नष्टं धनैः कष्टताम् ॥१६॥

भाग्ये जीवे सर्वसौभाग्यसिद्धिः
कर्मण्यर्थस्थानपुत्रादिपोडा ।
लाभे पुत्रस्थानमानादिलाभो
रिःफे दुःखं साध्वसं द्रव्यहेतोः ॥२०॥

#### बृहस्पति

गोचर वश बृहस्पित के बारह राशियों के स्प्रमण का फल निम्न-लिखित है। जन्मकालीन चन्द्र राशि में जब बृहस्पित हो तो प्रथम राशि और उसके बाद की राशियों को द्वितीय, तृतीय इस प्रकार गणना करनी चाहिए।(१)देश या अपने स्थान से बाहर जाना, घन का अत्यन्त व्यय या नाश, शत्रुता आदि अनिष्ट फल। (२) वन प्राप्ति, कुटुम्ब सुख, अपनी वाणी का इष्टफल, उसकी वात को लोग ध्यान से सुनें या अपनी वाणी द्वारा घन प्राप्त हो। (३) स्थिति नाश--जगह छूटे या स्थान छूटे या आर्थिक या सामाजिक स्थिति में अंतर आये, अपने इष्ट जनों से वियोग, कार्य में विघ्न, रोग आदि दुष्ट फल (४) बन्धुओं से दुःख दीनता, चौपायों से भय। (५) पुत्र की उत्पत्ति, सन्तान सुख, सज्जनों से समागम, राजा की कुपा आदि शुभ फल। (६) अपने दायादों (चचेरे भाई आदि) तथा शत्रुओं से पीड़ा, रोग आदि अशुभ फल। (৬) किसी शुभ कार्य से यात्रा, अपनी स्त्री से सुख, पुत्र प्राप्ति आदि शुभ फल।(८) मार्ग क्लेश—ध्यर्थयात्रासे परिश्रम, अशुभ फल,धन नाश,विविध प्रकार के कष्ट। (९) सर्वसीभाग्य, सिद्धि—भाग्योदय, कार्य में सफलता आदि शुभ फल। (१०) घन कष्ट, स्थान कष्ट (नौकरी या औहदे में कमी या सम्मान में कोई वट्टा । संतान पीड़ा आदि अशुभ फल। (११) पुत्र लाभ, स्थान लाभ (नयी जगह या ओहदा मिले या अपनी जगह में ही इज्ज़त बढ़े), सम्मान वृद्धि आदि शुभ फल। (१२) द्रव्य सम्बन्धो दुःख, भय, जिन्ता उद्वेग आदि अशुभ फल ॥ १८-२० ॥

अखिलविषयभोगं वित्तिसिद्धि विभूति सुखसुहृदभिवृद्धि पुत्रलिंध विपत्तिम् । दिशति युवतिपोडां सम्पदं वा सुखाप्ति कलहमभयमर्थप्राप्तिमिन्द्रारिमन्त्रो ॥ २१ ॥

যুক্র

शुक्र का गोचर फल निम्नलिखित है।

(१) सब प्रकार का भोग। (२) धनागम। (३) धन वृद्धि-

सुन्दर उपकरण आदि का लाभ । (४) सुख, मित्रों में वृद्धि । (५) पुत्र प्राप्ति, सन्तान सुख (६) विपत्ति, कष्ट । (७) स्त्री के कारण पीड़ा । (८) सम्पत्ति । (९) सुख प्राप्ति । (१०) कलह । (११) भय । (१२) अर्थप्राप्ति आदि शुभ फल ।

यह सब स्थानों के फल जन्मकालीन चन्द्र राशि से गिनना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी की जन्म कुण्डली में कर्क राशि में चन्द्रमा है और जिस समय शुभाशुभ विचार किया जा रहा हो गोचर से शुक्र कुम्भ राशि में हो तो कर्क राशि से कुम्भ अष्टम होने के कारण उपर्युक्त अष्टम स्थान का फल शुक्र करेगा।। २१।।

रोगाशौचक्रियाप्ति धनसुतिवहाँत स्थानभृत्यार्थनाभं स्रोबन्ध्वर्थप्रगाशं द्रविग्रसुतमितप्रच्युति सर्वसौख्यम् । स्त्रीरोगाध्वावभीति स्वसुतपशुसुहृद्वित्तनाशामयाति जन्मादेरब्टमान्तं दिशति पदवशेनार्कसूनुः क्रमेग् ॥ २२ ॥

दारिघ्नं धर्मविघ्नं पितृसमिवलयं नित्यदुःखं शुभस्थे दुर्व्यापारप्रवृत्ति कलयित दशमे मानभङ्गः रुजं वा । सौख्यान्येकादशस्थो बहुविधविभवप्राप्तिमुत्कृष्टकीर्ति विश्रान्तिं व्यर्थकार्याद्वसुहृतिमरिभिः स्रीसुतव्याधिमन्त्ये ॥२३॥

शनि

जब जन्मकालीन चन्द्र राशि में ही गोचर से शनि म्प्रमण कर रहे हों तो रोग, किसी की मृत्यु के कारण आशौच आदि अशुभ फल होता है। जन्म राशि से द्वितीय में शनि हो तो संतान कष्ट, धन नाश आदि अशुभ फल होते हैं। गोचर से तृतीय शनि हो तो स्थान लाभ (नयी जगह या नौकरी की प्राप्ति) या रोज्गार, अपनी हुकूमत, बहुत से नौकरों का होना, धन लाभ आदि शुभ फल होते हैं। चौथे शनि अशुभ फलकारक है- घन नाश, स्त्री नाश (या स्त्री से कलह) बन्धुओं से या उनके कारण कष्ट आदि। जन्म राशि से पंचम शनि हो तो धन की कमी हो या घाटा लगे। सन्तान कष्ट; बुद्धिनाश (मन में शांति न रहे, नाना प्रकार की चिन्ताओं तथा उद्वेगों से अशांति रहे)। जन्म राशि से गोचर वश शनि छठे हो तो शुभ फल देता है। सब प्रकार का सुख, शत्रुओं पर विजय आदि — शुभ फल होते हैं। सप्तम शनि पीड़ाकारक होता है-स्त्री कष्ट (स्त्री को रोग या उससे कलह) अनेक प्रकार का भय, व्यर्थ की कष्टप्रद यात्राएँ आदि। जन्मकालीन चन्द्र राशि से गोचरवश शनि अष्टम आवे तो भी पूर्ण अशुभ फल देता है। संतान नाश या कष्ट, पशु, मित्र, घन, आदि के कारण घोर पीड़ा। मित्र नष्ट हो जायें, पशु मर जायें, बन की विशेष हानि हो । मनुष्य को स्वास्थ सम्बन्वी भी चिन्ता उपस्थित होती है। किसी पीड़ाकारक रोग के कारण विशेष शरीर कष्ट हो। जब गोचर से नवें शनि हो तो दरिद्रता कारक होता है। धर्म कार्य में विघ्न उपस्थित होते हैं। पिता के समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की (गुरु, चाचा, मामा आदि की मृत्यु होती है और कुछ न कुछ दु: ब का कारण बना रहता है। जन्म राशि से दशम शनि हो तो सम्मान भंग (इज्ज्त में बट्टा लगे) कोई विशेष पीड़ा कारक रोग हो और किसी ऐसे व्यापार (कार्य) में प्रवृत्ति हो जिसमें असफलता हो और घाटा लगे या ऐसा दुष्ट कर्म वन आवे जिसके कारण अप्रतिष्ठा हो। एकादश स्थान में (जन्म कालीन चन्द्र राशि से एकादश राशि में) जब शनि म्प्रमण करे तो शुभ फलकारक होता है। सब प्रकार के सुख, बहुत प्रकार के वैभव, उत्कृष्ट कीर्त्ति आदि शुभ फल होते हैं। जब बारहवें शनि हो तो वृथा कार्यों में लगे रहने के कारण व्ययं का परिश्रम होता है अर्थात् उद्योग सिद्धिया सफलता न मिलने के कारण केवल कष्ट प्राप्ति होती है। शत्रुओं द्वारा बन नाश, स्त्री और पुत्रों को रोग पीड़ा होती है।।२२, २३।।

> देहक्षयं वित्तविनाशसौख्ये दुःखार्थनाशौ सुखनाशमृत्यून् । हानि च लाभं सुभगं व्ययं च कुर्यात्तमो जन्मगृहात्क्रमेण ॥ २४ ॥

राहु

जन्मकालीन चन्द्र राशि से वारह राशियों में राहु <mark>का फल निम्न-</mark> लिखित है।

(१) बीमारी, शारीरक शक्ति काक्षय। (२) घन नाश।

(३) सुख। (४) दु:ख। (५) घन नाश। (६) सुख। (७) नाश।

(८) मृत्यु तुल्य कष्ट। (९) हानि। (१०) लाभ। (११) सौभाग्य। (१२) व्यय। ॥२४॥

> क्षितितनयपतङ्गौ राशिपूर्वत्रिभागे सुरपतिगुरुशुक्रौ राशिमध्यत्रिभागे । तुहिनिकरणमन्दौ राशिपाश्चात्यभागे शशितनयभुजङ्गौ पाकदौ सार्वकालम् ॥२५॥

#### ग्रहों के विशेष प्रभाव का काल

सूर्य और मंगल गोचर वश जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रवेश करते ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। एक राशि में ३० अंश होते हैं—राशि के प्रथम तृतीयांश में इनका विशेष जोर रहता है। बृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य भाग में अर्थात् दस अंश

से बीस अंश तक विशेष प्रभाव या फल उत्पन्न करते हैं। चन्द्रमा और शनि राशि के अन्तिम तृतीयांश अर्थात् २० अंश से ३० अंश तक विशेष फल दिखाते हैं। बुध और राहु सारी राशि में अर्थात् एक अंश से तीस अंश तक सर्वत्र एक सा फल दिखाते हैं।।२५।।

टिप्पणी—मुहूर्त चितामणि तथा अन्य कई ग्रंथों में शंका उठाई है कि वेच कारक ग्रह की गणना जन्म ≢ालीन चन्द्र राशि से करना या गोचर द्वारा जिस ग्रह का विचार किया जा रहा है उससे करना। विपरीत-वेध का भी विचार किया है। किंतु इस छोटी सी पुस्तक में नारद कश्यप आदि ऋषि प्रणीत विभिन्न आदेशों का परस्पर सामंजस्य करना संभव नहीं है। जो शास्त्रार्थ की जटिलता में विशेष अभिरुचि रखते हों वे संस्कृत की सम्बन्धित पुस्तकों का अवलोकन कर सकते हैं।

अय मताःतरेल रज्यादिप्रहाणां जन्ममार्नाोचरफलवेषयोज्ञानाय चक्रम्।

| 1         | 1                       | 1                    | i                       | 1                       | :                  | 1                         | 1                       |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| भूतेः     | हानि<br>रोग भय          | वर<br>वित्तनाथ       | मुखलाम<br>बृद्ध         | मोति<br>पीड़ा           | श्रांक<br>अर्थनाश  | मुखम्<br>वित्तद           | दुगात<br>वीड़ाच         |
| राहु:     | हानि<br>कच्ट            | नस्व<br>व्ययञ्च      | न रुज्य<br>ध न प्र रित: | बर<br>शोकश्चक           | हानि:<br>बोक्ड्च   | मुख रुक्ष्मा<br>प्राप्तिः | क्तान:                  |
| श्रीन:    | सर्वनाश<br>पीड़ाभय      | शोक:<br>घनहानि:      | मुखार्थकाभः             | पीडाभयं<br>शत्रुवृद्धिः | धनपुत्रयो-<br>नशिः | मुखं<br>वित्तलाभः         | दाव:<br>वीड़ाभयम्       |
|           | स् <i>ष</i><br>शत्रुनाश | सृखम्<br>अर्थलाभः    | सुखमं<br>अर्थलाभ:       | घनागम:                  | लाम:<br>पुत्रलाम:  | शत्रुवृद्धिः<br>पीड़ा च   | द्याक:<br>अतिभयम्       |
| बृहस्पतिः | अरिष्टादि<br>भय         | वनादि-<br>लाभ        | भय<br>रोगाप्ति          | धनहानि<br><b>ड्ययम्</b> | लाभ:<br>मुखंच      | रोग:<br>शोकश्च            | सम्मान<br>मुखं च        |
| वृद्ध:    |                         | घनलाभ:               | गत्रुतो<br>भयम्         | घन मुखा-<br>दिप्राप्तिः | हक-<br>शोकश्च      | अलाभ:<br>स्थिति:          | पीड़ाभय<br>विग्रह:      |
| भौमः      | भयम्पी-                 | धननादाः<br>नेत्रातिः | मुखं<br>श्रीप्राप्तिः   | कष्टं<br>शत्रुभीतिः     | हम्मयं<br>धननाशः   | मुखायं-<br>लाभ:           | काश्यम्<br>धननादाः      |
| चन्द्र:   | पुहिट:<br>अन्नलाभ:      | यनलाभ:<br>सुखम्      | द्रव्याप्ति:<br>सुखम्   | रोगदाना-<br>यंनाशः      | सुखं<br>कायंनाश:   | वितलाभः                   | द्रस्यप्राप्ति<br>सुखम् |
| सूर्यः    | स्थाननाशः<br>पन्था      | हाति:<br>भयम्        | मुलं<br>श्रियाप्ति:     | रोगभयं<br>माननाशः       | दैन्यं<br>अधैनाशः  | रिपुनाश:<br>मुखं          | गमन<br>घनहानिः          |
| 家         | ~                       | n                    | m                       | 70                      | 5                  | w                         | 9                       |

|   | केत्:     | The Tarket | ट्रानियम   | did                         | दन्यश्व  |           | सुयश्री-             |                |                 | वरञ्च   | श्रह                                    | ~      | 8218        | 3            |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|--------|-------------|--------------|
|   | राहु:     | ETATE      | सखं च      | पापकर्म                     | रात:     | वर        | सुख                  | . वित्तप्राप्त | हानि:           | q       | ~ ~ ~                                   | *      | 2714        | 0            |
|   | शनि:      | पीडाभगम    | शत्रवद्ध:  | नाव:                        | वनगाश:   | वमनस्यम्  | सुक्षवित-            | लाभः           | मलेश<br>अमर्थन  | 5351.5  | > = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |        | 1418        | रविवर्षित:   |
|   | 의<br>가    | वियक्तिः   | घनक्षय:    | मुखं<br>स्था                | वर्मनाजः | अस्खम     | इ.खं                 | नगागम.         | धनागम:          | शराइ    | 21412                                   | रारसार | 2012        | 881513       |
|   | वृहस्पति: | मत्यभवं    | पींड़ा च   | सुखं                        | अति-     | दंग्यम्   | सोस्यं<br>घनप्राप्ति |                | दह पाड़ा<br>भंय | 91019   | 22/10/                                  | 1      | × 10 %      | 2            |
|   | ्व व      | घनाप्ताद   | लान:       | हरमयं<br>धननाजः             | स्खं     | मुभोग:    | शुभम-<br>थ्रागमः     | - 1            | याक:            | निष्ठा  | 5018                                    | 101517 | 81218       | वंद्रवर्जित: |
| - | भूम       | 120        | हमें<br>की | हम्भयम्                     | सुखं     | शोकरच     | लाभ:<br>सखाप्ति:     | Thrank         | क्रहच           | 3 6     | ~                                       |        | 8318        |              |
| _ | चन्द्र:   | क्लेशभयं   | मृत्यः     | मान                         | श्रम     | मुखम्     | विविधार्थ<br>लाभ:    | 集              | धननाशः          | 1081318 | शशाहरा                                  | 216816 | 71816       | बुघवजितः     |
| - | सूय:      | रोगान्ति:  | भवम्       | काान्त्रक्षय:<br>पापबृद्धिः | सौह्यं   | कमासाद्ध: | वित्ताप्त:<br>सुखम्  | द्रव्यनाजः     | पीड़ाभयं        | 31881   | 61801                                   | 1418   |             |              |
| 1 | क्र       | V          | 1          | ~                           | 0 2      | .         | ~<br>~               |                | 2               | ta      | 0                                       | 1      | <b>ત</b> ું |              |

# गोचरफलचक्रम

| महा:     | उत्तम                | अरिष्टकारक            | विशेष<br>अनिष्ट |  |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| श.रा.के. | ।११।<br>०१।३।६       | ાકાશ<br>મારાક         | र्शाटा          |  |  |
| गुक:     | क्षात्राङ्ग          | ० ४। छ।<br>। डे। ४    | ११।२।४          |  |  |
| नुष्:    | કાર્યા ક             | शहार्                 | 281718          |  |  |
| ्यं:     | १ १।६                | १।३।५                 | रेश्वार         |  |  |
| भीमः     | m 0<br>0<br>0        | क्षार्                | र्शारा          |  |  |
| चन्द्र:  | ११।२।३।५।६<br>१८।८१६ | ++                    | र्शाराहर        |  |  |
| सूय      | विद्या               | हारा<br>भारा <b>३</b> | र्शाटाहर        |  |  |

प्रायः गोचर वश जो फल ऊपर दिये गये हैं वहीं वराहिमिहिर आदि अन्य आचायौँ ने दिये हैं। इस कारण पिष्टपेषण नहीं किया जाता है। विद्वानों ने गोचर-विचार का एक चक्र प्रस्तुत किया है, वह साथ में दिया गया है। इस प्रसंग में ही मंत्रेश्वर ने नक्षत्र-गोचर का भी विचार किया है और क्य ग्रह गोचर द्वारा फल कम करते हैं—कब अधिक इसका विचार भी किया है। वह आगे दिया जाता है:

#### नक्षत्र गोचर

सात रेखायें आडी खीचिये और सात रेखायें इन आड़ी रेखाओं को काटती हुई खड़ी खीचिए । अव पूर्वोत्तर दिशा से प्रारम्भ कर जैसा चित्र में दिखाया गया है, ऋमशः कृत्तिका आदि अट्ठाइस (अभिजित् सहित) नक्षत्रों के नाम लिखिए।

#### उत्तर



रेखाः सय्तसमालिखेदुपरिगास्तिर्यक्तयेव क्रमा-दीशादिग्नभमादितोऽपि गणयेदादित्यभस्यावि । वेधा जन्मदिने मृतिर्भयमथाधानाख्यनक्षत्रके कर्मण्यर्थविनाशनं खलु रविर्दद्यात्सपापो मृतिम् ॥२६॥

सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर से हो उसका यदि जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से वेघ होता हो तो प्राण भय होता है। यदि आघान नक्षत्र (जन्म नक्षत्र से उन्नीसवाँ नक्षत्र) का वेघ होता हो तो भय और चिंता होगी। यदि कर्म नक्षत्र (जन्म नक्षत्र से दसवां नक्षत्र) का वेघ होता हो तो घन नाश होगा। यदि सूर्य के साथ-साथ कोई कूर ग्रह भी हो तो विशेष अनिष्ट परिणाम होता है।

> एवं विद्धे खचरैः क्रररन्यैर्मरणम् । सौम्यैविद्धे न मृतिविद्यादेवं सर्कलम् ॥२७॥

ऊपर जो तीन नक्षत्र बताये गये हैं उनका यदि अन्य कूर ग्रहों से वेब हो रहा हो तो मृत्यु होती है। यदि शुभ ग्रहों से भी वेब हो तो मृत्यु नहीं होती, इसी प्रकार जैसे सूर्य का नक्षत्र गोचर ऊपर बताया गया है, अन्य ग्रहों के नक्षत्र गोचर का भी विचार करना चाहिए॥२७॥

आघानकर्मर्क्षविपन्निजर्को वनाशिके प्रत्यरमे वधारूये । पापग्रहो मृत्युभयं विदध्या द्वेषेतथा कार्यहरः शुभारूये ॥२८॥

जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से (क) उन्नीसवौँ नक्षत्र आयान नक्षत्र कहलाता है, (ख) दसवौँ नक्षत्र कमें नक्षत्र। (ग) तीसरा नक्षत्र विपत्। (घ) वाईसवाँ नक्षत्र वैनाशिक। (ङ) पाँचवां नक्षत्र प्रत्यिर,
(च) और सातवाँ नक्षत्र वघ कहलाता है। ऊपर लिखे हुए छैं: नक्षत्र
तथा जन्म नक्षत्र इन सातों का यदि पाप ग्रहों द्वारा वेच होता हो तो
मृत्यु का भय होता है। यदि साथ ही शुभ ग्रहों से भी वेच हो तो
केवल कार्य हानि (भाग्य हानि, घाटा) आदि अशुभ फल होकर रह
जाते हैं।।।२८।।

आदित्यसङ्क्रान्तिदिने ग्रहाणां प्रवेशने वा ग्रहणे च युद्धे । उल्कानिपाते च तथाद्भुते च जन्मत्रयं स्यान्मरणादिदुःखम् ॥२९॥

(१) जिस दिन सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण हो। (२) या अन्य ग्रह का किसी राशि में संक्रमण हो। (३) ग्रहण हो। (४) ग्रह युद्ध हो। (५) उल्का निपात हो। (६) या कोई अद्भुत "आकाशी चमत्कार" हो। उस दिन यदि जन्म नक्षत्र, अनुजन्म (जन्म नक्षत्र से दसवौ नक्षत्र) तथा त्रिजन्म (जन्म नक्षत्र से उन्नीसवां) नक्षत्र हो तो मृत्यु आदि दुःखदायक फल होता है।।२९।।

असत्फलः सौम्यनिरीक्षितो यः शुभप्रवश्चाप्यशुभेक्षितश्च । द्वौ निष्फलौ द्वाविप खेचरेन्द्रौ यः शत्रुणा स्वेन विलोकितश्च ॥३०॥

तीन परिस्थितियों में ग्रह गोचर द्वारा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में निष्फल हो जाते हैं: (१) यदि कोई अशुभ फल देने वाला ग्रह हो और सौम्य ग्रह द्वारा गोचर काल में निरीक्षित हो तो उसकी अशुभता नष्ट हो जाती है। (२) यदि कोई शुभप्रद ग्रह हो और गोचर के समय अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी शुभता नष्ट हो जाती है। (३) यदि कोई ग्रह अपने शत्रु से दृष्ट हो तो उसकी शक्ति भी कम हो जाती है और शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है।।३०।।

अनिष्टभावस्थितखेचरेन्द्रः
स्वोच्चस्वगेहोपगतो यदि स्यात् ।
न दोषकुच्चोत्तमभावगश्चेत्
ृपूर्णं फलं यच्छति गोचरेषु ॥ ३१ ॥

यदि कोई ग्रह गोचर द्वारा अनिष्ट भाव में हो किन्तु अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तो दोष नहीं करता (अर्थात् हानि नहीं पहुँचाता)। यदि गोचर द्वारा शुभ भाव में हो और स्वराशि या उच्च राशि का भी हो तो पूर्ण शुभ फल करता है। ३१॥

ग्रहेश्वरास्ते शुभगोचरस्था नीचारिमौढ्यं समुपाश्रिताश्रेत्। ते निष्फलाः किन्त्वशुभाङ्कसंस्थाः कष्टं फलं संविदघत्यनल्पम् ॥३२॥

जो ग्रह गोचर में शुभ हों किन्तु नीच राशि, या शत्रु राशि के हों, या सूर्य के अत्यन्त सानिद्घ्य के कारण मूढ़ावस्था को प्राप्त हों तो वह अपना शुभ प्रभाव दिखाने में निष्फल हो जाते हैं। यदि ऐसी अवस्था में (नीच या शत्रु राशि या मूढ़ावस्था) कोई ग्रह अशुभ भाव में हो तो अत्यन्त अशुभ फल दिखाते हैं।।३२।।

### द्वादशाष्ट्रमजन्मस्थाः शन्यर्काङ्गारका गुरुः । कुर्वन्ति प्राणसन्देहं स्थानभ्रंशं धनक्षयम् ॥३३॥

जन्मकालीन चन्द्रराशि से प्रथम, अष्टम और द्वादश राशियों में जब सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शिन गोचरवश होते हैं तो घनहानि, स्थानभ्रंशता (जगह छूटे, सम्मान में कमी आदि) अत्यन्त अशुभ फल दिखाते हैं। यहाँ तक कि प्राणों में भी सन्देह हो जाता है। ॥ ३३॥

चन्द्राष्टमे च धरणीतनयः कलत्रे राहुः शुभे कविररौ च गुरुस्तृतीये । अर्कः मुतेऽकिरुदये च बुधरचतुर्थे मानार्थंहानिमरणानि वदेद्विशेषात् ।।३४॥

जन्मकालीन चन्द्रराशि से अष्टम राशि में चन्द्रमा, सप्तम में मंगल, नवम् में राहु, चौथे बुध, तीसरे बृहस्पति, छठे शुक्र, प्रथम में शिन और पंचम में सूर्य गोचर द्वारा अत्यन्त अनिष्ट फल देते हैं।—धन-हानि, मान-हानि, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है।।३४॥

अब नक्षत्र गोचर का अन्य प्रकार बतलाते हैं:

जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर गोचर द्वारा भिन्न-भिन्न नक्षत्रों में सूर्य के ग्रमण को काल पुरुष के भिन्न-भिन्न अंगों में ग्रमण माना गया है। इसका विवरण निम्नलिखित है। (क) प्रथम नक्षत्र में चेहरे पर। (ख) २, ३, ४ और ५वें नक्षत्र में सिर में, (ग) ६, ७, ८, ९ में छाती। (घ) १०, ११, १२, १३ दाहिनी बाहु। वक्त्रे क्ष्मा मूर्ष्टिन चत्वार्यु रिस च चतुरः सव्यहस्ते चतुष्कं पादे षड्वामहस्ते चतुरथ नयने द्वौ च गृह्ये द्वयं च। भानुनीशं विभूति विजयमथ धनं निर्धनं देहपीडां लाभं मृत्यं च चक्रे जनयित विविधान जन्मभाद्देहसंस्थः ॥३४॥

(ङ) १४, १५, १६, १७, १८ तया १९वें नक्षत्र में दोनों पैर। (च) २०, २१, २२, २३वें नक्षत्र ने बाँयी बाँह में। (छ) २४ तथा २५वें नक्षत्र में दोनों नेत्रों में। (ज) २६ तथा २७वें नक्षत्र में गृह्य अंग में अभण करता है। इनका प्रभाव कमशः निम्नलिखित है। (क) नाश, (ख) विभूति, (ग) विजय, (घ) धन, (ङ) निर्धनता, (च) देहपीड़ा, (छ) लाभ और (ज) मृत्यु ।। ३५।।

शीतांशोर्वदने द्वयोरितभयं क्षेमं शिरस्यम्बुधौ पृष्ठे शत्रुजयं द्वयोर्नयनयोर्नेत्रे धनं जन्मभात्। पश्चस्वात्मसुखं हृदि त्रिषु करे वामे विरोधं क्रमात् पादौ षट्सु विदेशतां जनयित त्रिष्वर्थलाभं करे ॥३६॥

जिस प्रकार विविध नक्षत्रों में सूर्य के भ्रमण का फल ऊपर बताया गया है। उसी प्रकार चन्द्रमा का २७ नक्षत्र में गोचर फल बताया जाता है।

#### जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर

- (क) १ और २ में-चेहरे में-इसका फल अत्यन्त भय।
- (ख) ३, ४, ५ और ६ नक्षत्र में—सिर में —फल क्षेम।
- (ग) ७ और ८ में--पीठ में ─फल शत्रुओं पर जय।
- (घ) ९ और १० में-दोनों नेत्रों में---धनागम होता है।
- (इ) ११, १२, १३, १४, १५—हृदय में—फल आत्मसुख।

- (च) १६, १७, १८ में वायें हाथ में झगड़ा।
- (छ) १९, २०, २१, २२, २३ और २४ में -दोनों पैरों में-यात्रा।
- (ज) २५, २६, २७वें में—-दाहिने हाथ में—इसका फल अर्थ लाम है ॥३६॥

वक्त्रे ह्वे मरणं करोत्यविनजः षट् पादयोविग्रहं क्रोडे त्रीणि जयं चतुर्विधनतां वामे करे मस्तके। ह्वे लाभं चतुराननेऽधिकभयं क्षेमंकरे दक्षिणे वाद्धिहें नयने विदेशगमनं चक्रे स्वजन्मर्कतः ।।३७॥

अब मंगल का नक्षत्र पुरुष के किस अंग में कब अमण समझना चाहिए यह बताया जाता है। जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर

- (क) १ और २ नक्षत्र में-चेहरे में-इसका फल मृत्यु।
- (ख) ३, ४, ५, ६, ७, ८ में दोनों पैरों में-फल झगड़ा।
- (ग) ९, १०, ११ में गोद में इसका फल जय।
- (घ) १२, १३, १४, १५-वार्ये हाथ में-फल निर्घनता।
- (ङ) १६, १७—सिर में-फल लाभ।
- (च) १८, १९, २०, २१—चेहरे में-फल अत्यन्त भय ।
- (छ) २२, २३, २४, २५ दाहिने हाथ में-फल क्षेम।
- (ज) २६, २७ नक्षत्रों में-विदेश गमन ॥३७॥

मूर्घिन त्रीणि मुखे त्रयं च करयोः षट् पश्च कुक्षौ तथा लिङ्गे द्वे द्विचतुष्ट्रयं चरणयोः प्राप्तेऽमरेन्द्राचितः । शोकं लाभमनर्थमर्थनिचयं नाशं प्रतिष्ठां तथा दद्यादात्मदिनात्तथेव भृगुजस्तद्वद्वु घोऽपि क्रमात् ॥३८॥

अब बुघ, बृहस्पित और शुक्र का नक्षत्र पुरुष के विविध अंगों में अप्रमण का विवरण और फल बताया जाता है। बुघ, बृहस्पित और शुक्र तीनों का एक ही कम और एक ही फल है। इस कारण एक साथ बताया जाता है। जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने से।

- (क) १, २, ३ नक्षत्रों में सिर में --- फल-शोक।
- (ख) ४, ५, ६ नक्षत्र में चेहरे में-फल-लाभ।
- (ग) ७, ८, ९, १०, ११, १२ नक्षत्रों में-दोनों हायों में-फल अनर्थ।
  - (घ) १३, १४, १५, १६, १७ में कुक्षि में -फल-बान लाम।
  - (ङ) १८, १९ चक्षत्र में गुह्य स्थान में -फल-नाश।
- (च) २०, २१, २२, २३, २४ २५ २६ २७ नक्षत्र में-दोनों पैरों सें-फल-प्रतिष्ठा ॥३८॥

भूवेदवह्निगुरावेदशराग्निनेत्र-दस्रं च वक्त्रकरपादपदेषु हस्ते । कुक्षौ च मूध्नि नयनद्वयपृष्ठभागे न्यस्य क्रमेरा शनिसंयुतभान्निजर्कात्॥३९॥

दुःखं च सौख्यं गमनं च नाशं लाभं स्वभोगं सुखसौख्यमृत्यून् । वक्त्रक्रमादाह फलानि मन्द-स्यैवं तमःखेचरयोर्वदन्तु ॥४०॥

अब शनि, राहु और केतु के नक्षत्र पुरुष के विविध अंगों में म्प्रमण का फल बताया जाता है। तीनों का फल एक सा है। इस कारण एक साथ बताया जाता है। जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर शनि, राहु या केतु:

- (क) १ नक्षत्र में हो तो चेहरे में इसका फल दुःख।
- (ख) २,३,४,५ नक्षत्र में हो तो दाहिने हाय में -फल-सौख्य।
- (ग) ६, ७, ८ नक्षत्र में हो तो दाहिने पैर में -फल-गमन।
- (घ) ९, १०, ११ नक्षत्र में हो तो बायें टाँग में-फल-नाश।
- (ङः) १२, १३, १४, १५ नक्षत्र में हो तो बायें हाथ में—फल लाम।
- (च) १६, १७, १८, १९, २० नक्षत्र में हो तो कुक्षि में -फल-स्वभोग।
  - (छ) २१, २२, २३ नक्षत्र में सिर में फल सुख।
  - (ज) २४,२५ नक्षत्र में-नेत्रों में-फल-सौख्य।
  - (झ) २६, २७ नक्षत्र में-पीठ में-फल-मृत्यु । अब गोचर का एक नया प्रकार बतलाते हैं ।।३९-४०।।

यत्राष्टवर्गेऽधिकबिन्दवः स्यु-स्तत्र स्थितो गोचरतो ग्रहेन्द्रः । तद्वत्फलं प्राह शुभं व्ययारि-रन्ध्रस्थितो वाऽपि शुभं विधत्ते ॥४१॥

नक्षत्र गोचर विस्तारपूर्वक बताने पर भी पुनः अष्टक वर्ग गोचर की ओर घ्यान दिलाते हैं कि यदि किसी राशि में अष्टक वर्ग के अनुसार किसी ग्रह का गोचर शुभ हो तो—ऐसा ग्रह चाहे चन्द्र राशि से छठे, आठवें या बारहवें भी पड़ा हो,—इसका आश्रय यह है कि छठा, आठवाँ, बारहवाँ, अनिष्ट स्थान है किन्तु अष्टक वर्ग में अधिक शुभ बिन्दु (उत्तर भारत की संस्कृत पुस्तकों में इन्हें रेखा कहते हैं) पड़े हों—तो शुभ फल ही होता है—अशुभ फल नहीं होता। रवेर्द्वादशनक्षत्रं भूसुतस्य तृतीयकम् । गुरोः षट्तारकं चेव शनेरष्टमतारकम् ॥४२॥

एतेषां च पुरोलत्ता पृष्ठलत्ताः प्रकीर्त्तताः । शुक्रस्य पञ्चमं तारं चन्द्रजस्य तु सप्तमम् ॥४३॥

राहोस्तु नवमं चैव द्वाविशं भं हिमद्युतेः। ग्रहस्थितक्षीद्गाणयेल्लत्तायां जन्मभे व्यथा ॥४४॥

रवेः सर्वार्थहानिः स्यात्तमसोर्दुः खमुच्यते । मरगां जीवलत्तायां बन्धुनाशो भयावहः ॥४५॥

शुक्रस्य कलहो भ्रंश अनर्थः शशिजस्य तु । चन्द्रस्य तु महाहानिर्लत्तामात्रफलं भवेत् ॥४६॥

सर्वत्र लत्तासाङ्कर्ये द्विगुणत्रिगुणादिकम् । वदेद्दोषफलं नॄणां ग्रहाल्लत्ताधिकक्रमात् ॥४७॥

जित समय का गोचर फल विचार करना हो, उस समय

- (क) सूर्यं जिस नक्षत्र में हो उससे १२वाँ नक्षत्र ।
- (ख) मंगल जिस नक्षत्र में हो उससे तृतीय नक्षत्र।
- (ग) बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो उससे छठा नक्षत्र ।
- (घ) शनि जिस नक्षत्र में हो उससे बाठवां नक्षत्र।

यह सब पुरोलता कहलाती हैं। इनमें आगे की ओर गिनते हैं। जैसे अश्विनी में सूर्य हो तो उत्तरा फाल्गुनी में पुरोलता होती है।

- (ङ) शुक्र जिस नक्षत्र में हो उससे उलटा गिनने से पाँचवां नक्षत्र ।
  - (च) बुध जिसमें हो उससे उलटा गिनने से सातवाँ नक्षत्र।
  - (छ) राहु जिसमें हो उससे उलटा गिनने से नवाँ नक्षत्र । और
- (ज) चन्द्रमा जिसमें हो उससे उलटा गिनने से बाईसवाँ नक्षत्र पृष्ठलत्ता कहलाती हैं।

जैसे, उलटा गिनने से अभिप्राय यह है कि अश्विनी में शुक्र हो तो शतभिषा में शुक्र की लत्ता हुई ।

यदि जन्म नक्षत्र पर लत्ता पड़े तो व्यथा होती है ॥४४॥

यदि सूर्यं की लत्ता हो तो सब प्रकार की अर्थ हानि । राहु या केतु की लत्ता हो तो दुःख । वृहस्पति की लत्ता में मरण; वन्यु नाश और भय । शुक्र की लत्ता में कलह । बुध की लत्ता में स्थान हानि—अनर्थ । चन्द्र की लत्ता में महाहानि । यह भिन्न-भिन्न ग्रहों के लत्ता फल बताये गये हैं ॥४५—४६॥

ऊपर जो लत्ता के अशुभ फल बताये गये हैं वह—एक ही ग्रह की लत्ता पड़े तो साधारण अशुभ फल कारक होता है। किंतु यदि दो या अधिक अशुभ ग्रहों की लत्ता एक साथ पड़ें तो अशुभता की बहुत वृद्धि हो जायगी और जितनी अधिक ग्रहों की लत्ता एक साथ जन्म नक्षत्र पर पड़ें उतना ही अधिक अशुभ फल कहना चाहिए।।४७।।

#### सर्वतोभद्र चक्र विचार

अव गोचर देखने का एक नया प्रकार बताया जाता है:अव नीचे सर्वतोभद्र चक दिया जाता है।

इस सर्वतोभद्र चक में (i) स्वर (ii) नक्षत्र (iii) नामाक्षर (iv) राशि (v) तिथि तथा (vi) ग्रहों का विन्यास किया गया है। कम इस प्रकार है।

|             |     |     |       |              | दक्षिण           |          |          |      |     |        |
|-------------|-----|-----|-------|--------------|------------------|----------|----------|------|-----|--------|
| आग्नेय      |     |     |       |              | ष ण ठ            |          |          |      |     | नऋत्य  |
|             | 채   | मं  | 50    | מ            | hc/              | व        | स्वा     | वि   | hor |        |
|             | 둤   | HS  | ᄪ     | ы            | ь                | 1        | F        | thin | 本   |        |
|             | مم  | ho  | E     | ĨŦ.          | <b>₩</b>         | 5        | P.       | ㅂ    | হা  |        |
|             | ъ   | ho  | कर्क  | भ्र          | भद्रा<br>चं. बु. | · M:     | वृश्चि   | ದ    | भ   |        |
| तुव<br>हः छ | आ   | 18  | मिथुन | मू. नन्दा मं | श्रुवर्ग         | जया ब्.  | धन्      | म    | p.  | यि फ ब |
|             | #*  | lo  | व्ष   | अ            | रिक्ता<br>शु.    | <b>8</b> | मकर      | व    | m   |        |
|             | T   | क्र | 18"   | 1            | 臣                | 1.150    | 10       | D    | क्र |        |
|             | 160 | m   | B     | 4            | hr               | 1        | =        | 12   | k   |        |
|             | ক   | म   | क्र   | 12           | ri               | 100      | <b>i</b> | क्र  | 400 |        |
| ईशान        |     |     |       |              | स्र              |          |          |      |     | वीयव्य |
|             |     |     |       |              | उत्तर            |          |          |      |     |        |

- (i) स्वर ईशान कोण आग्नेय कोण नैऋत्य कोण तथा वायव्य कोण में अ, आ, इ, ई रखेगये। फिर इसी कम से इन कोणों में उ, ऊ, ऋ, ऋ रखेगए। इसके वाद इसी कम से चारो कोणों में लृ, लू, ए, ऐ रखेगए। और अन्दर के चारो कोनों (कोणों) में वाकी के चार स्वर ओ, औ, अं, अः रखेगये हैं। इस प्रकार इन १६ स्वरों का विन्यास कमपूर्वक है।
- (ii) नक्षत्र ऊपर प्रथम पंक्ति (लाइन) में कृत्तिका से प्रारंभ कर चारों ओर २८ नक्षत्र (२७ प्रसिद्ध नक्षत्र और.एक अभिजित्) लिखे गये हैं।
- (iii) नक्षत्रों के नीचे अबकहड मटपरत नयभज ख ग शदचल यह २० वर्ण लिखे हैं। ऊपर अ, आ, इ, ई इस कम में जो ''अ'' आया है वह स्वर का बोबक है। और अव कह ड इस ऋम में जो अ आया है वह नामाक्षर का बोबक है। पंचांगों में २७ नक्षत्रों के १०८ चरण के आगे १०८ अक्षर लिखे रहते हैं जो पहले दिये गये हैं। जैसे किसी का अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ हो तो उसके जन्म नाम का पहला अक्षर 'चू' से शुरू होना चाहिये। प्राय: प्रत्येक नक्षत्र की मात्रा दी गई है-जैसे च, ची. चू, चे, चो, खज की केवल दो मात्रा हैं 'ज' और 'जी'। 'ख' की चार मात्रा है— बी खूखे बी (देखिये मकर राशि के नामाक्षरों की सूची।) इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि श्रवण के वाद अभिजित् नक्षत्र की भी गणना होती है। जब मेष लक्ष्न पूर्व दिशा में उदित हो तो आकाश में पृथ्वी के ऊपर (दशम भाव में) अभिजित् नक्षत्र होता था। इसी कारण मध्याह्न (ठीक दोपहर के काल को --समय को, अभिजित् काल या अभिजित् मुहूर्त कहते हैं) यदि इस अभिजित् की नामाक्षरों में गणना की जावे तो इसके चारों चरणों के नामाक्षर होंगे जू जे जो ख। इस प्रकार

'ज' और 'ख' की भी पांच-पांच मात्रा नक्षत्र नामों में आ जावेंगी। अस्तु, अब जो विषय चल रहा है उस पर आइये। कहीं केवल एक ही अक्षर (केवल अ की मात्रा वाला) दिया गया है जैसे घ, ङ, छ, ष, ण, ठघ, फ, ढ़, य, त, झ, अ यह किस सिद्धान्त पर किया गया है यह ज्ञात नहीं। हमारे ऋषि प्रणीत शास्त्रों में विना सिद्धान्त के कोई नियम नहीं बनाया गया है परन्तु बहुत से विषयों का सिद्धान्त क्या है यह मालूम नहीं पड़ता यया शुक्र की महादशा के २० वर्ष, सूर्यं की महादशा के ६ वर्ष ही क्यों? अस्तु इस सर्वतोभद्रचक्र में अब कहड आदि २० अक्षर तो भीतर लिखे गये हैं और १२ अक्षर घड़छ आदि वाहर लिखे गये हैं।

अधिवन्यादि २७ नक्षत्रों के नामाक्षर की जो सूची पहिले दी गई है उसमें कृत्रिका नक्षत्र से प्रारम्भ करने से निम्नलिखित अक्षर आते हैं:-

अ, ब, क घङ छ ह, इ, मटप षणठ र, त, नयभ घफढ जल गसद यभ ञाचल

इनमें से रेखांकित शब्दों को एक साय रिखये तो अबकह डमट परत नय भजख गसदचल यह अक्षरब नते हैं। इन्हीं बीस अक्षरों को सर्वतोभद्र चक्र में अन्दर रक्खा गया है।

ब में व भी शामिल समझना चाहिए। अर्थात् यदि 'व' से जिसका नाम शुरू होता है (जैसे विद्याभूषण) उसका भी विचार 'व' वाले कोष्ठ से ही होगा। श और स दोनों का एक कोष्ठ (खाने) से।

(iv) वृष, मिधुन, कर्क इस कम से १२ राशियाँ अन्दर चारों ओर लिखी है। पहिले कृत्तिका नक्षत्र से गणना प्रारम्भ करते थे इस कारण (कृत्रिका का तीन चौयाई भाग वृष राशि में पड़ता है) वृष राशि से प्रारम्भ कर राशियां स्थापित की गई हैं। (v) इसके अन्दर के दायरे में (खानों या कोष्ठों में) तिथियाँ और वार रक्खें गये हैं। नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा-यह तिथियों के पांच विभाग हैं।

षष्ठी (छठ) (पड़वा) एकादशी नन्दाः---प्रतिपद सप्तमी द्वादशी भद्राः--द्वितीया (दोज) जयाः—तृतीया (तीज) अष्टमी त्रयोदशी नवमी चतुर्दशी रिक्ता:-चत्रथीं (चीथ) दशमी पूर्णिमा या पूर्णाः--पंचमी अमावास्या

(vi) सूर्यवार, चन्द्रवार, मंगलवार आदि सातों वार भी सर्वतो भद्रचक में स्थापित हैं।

इसे सर्वतोभद्र चक्र क्यों कहते हैं क्योंकि चारों ओर से एक सा होता है। जो मकान चारों ओर से एक सा हो और मकान के चारों ओर पूर्व पश्चिम, उत्तार, दक्षिण में मध्य में-मुख्य द्वार हों उन्हें सर्वतोभद्र आकार का मकान कहते हैं।

चारों दिशा में कमशः घड़ छ, षणठ घफढ, यझ व लिखे हैं। आर्द्रा नक्षत्र के नामाक्षर घड़ छ हैं इस लिये इन अक्षरों को आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर लिखा है। देखिये पृष्ठ ६५३। इसी प्रकार हस्त के नीचे षणठ। इसी प्रकार पूर्वाषाढ के नीचे घफढ़ और उत्तरा भाद्र के बगल में यझ व।

स्वस्तिक या सर्वतोभद्र चक्र चारो ओर से एक सा होता है। अब सर्वतोभद्र चक्र से शुभाशुभ विचार कैसे करना यह बताया जाता है।

#### नियम

- १. (i) शनि, सूर्य केतु, मंगल पाप ग्रह हैं। बाकी के शुभ ग्रह हैं।
  - (ii) यदि कूर ग्रहों के साथ बुध हो तो, बुध भी पाप ग्रह समझा जाता है।
  - (iii) क्षीण चन्द्र पाप है।

- २. गोचरवश पहले यह निश्चय कीजिये कि किस ग्रह का श्रुमा-श्रुम आपको विचार करना है। मान लीजिये शनि का गोचर विचार करना है। अब गोचर के समय (अर्थात् जिस समय का विचार करता है। उस समय) शनि किस नक्षत्र में है यह देखिये। किसी भी नक्षत्र में ग्रह हो वह तीन प्रकार से वेब करता है:
  - (i) वाम दृष्टि से।
  - (ii) दक्षिण दृष्टि से
  - (iii) सम्मुख दृष्टि से
    - (i) जब ग्रह वक्र होता है तब उसकी दक्षिण दृष्टि होती है।
    - (ii) जब ग्रह 'शीघी हो तो-अपनी स्वामाविक एति (चाल) से जल्दी चल रहा हो तो-वाम दृष्टि होती है।
  - (iii) जब साधारण चाल से या मध्य गति से चल रहे हों तो सम्मुख दृष्टि होती है।
- (i) किसी नक्षत्र में स्थिति ग्रह—वाम दृष्टि है देव करता
  है तो नक्षत्र, स्वर, वर्ण (अक्षर) आदि का देव करता
  है।
  - (ii) इसी प्रकार किसी नक्षत्र में स्थित यह दक्षिण दृष्टि से नक्षत्र, स्वर, वर्ण (अक्षर) सादि का वेच करता है।
  - (iii) किन्तु सम्मुख दृष्टि से नक्षत्र का वेघ करता है। स्वर, वर्ण आदि का नहीं करता।
- ४. (i) उदाहरण के लिए मान लीजिये शनि रोहिनी में है तो व (अक्षर), मियुन राशि, औं (स्वर), कन्या (राशि) र (अक्षर) स्वाति (मक्षत्र) को वेश करता है।
  - (ii) 'उ' स्वर, तथा अश्विनी (नक्षत्र) को वेद करता है।
  - (iii) यदि मध्य गति (साधारण चाल) हुई तो सम्मृत दृष्टि से केवल अभिजित् (नक्षत्र) का देश करेगा।

दूसरा उदाहरण लीजिये :

यदि ग्रह (जिसका गोचर से विचार करना है) कृतिका नक्षत्र में है तो (i) दृष्टि से अ (अक्षर) वृष राशि, नन्दा तिथि (पड़वा, छठ, एकादशी) सूर्य और मंगल ग्रहों को, भद्रा (दोज, सप्तमी तथा द्वादशी) तिथियों को, तुला राशि, 'त' अक्षर, विशाखा नक्षत्र को वेष करता है। (ii) दृष्टि से भरणी नक्षत्र का वेघ करता है। (iii) सम्मुख दृष्टि से अवण नक्षत्र का वेघ करता है।

- ५. (i) सूयं और चन्द्र की सदैव वाम दृष्टि होती है।
  - (ii) राहु और केतु की सदैव दक्षिण दृष्टि होती है।
  - (iii) बाकी पाँच ग्रहों की—मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, की सम्मुख, वाम, दक्षिण-भिन्न-भिन्न समय—इन तीनों दृष्टियों में से एक दृष्टि होती है। जैसा ऊपर नियम २ में बताया गया है।

कुछ विद्वानों का मत है कि मूर्य, चन्द्र, राहु और केतु, इनकी सदैव तीनों प्रकार की दृष्टि होती है—वाम, दक्षिण और सम्मुख, परन्तु हमारे विचार से सूर्य चन्द्र की सदैव वाम और राहु केतु की सदैव दक्षिण दृष्टि होती है।

- ६. (i) जब कूर ग्रह वकी होते हैं तो वह महाकूर फल दिखाते हैं।
  - (ii) जब शुभ ग्रह बक्री होते हैं तो अत्यन्त शुभ फल दिखाते हैं।
  - (iii) यदि शुभ ग्रह वकी हों तो राज्य प्रदान सदृश अत्यन्त शुभ फल करते हैं
  - (iv) यदि पाप ग्रह वकी हों तो जातक (जिसकी जन्म कुंण्डली का विचार करना हो) को अनेक कब्टों में डालते हैं और वह व्यर्थ में मारा-मारा फिरता है— परिश्रम भी होता है —सफलता भी हाथ नहीं आती।

- ७. (i) जब 'क' अक्षर का वेब हो तव 'घ, इड छ' का भी वेघ होता है।
  - (ii) जव 'प' अक्षर का वेच हो तो 'ष, ण ठ' इन अक्षरों का भी वेच होता है।
  - (iii) जब 'भ' (अक्षर) का वेघ हो तब 'घ, फ, ढ' इन वर्णों (अक्षरों) का भी वेघ होता है।
  - (iv) जब 'द' (अक्षर) का वेघ हो तो 'थ, झ, ल' इनका भी वेध समझना।
  - ८. (i) 'व' का वेघ हो तो 'व' का 'व' का वेघ हो तो व का भी वेघ समझना चाहिये।
    - (ii) 'स' का वेघ हो तो 'श' का 'श' का हो तो 'स' भी समझना
    - (iii) 'ख' का वेब हो तो ष का, ष का हो तो ख का भी वेष होता है
    - (iv) 'य' का वेघ हो तो ज का 'ज' का हो तो 'य' का भी समझना
      - (v) 'न' का वेघ हो तो ण का, 'ण' का हो तो 'न' का भी होता है।
- ९. (i) अ, आ इन दोनों स्वरों में एक का वेच हो तो दूसरे का भी होता है
  - (ii) \( \xi, \xi \) " " "
  - (iii) उ, क " "
  - (iv) 雅, 雅 " " "
  - (v) জু জু " " "
  - (vi) ए, ऐ " "

- (vii) ओ, औ इन दोनों स्वरों में एक का बोघ हो तो दूसरे का भी होता है
- (viii) अ का वेघ हो तो अं, अ: का भी वेघ होता है।
- १०. (i) जब कोई ग्रह भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में या कृत्तिका के प्रथम चरण में हो तो, अ, उ, लृ, ओ इन स्वरों का वेघ करता है।
  - (ii) जब कोई ग्रह आश्लेषा के अन्तिम चरण में या मघा के प्रथम चरण में हो तो आ, ऊ, लॄ, औ इन स्वरों का वेघ करता है।
  - (iii) जब कोई ग्रह विशाखा के चतुर्य चरण या अनुराया के प्रथम चरण में हो तो इ, ऋ, ए, अं—इन स्वरों का वेघ करता है।
  - (iv) जब कोई ग्रह श्रवण के अन्तिम चरण में हो तो ई, ऋ, ऐतथा अ:—इन स्वरों का वेघ करता है।
  - (v) ऊपर की चारों स्थितियों में कोई सी हालत हो—पूर्णा तिथि (पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या) इनका वेघ होता है।
- ११. अब जिस व्यक्ति का शुभाशुभ सर्वतोभद्र से विचार करना है जसका (i) नाम का (प्रसिद्ध नाम का) प्रथम अक्षर (ii) स्वर (iii) जन्म नक्षत्र (iv) जन्म तिथि तथा (v) जन्म राशि एक कागज पर नोट कीजिये।

ऊपर जो जन्म के नाम का प्रथम अक्षर, जन्म नक्षत्र, जन्म की तिथि तथा जन्म राशि को नोट करना बताया गया है, सो इन चारों से तो पाठक अच्छी तरह परिचित हैं—इस कारण इनको समझाने की आवश्यकता नहीं। किन्तु "स्वर' को समझाने की आवश्यकता है।

## वर्ण स्वर मालूम करने का निम्नलिखित प्रकार है:

### वर्ण स्वरचक

| क | छ | ड   | घ | म | व | इनका वर्ण स्वर 'अ' |
|---|---|-----|---|---|---|--------------------|
| ख | ज | ढ   | न | म | श | इनका वर्ण स्वर 'इ' |
| ग | झ | - त | q | य | ष | इनका वर्ण स्वर उ   |
| घ | ट | थ   | দ | र | स | इनका वर्ण स्वर ए   |
| च | ठ | द   | ब | ਲ | ह | इनका वर्णं स्वर ओ  |

यद्यपि (i) व और व, (ii) श और स (iii) ष और स इनका वर्ण स्वर ऊपर के चक्र में अलग-अलग है लेकिन दो ों में से (जैसे ब और व) के एक का वर्ण स्वर विद्व हो तो दूसरे का भी समझना चाहिये।

'क' से 'ह' तक ३३ व्यंजन होते हैं। यहाँ चक्र में व्यंज्जन सिफं ३० ही दिये गये हैं। इ., ज, ण नहीं दिये गये हैं क्योंकि प्रायः इन अक्षरों से कोई नाम शुरू नहीं होता। यदि इ., ज, ण, इनका वणं स्वर ज्ञात करना हो तो इ का 'उ', ज का 'इ', तथा ण का 'अ' वणं स्वर होता है।

१२. (i) अब वेघ का फल बताते हैं। ऊपर जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म तिथि, नाम का प्रथम अक्षर, नाम के प्रथम अक्षर का वर्ण स्वर यह जो पांच बताये गये हैं उनमें (i) यदि एक का क्रूर वेघ हो तो उद्वेग (चिन्ता, परेशानी) (ii) दो का क्रूर वेघ हो तो भय (iii) तीन का कूर वेघ हो तो हानि (घाटा, नुकसान) (iv) चार का कूर वेघ हो तो रोग (बीमारी) (V) पाँचों का कूर वेघ हो तो मृत्यु।

यदि जन्म राशि—शिन, मंगल, राहु, केतु, सूर्य इन पांचों से वेघ में आवे तो भी मृत्यु या मृत्यु सदृश कष्ट होता है।

- (ii) जैसे पाप ग्रहों से वेघ का ऊपर कष्ट फल बताया गया है उसी प्रकार शुभ ग्रहों के वेघ से शुभ फल होता है। जितने अधिक (जन्म नक्षत्र, जन्म राशि आदि का) का जितने अधिक शुभ ग्रह (बृहस्पित आदि) से वेघ होगा उतना ही अधिक शुभ फल होगा।
- (iii) पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों वेघ करते हों तो तार-तम्य करके फल कहना चाहिये।

### पापग्रह का वेध

- १३. (i) साघारणतः जन्म नक्षत्र का वेघ होने से ग्रम (इघर जबर भटकना या मन के विचारों में ऊल जलूल व्यवस्था होना) नामक्षर के वेघ से हानि, स्वर वेघ होने से हानि, तिथि वेघ होने से भय और जन्म राशि के वेघ होने से महाविघ्न-पाँचों का एक साथ वेघ हो तो जातक ज़िन्दा नहीं रहता ।
  - (ii) अब युद्ध के समय (अर्थात् जिस आदमी का शुभा-शुभ विचार कर रहे हैं वह लड़ाई के मैदान में शस्त्र मेंलड़ रहा हो) तो एक) जन्म नाम, जन्म नक्षत्र आदि) के वेघ से भय, दो के वेघ से घन-अर्थ (यदि मुकदमा लड़ रहा हो)

तीन के वेघ से भंग (हाय पैर टूटना) चार के वेघ से मृत्यु।

- १४. (i) सूर्य के वेघ से मनस्ताप (चिन्ता, परेशानी) ।
  - (ii) मंगल " द्रव्य-हानि (रुपये की हानि)।
  - (iii) शनि , रोग और पीड़ा।
  - (iv) राहु या केतु के वेघ से विघ्न (हकावट, अड़चन आपत्ति)
  - (v) चन्द्रमा के वेघ से मिला जुला फल अर्थात् क्षीण चन्द्र के वेघ से अनिष्ट फल, वलवान् चन्द्रमा के वेघ से शुभ फल।
  - (vi) शुक्र के वेष से—आदिमियों की कुण्डिलियों में स्त्रियों से सहवास, रित, स्त्रियों की कुंडिलियों में रित—दोनों की कुण्डिलियों में वस्त्र, आभूषण आदि सुन्दर प्रिय वस्तु प्राप्ति।
  - (vii) बुध का वेब होने से बुद्धि अच्छी हो, नये विचार सूझें, ज्ञान की वृद्धि हो, वार्तालाप में सफलता—खुशी देने वाले पत्र या समाचार आवें।
  - (viii) बृहस्पति के वेव से सब शुभ फल ।
- १५. (i) यदि ग्रह वैघ के समय वक्री हो तो दुगुना फल देता है । पाप ग्रह हो तो दुगुना कष्ट । शुभ ग्रह हो तो दुगुना लाभ या प्रसन्नता ।
  - (ii) यदि ग्रह वेघ के समय अपनी उच्च राशि में हो तो तिगुना फल
  - (iii) सामान्य राशि में हो तो सामान्य फल।
  - (iv) नीच राशि में हो तो आघा फल।

## मुहुतं के समय 'वेघ' देखना चाहिये

- १६. (१) जो तिथि, राशि, नवांश, या नक्षत्र पाप ग्रह से वेष किये जा रहे हों—उनको श्रुम कार्य प्रारंभ के समय नहीं लेना । उदाहरण के लिये अष्टमी तिथि का वेष (पाप ग्रह) से हो रहा है तो कोई नवीन कार्य अष्टमी को प्रारंभ न करना ।
  - (२) ऐसे समय जो वीमार पड़ता है जल्दी अच्छा नहीं होता। विवाह करता है तो वैवाहिक सुख नहीं होता। यात्रा करता है तो यात्रा सफल नहीं होती।
  - (३) यदि जन्म का वार विद्ध हो (देखिये सवर्तो भद्र चक्र में तिथियों के कोष्ठों में सू च मं आदि लिखे हैं—उन से उन-उन ग्रहों के वार समझना) तो उस वार को मन को खुशी नहीं होती, पीड़ा होती है।

#### १७. अस्त दिशा

- (i) पूर्व की वृष, मिथुन, कर्क राशि है। जब इन तीनों राशियों में से किसी में सूर्य हो तब पूर्व दिशा को अस्त समझना। ईशान कोण में जो स्वर हैं—अर्थात् अ, उलृओ—यह भी अस्त समझना।
- (ii) दक्षिण की ओर सिंह, कन्या और तुला राशियाँ हैं। जब इन में से किसी राशि में सूर्य हो तो दक्षिण दिशा को अस्त समझना। आ, ऊलृ और औ—यह जो चार स्वर हैं इनको अस्त मानिये।
- (iii) पश्चिम दिशा की ओर वृश्चिक घन, मकर राशियाँ हैं। जब इनमें से किसी में सूर्य हो तो इन दिशाओं

को तथा नैकृन्य कोण के स्वर-इ, ऋ, ए, अं-इन को अस्त कहा जाता है।

- (iv) उत्तर दिशा में कुंभ, मीन मेथ यह राशियाँ है तथा वायव्य कोण के चार स्वर, ई, ऋ, ऐ और अ: यह उस समय अस्त माने जाते हैं जब कुंभ, मीन मेथ इन तीन राशियों में से किसी में सूर्य हो।
- (v) जो राशियाँ अस्त हों उनकी दिशा के नक्षत्र, स्वर, वर्ण, तिथि सब अस्त समझी जावेंगी।
- (vi) यदि किसी का नामाक्षर, स्वर, जन्म नक्षत्र, जन्म राशि तिथि सब अस्त हों तो— नक्षत्र के अस्त होने से रोग, वर्ण (नामाक्षर) के अस्त होने से हानि, स्वर के अस्त होने से शोक, राशि के अस्त होने से विष्न, तिथि के अस्त होने से भय होता है।
- (vii) अस्त दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिये। उस दिशा में मकान का दरवाजा न वनवाये।
- (vii) जब नामाक्षर अस्त हो तो कार्य में प्रायः सफलता नहीं मिलती।
- (viii) जन्म नक्षत्र उदित हो जावे अर्थात् 'अस्त' दोष न रहे तो पुष्टि, वर्णं नामाक्षर उदित हो तो लाम, स्वर उदित हो तो सुख, जन्म राशि उदित हो तो जय, जन्म तिथि उदित हो तो तेज। पांचों उदित हों तो नवीन पद प्राप्ति।

## उपग्रहों के विचार स सर्वतोभद्र विचार में तारतम्य सूर्य विचार

१८. सूर्य (गोचर के समय) जिस नक्षत्र में हो उस से (i) पौचवां नक्षत्र 'विद्युन्मुख'

- (ii) आठवाँ नक्षत्र 'शूल'
- (iii) चौदहवाँ नक्षत्र 'सन्निपात'
- (iv) अठारहवाँ नक्षत्र 'केतु'
- (v) इक्कीसवाँ नक्षत्र 'उल्का'
- (vi) बाईसवाँ नक्षत्र 'कम्प'
- (vii) तेइसवाँ नक्षत्र 'वज्रक' तथा
- (viii) चौवीसवाँ नक्षत्र निर्घात कहलाता है।

यदि इन आठों नक्षत्रों में से एक या अधिक नक्षत्र में कोई ग्रह हों तो वे कार्य में वाघा करते हैं।

#### चन्द्र-विचार

जन्म के समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो वह जन्म नक्षत्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र से दसवाँ नक्षत्र 'कर्म', सोलहवाँ नक्षत्र, सांघातिक अठाहरवाँ 'सामुदायिक', उन्तीसवाँ नक्षत्र 'आधान', तेईसवाँ विनाशी, छब्बीसवाँ नक्षत्र 'जाति', सत्ताइसवाँ नक्षत्र देश और अट्ठाइसवाँ नक्षत्र 'अभिषेक' कहलाता है।

यदि जन्म, कर्म, आधान और विनाश नक्षत्रों में पाप ग्रह गोचर वश हों तो कष्ट कलह दु:ख शोक आदि फल होते हैं। सामुदायिक नक्षत्र में पाप ग्रह हो तो कोई अनिष्ट, उत्पात होता है। 'जाति' नक्षत्र का वेघ हो तो कुटुम्ब कष्ट, 'अभिषेक' नक्षत्र का पाप ग्रह से वेघ हो तो कष्ट (जेल आदि)। 'देश' नक्षत्र में पाप ग्रह हो तो देश-निष्कासन बादि अनिष्ट फल। यदि शुभ ग्रहों से वेघ हो तो शुभ फल होता है।

# सर्वतो भद्र चक्रोक्त शुभवेघाः शुभावहाः । पापवेघा दुःखतरा गोचरेताश्च चित्तयेत् ॥४८॥

वैवकारक पापग्रह दुःखदायी होते हैं शुभग्रह वेघ कारक होने से शुभ फल करते हैं, इस कारण गोचर में सर्वतोभद्र में जो वेग द्वारा शुभ याअशुभ फल वताये गये हैं उनका भी विचार कर लेना चाहिए।।४८।।

दशापहाराष्ट्रक वर्गगोचरे

ग्रहेषु नॄगां विषमस्थितेष्वपि ।

जपेच्च तत्प्रीतिकरैः सुकर्मभिः

करोति शान्ति व्रतदानवन्दनैः ॥४६॥

यदि कोई ग्रह गोचर में अशुभ हो या किसी अनिष्टिप्रद ग्रह की दशा अन्तर्दशा हो तो उस ग्रह को प्रसन्न करने वाले मुकर्मों द्वारा वत, दान, वन्दना, जप, शांति आदि द्वारा उसके अशुभ फल की निवृत्ति करनी चाहिए

> अहिंसकस्य दान्तस्य धर्माजितधनस्य च । सर्वदा नियमस्थस्य सदा सानुग्रहा ग्रहाः ॥५०॥

जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता है (अपने मन और आचरण पर संयम रखता है) तथा घर्म मार्ग से घनोपार्जन करता है और सर्वदा शास्त्रोपदिष्ट नियमों का पालन करता है उस पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं।

#### सत्ताईसवां अध्याय

### प्रव्रज्या योग

ग्रहैश्चतुर्भिः सहिते खनाथे
त्रिकोएगैः केन्द्रगतैस्तु मुक्तः ।
लग्ने गृहान्ते सित सौम्यभागे
केन्द्रे गुरौ कोएगते च मुक्तः ॥१॥

यदि दशम भवन का स्वामी चार ग्रहों के साथ केन्द्र या त्रिकोण में हो तो वह जातक "मुक्त" हो जावेगा अर्थात् इस जीवन के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होगा।

एकर्क्षसंस्थैश्चतुरादिकैस्तु ग्रहैर्वदेत्तत्र बलान्वितेन । प्रव्रज्यकां तत्र वदन्ति केचित् कर्मेशतुल्यां सहिते खनाथे ॥२॥

यदि चार ग्रह एक साथ हों तो उन चारों में जो बली हो उस बली ग्रह से जिस प्रकार की प्रव्रज्या द्योतित हो—वैसी प्रव्रज्या जातक की होती है। यदि उन चारों ग्रहों में दसवें ग्रह का स्वामी हो तो उस दसवें घर के स्वामी के सदृश प्रव्रज्या होती है ऐसा कुछ का मत है।।।। शशी हगाएो रविजस्य संस्थितः

कुजार्किहष्टः प्रकरोति तापसम् ।
कुजांशके वा रविजेन हष्टो

नवांशतुल्यां कथयन्ति तां पुनः ॥३॥

यदि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में हो और उस पर मंगल और शनि की दृष्टि हो तो जातक तपस्वी होगा। यह एक योग हुआ। अब दूसरा योग बताते हैं। यदि चन्द्रमा मंगल के नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो—चन्द्रमा जिस नवांश में है उसके तुल्य प्रव्रज्या होगी।।३।।

जन्माधिपः सूर्यमुतेन हष्टः शेषेरहष्टः पुरुषस्य सूतौ । आत्मीयदीक्षां कुरुते ह्यवश्यं पूर्वोक्तमत्रापि विचारगीयम् ॥४॥

जन्मराशि (जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो) के स्वामी को, जिसकी जन्मकुंडली में केवल शनि देखता हो, अन्य ग्रह न देखते हों वह जातक अपनी दीक्षा अवश्य करता है। जो पहिले कहा गया है (अर्थात् किस प्रकार की प्रव्रज्या होगी) उसका विचार यहाँ भी कर लेना चाहिये।।४।।

योगीशं दीक्षितं वा कलयित तरिणस्तीर्थपान्यं हिमांशु-दुं मन्त्रज्ञं च बौधाश्रयमवनिसुतो ज्ञो मतान्यप्रविष्टम् ।

## वेदान्तज्ञानिनं वा यतिवरममरेड्यो भृगुर्लिङ्गवृत्ति वात्यं शैलूषवृत्ति शनिरिह पतितं वाऽथ पाषण्डिनं वा ॥॥॥

सूर्य "योगीश" या "दीक्षित" बनाता है। चन्द्रमा तीर्थ पान्य (तीर्थ यात्रा करने वाला) वनाता है। "दुर्मन्त्र" (दुष्ट मंत्रवाला या कठिन मंत्र साध्य करने वाला) "वृद्ध का आश्रय लेमा" (वृद्ध का आश्रय लेने से तात्पर्य है—वौद्ध भिक्षु) मंगल के प्रभाव से होता है। जो अन्य के मत में प्रविष्ट हो—एसा बुध के प्रभाव से होता है। वृहस्पित वेदान्त ज्ञानी या यितयों में श्रेष्ठ वनाता है। यदि शुक्र प्रवल हो तो लिंगवृत्ति (वर्थात् वाहर से तो साधु संन्यासियों के लक्षण वाला परन्तु भीतर से पाषण्डी या व्रात्य या नाचने-गाने वाला (नाच, गान, नाटक आदि कर जो संन्यासी धर्म का प्रचार करने वाला हो) और शनि के प्रभाव से पितत या पाखण्डी होता है।।५।।

अतिशयबलयुक्तः शीतगुः शुक्लपक्षे बलविरहितमेनं प्रेक्षते लग्ननाथः । यदि भवति तपस्वी दुःखितः शोकतप्तो धनजनपरिहोनः कृच्छ्रलब्धान्नपानः ॥६॥

शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा अत्यन्त वलवान् होता है। जब चन्द्रमा निवंल हो (जन्म कुंडली में) और उसको लग्न का स्वामी देखता हो, ऐसा जातक यदि तपस्वी हो तो वह दुःखित, शोकतप्त, घन और जन से हीन—कठिनता से भोजन और पान (दूघ आदि) प्राप्त करेगा।

> प्रकथितमुनियोगे राजयोगो यदि स्या-दशुभफलविपाकं सर्वमुन्मूल्य पश्चात् ।

# जनयति पृथिबीशं दीक्षितं साघुशीलं । प्रणतनृपशिरोभिः स्पृष्टपादान्जयुग्मम् ॥७॥

पिछले क्लोक में "मुनि" होने का जो योग कहा गया है—वैसी कुंडली में यदि राजयोग भी हो तो जो कुछ अशुभ फल ऊपर क्लोक ६ में बताया है वह दूर हो जाता है और प्रवल राज योग होने से जातक पृथिवी का स्वामी दीक्षित, साधु-शील (साधु के सौशिल्यादि गुणयुक्त) राजा होता है, जिसकी अन्य लोग वन्दना करते हैं ॥७॥

चत्वारो द्युचराः खनाथसिहताः केन्द्रे त्रिकोगोऽथवा सुस्थाने बिलनखयो यदि तदा सन्यासिसिद्धभेवेत् । सब्द्बाहुल्यवशाच्च तत्र सुशुभस्थानस्थितस्तैवंदेत् प्रव्रज्यां महितां सतामिभमतां चेदन्यथा निन्दिताम् ॥६॥

यदि चार ग्रह (जिन चार में एक ग्रह दसर्वे घर का स्वामी भी हो) केन्द्र या त्रिकोण में हों या तीन ग्रह बली अच्छे स्थान में हों, तो सन्यास सिद्धि होती है अर्थात् सन्यास लेने की भावना पूर्ण होती है। सन्याम सिद्धि का यह अर्थ भी है कि सन्यास ग्रहण के उपरान्त सिद्धि प्राप्त होती है। जो ग्रह ऊपर सन्यास कारक बताये गये हैं उनमें शुभ ग्रह विशेष हों और शुभ स्थानों में बैठे हों तो ऐसी प्रज्ञज्या होती है जिससे सत्पुरुष उसका सम्मान करते हैं और पाप ग्रह यदि प्रव्रज्या कारक हों तो ऐसा सन्यास होता है, जिसकी लोग प्रशंसा नहीं करते।।८॥

# अट्ठाईसवां अध्याय उपसंहाराध्याय

संज्ञाध्यायः कारको वर्गसंज्ञो वीर्याध्यायः कर्मजोवोऽथ योगः । योगो राज्ञां राशिशोलो ग्रहाणां मेषादीनां लग्नसम्प्राप्तशीलः ॥१॥

भार्याभावो जातकं कामिनीनां सूनुर्वालारिष्टयोगोऽय रोगः । भावस्तस्माद्द्वादशावाप्तभावा निर्याएां स्याद् द्विग्रहाद्यादच तस्मात् ॥२॥

सूर्यादीनां यत्फलं तद्दशाप्तं
भावादीनामीश्वराङ्का दशा च ।
सूर्यादीनामन्तराख्या दशाऽथ
सव्यासव्या कालचक्रोऽष्टवर्गः ॥३॥

होरासारावाप्तयद्यष्टवर्गो

मान्द्यध्यायो गोचर स्यात्प्रव्रज्यः ।
अध्यायानां विशतिः सप्तयुक्तान्

जन्मन्येतद्गोलजं संवदामि ॥४॥
श्रीशालिवाटिजातेन मया मन्त्रेश्वरेग व ।
देवज्ञेन द्विजाग्रेण सतां ज्योतिविदां मुदे ॥४॥

सुकुन्तलाम्बां सम्पूज्य सर्वाभीष्टप्रदायिनीम् । तत्कटाक्षविशेषेण् कृता या फलदीपिका ॥६॥ में शालिवाटि (सम्प्रति टिज्नैवेली) का रहने वाला ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिषी हूँ। सब अभीष्ट वरों को प्रदान करने वाली भगवती सुकुन्तला माता की आराधना करके, ज्योतिषियों के आनन्द के लिये इस फलदीपिका का मेंने निर्माण किया है। मेरा नाम मंत्रेश्वर है। इसके पिछले २७ अध्यायों में मैंने निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया है।

रे संज्ञाध्याय (परिभाषा) । २. ग्रहों का कारकत्व । ३. वर्ग, होरा, द्रेष्काण आदि । ४. ग्रहों का वल और उनकी निवंलता । ५. किस कमं से आजीविका प्राप्त होगी । ६. योग । ७. राज योग । ८. भिन्न-भिन्न ग्रहों का भिन्न-भिन्न राशि में होने से प्रभाव । ९. यदि मेष आदि लग्न जन्मकुंडली में हो तो उनका प्रभाव । १०. भार्याभाव । ११. स्त्रियों की जन्मकुंडली में विशेष विचार । १२. सन्तान भाव का विचार । १३. बालारिष्ट (व वपन में बच्चों की मृत्यु) । १४. रोगाध्याय । १५. भार्यों का फल विवेचन । १६. वारह भावों के फल । १७. निर्याण (मृत्यु) १८. दो या अधिक ग्रहों के योगों का फल । १९. उडुदशा (विशोत्तरी महादशा)। २०. भावाधीश के कारण ग्रहों का फल । २१. अन्तर्दशा तथा प्रत्यन्तर्दशा । २२. कालचक दशा आदि । २३. अध्टकवर्ग । २४. अष्टक वर्ग प्रकिया जैसी होरा-सार में विणित है। २५. मान्दि और अन्य उपग्रहों का फल । २६. गोचर । २७. सन्यास योग ।



# फलदीपिका

# गोपेश कुमार ओझा

आज से प्राय: ४०० वर्ष पहले फलित ज्योतिष के इस अनुपम ग्रंथ की रचना श्री मंतेश्वर ने दक्षिण भारत में की थी और अब तक यह ग्रंथ वहीं तक सीमित था। हिन्दी भाषा में व्याख्या-सहित देवनागरी में मूल श्लोक प्रथम बार प्रकाशित हुए हैं। बृहत्पाराशर, बृहज्जातक, जातकपारिजात, सर्वार्धीचन्तामणि आदि की भांति फलित ज्योतिष का यह अनुपम ग्रंथ है। दक्षिण भारत में प्रचलित फलित ज्योतिष के बहुत-से नवीन सिद्धान्त इसमें दिये गये हैं, जिनका अध्ययन उत्तर भारत के पंडितों के लिए नवीन होगा, क्योंकि ये सिद्धान्त उत्तर भारत में अब तक संस्कृत ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं थे। श्रीरामानुजकृत फलितज्योतिष ग्रंथ भावार्थरत्नाकर भी हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। उसके भी सारभूत फलित ज्योतिष के ४५० योग इस ग्रंथ में दे दिये गये हैं। ज्योतिष के ग्रेमियों के लिए इसमें सर्वथा नवीन पाठ्य सामग्री प्रस्तुत है।

## मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे, पटना

मूल्य: क० २२० (सजिल्द) क० १२० (अजिल्द)